### OUE DATE SUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   |           |           |
|                   | •         |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| 1                 |           | }         |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| 1                 |           |           |

## हिन्दी साहित्य की

## दार्शानिक पृष्ठभामि CHECEED 1968

Checker

लंखन

विश्वमभरनाथ उपाध्याय

एन० ए० (हिन्दी ), एम० ए० ( संस्कृत ) .श्राध्यापक—आगरा कालेज, श्रागरा

> भूमिका—लेखक श्री नन्ददुलारे वाजपेयी (सागर विश्वविद्यालय)

्त्या\_

डा० वासुदेवशरण अग्रत्राल ( काशी विश्वविद्यालय )

> <sub>प्रकाराक</sub> ||हित्य-रत्न-भगडार आगरा

#### प्रकाशक साहित्य-रत्न-भएडार आगरा

प्रथमवार

चैत्र २०१२



सुद्रक साहित्य प्रेस ज्ञागरा

### समर्पण-

## दिवङ्गत पिताजी

की

# पुराय-स्मृति में

चल रहा है चेतना के द्वन्द्व का इतिहास। किन्तु जब तब सिसक्ते लगता सजल अवकाश ॥ जानता हूँ, है न रुचिकर, आपको उपचार। आँसुओं के साथ ये 'आखर' करो स्वीकार॥

## अभिमत

मैंने अपने प्रिय शिष्य द्वारा प्रणीत 'हिन्दी साहित्य की दार्श-निक पृष्ठभूमि' का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। कहने की आव-श्यकता नहीं कि प्रतिपाद्य विषय अत्यन्त गम्भीर तथा विस्तृत अध्ययन की अपेचा रखता है। प्रथमतः दर्शन का विषय ही अत्यन्त क्लिष्ट है और उच्चकोटि के कवियों द्वारा उसके सिन्नवेश का ठीक-ठीक विश्ले-षण और भी कठिन कार्य है। इतना होने पर भी मैं यह निःसङ्कोच कह सकता हूँ कि इस अन्थ में विश्वम्भरनाथजी को यथेष्ट सफलता मिली है।

दार्शनिक तत्त्वों के विश्लेषण तथा उनके क्रमिक विकास का इस प्रन्थ में वड़ा ही स्पष्ट तथा तर्क-सङ्गत रूप उपस्थित किया गया है। इसमें विश्वस्भरनाथजी के विस्तृत तथा गम्भीर श्रध्ययन की स्पष्ट छाप सर्वत्र ही दिखलाई देती है। जिस सरल, सुबोध तथा व्याख्या-स्मक शैली का इस श्रन्थ में प्रयोग किया गया है वह विपय को सर-लता पूर्वक बोधगम्य बनाने में श्रत्यन्त श्रिधक ज्ञमता रखती है।

कवियों द्वारा इन दार्शनिक तत्त्वों के उपयोग के विश्लेषण में जिस सार ब्राहिणो व्यापक तथा तर्कपूर्ण पद्धति का प्रयोग किया गया है, वह भी विश्वम्मरनाथजी के मनिन्शील अध्ययन तथा साधना का परिचय देती है।

विश्वम्भरनाथजी हिन्दी साहित्य के एक उदीयमान उज्ज्वेल नज्ञ हैं। उनकी पद्यात्मक तथा आलोचनात्मक कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और हिन्दी साहित्य को उनसे बहुत आशाएँ हैं। मुभे पूर्ण विश्वास है कि उनकी यह रचना विद्यार्थियों तथा हिन्दी के विद्वानों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है इस प्रन्थ का उचित स्वागत होगा।

ं झागरा कालेज, झागरा रे ७-३-४४ र —जगन्नाथ तिवारी अध्यत्त—हिन्दी संस्कृत विभाग

## भूमिका

हिन्दी साहित्य का दीर्घकालीन इतिहास भाषा, काव्यरूप, काव्यरस अौर भावों की दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर है। इन चारों चेत्रों में संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा श्रीर साहित्य का पुष्कल उत्तरा-धिकार हिन्दी को प्राप्त हुआ है। भाषा के चेत्र में, काव्यरूपों के चेत्र में, रस के चंत्र में और भावों या टार्शनिक त्रिचारों के चेत्र में ज्यों-ज्यों हिन्दी साहित्य का उत्तरोत्तर अध्ययन किया जायेगा त्यों-त्यों विद्वज्जन उसके गम्भीरतर स्तरों में बैठकर उसकी प्राचीन परम्परात्रों का उद्घाटन करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार पृथिवी के गर्भ में छिपी हुई सुवर्णादि धातुत्र्यों को खोजने वाला व्यक्ति भीतर पहुँ<del>वकर</del> चारों आर छिटकती हुई धातु गर्भित सींवनों को उधेड़ता है और उसर् संस्थान से परिचित हो जाता है जिससे उस. खान का रूप निर्मित हुआ है, उसी प्रकार की कुछ स्थिति साहित्य में गर्भित विचारों के इतिहास की भी है। त्रभी तो हम निशाल हिन्दी साहित्य के देहली द्वार में ही प्रविष्ठ हुए हैं। उसके वाह्य तोरण पर जो आशा से भरा हुआ स्वागत सन्देश है उसने हमें अपनी ओर आकृष्ट किया है। अभी तो ऊपर कहे हुए चतुर्विघ अध्ययन का हम श्री गरोश ही कर पाये हैं। भाषा के चेत्र में हिन्दी की अति विस्तृत शब्दावली हमारी ऐति-हांसिंक छानवीन की वाट जोह रही है। कौन शब्द किस युग में और किस शती में पहली वार हिन्दी भाषा में आया, कहाँ से उसका उद्गंम हुआ, किस प्रकार के ध्वनि परिवर्त्त न से वह वर्तमान साँचे में ढला और युगानुक्रम से किस प्रकार उसके अथीं का विकास हुआ, इस प्रकार् की ऊहापोह प्रत्येक शब्द के लिये अपनी भाषा में करनी होगी। उदाहरण के लिये, एक नेत्र शब्द किस प्रकार बैदिक काल से

चलकर संस्कृत, प्राकृत, अपम्रंश की पैड़ियाँ पार करता हुआ हम तक आ पहुँचा है, किस प्रकार नेत्र और नेत के रूप में आँख, रस्सी, रेशमी वस्त्र और धुआँ निकलने का छिद्र—इन भिन्न अर्थों में उसका विकास हुआ है, इन प्रभों का उत्तर हमें साहित्य से ही देना होगा और ऐसा करते हुए हिन्दी के शब्दों की प्राचीन परम्परा को अपम्रंश, प्राकृत, संस्कृत और वैदिक भाषा तक दुढ़ना होगा। साथ ही हिन्दी भाषा के व्याकरण का जो ठाठ है उसकी छानवीन के लिए उस गङ्गोत्री तक जाना होगा जहाँ से हिन्दी की घाराओं का उद्गम हुआ है। इसी प्रकार हिन्दी के प्रवन्ध काव्य, खण्ड काव्य, मुक्तक, सतसई, बावनी, सबदी, साखी, रमैनी, चूनड़ी, फाग, रास आदि अनेक काव्यरूपों की परम्परा के इतिहास को टटोलना होगा। इस प्रकार के सैकड़ों काव्यरूप मध्यकालीन हिन्दी में विद्यमान हैं। अनेले रास प्रन्थों की संख्या कई सो है। इसीसे सम्बन्धित प्रभ हिन्दी के छन्दः शास्त्र के विकास का है। हिन्दी के शब्दों का, उसके काव्यरूपों और छन्दों का एवं अन्तर्गर्भित रसों के इतिहास का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, रोचक, विस्तृत और आवश्यक है।

किन्तु 'वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामिप' के चतुः सूत्री कार्यक्रमक्ष में सबसे महन्पूर्ण विभाग वह है जो भावों या अर्थों से सम्बन्ध रखता है। 'अर्थसंघानाम्' कहकर महाकवि ने उसी की ओर संकेत किया है। शब्द स्थूल और वाह्य है, अर्थ सूच्म और आन्तरिक है। अर्थ अमृत और अनन्ते है। वह विचारों के रूप में प्रकट होता है। अर्थ की शक्ति से ही शब्द को शक्ति प्राप्त होती है। शब्द तो अर्थों के प्रनीक मात्र हैं। अर्थ सङ्ख या अर्थों के समूह प्रत्येक साहित्य की सची सम्पत्ति हैं। जीवन का प्रत्येक चेत्र अर्थों या विचारों से हो सख्वालित होता है। अर्थों का साचात्दार ही दर्शन है। जिस युग में जिस विचार का प्रादुर्भाव होता है वही उस युग का दर्शन है। विचारों का साचात्कार करनेवाले मनीपियों को प्राचीन काल में 'साचात् छतधर्मा' ऋपि कहते थे। उन्हें ही मध्ययुग में सन्त कहने लगे। साचार्त्कार के विना

अ वर्णानाम् भाषा श्रीर व्याकरणा श्रर्थसंघानाम् दार्शनिक विचार या भाव । रसानाम् काव्य के रस, गुण, श्रलंकार श्रादि । छ्न्दसाम् काव्य के विविध रूप श्रीर छ्न्द ।

कोई ऋपि या सन्त नहीं हो सकता। जिसने शब्द के पीछे भरे हुए अर्थ को स्वयं देखा है उसे ही सन्त कहते हैं। अर्थ सुन लेने मात्र से कोई सन्त नहीं हो सकता, परिहत भले ही हो जाय। हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य को जो शक्ति है वह इसी कारण कि उसके निर्माना सन्त थे। उन्होंने अपने हृद्य में उन अर्थों का साचारकार किया था। उन-उन विचारों से वे स्वयं जूफे थे। वही उनकी साधना थी। उन विचारों के पीछे उनके जीवन का सत्य था। उनकी श्रातमाहुति से ही उन विचारों की व्याख्या समाज के लिये वोधगम्य वन सकी थी। इस प्रकार हिन्दी साहित्य के पिछले एक सहस्र वर्षों के इतिहास का जब हम ध्यान करते हैं तो उस साहित्य की अर्थसिद्धि के प्रति मन श्रद्धा भर जाता है। विचारों का यह कैसा अद्भुत कैलास हामरे समच उपस्थित हैं ? अनेक महात्माओं के, ध्यानी योगियों के, भक्त सन्तों के, नीतिमान् गृहस्यों के, जो व्यापक अनुभव और राशीभूत विचार हैं वे ही तो हिन्दी साहित्य के रूप में एवं और मी प्रादेशिक साहित्यों के रूप में आज मूर्तिमनत हैं। साहित्य के अधिदेवता के रुतीय नेत्र की शक्ति से युग-युग में इन अर्थों का दर्शन हुआ है। ज्ञान, कर्म, उपा-सना, योग, भक्ति वेशन्त के अनर्घ्य तत्त्वों से सन्वन्धित कितने ही दार्शीनक दृष्टिकोण हिन्दी साहित्य में उपलब्ध होते हैं।

वेदों के देववाद, उपनिपदों के आत्मवाद, दर्शनों के प्रमाणवाद, पुराणों के बहुदेवतात्मेक्यवाद, भागवतों के समन्वयात्मक विभूतिवाद, शैंवों के साधनात्मक योगवाद, तांत्रिकों के पिण्डब्रह्माण्डक्यवाद, वेद्रान्तियों के ब्रह्मात्मेक्यवाद, एवं भक्तों के प्रपत्तिवाद—ऐसे ही अनेकानेक द्राश्तानक दृष्टिकोण इस देश में फूले-फले हैं। न केयल सिद्धानत पक्त में विलक व्यवहार क्षेत्र में भी इन मतों ने समाज के जीवन की आन्द्रोलित किया है। विचारों की प्रत्येक धारा अपने पीछे साहित्य के पद-चिह्न छोड़ती हुई चलती है। इन विचारों के उद्गम और विकास, स्थान और हास एवं उनके पारस्परिक आदान-प्रदान और प्रभावों का विश्लेषण साहित्य में उपनिवद्ध अर्थों की समग्र जानकारी के लिये आवश्यक है। साहित्य को उसके आवार्यों ने 'कान्ता संमित-द्योपदेशयुजे' कहा है। इसका अभिग्रय यही है कि साहित्य के क्षेत्र में दार्शनिक तक्त्वों को अभिव्यक्त करने की जो पद्धित है उसमें उन

प्रतीकों की सृष्टिं कीं जाती है जो सरस होते हैं, जो इस प्रकार मन की आंकर्षक प्रतीत होते हैं जैसे पुरुष को खी के भाव। 'कामिहिं नार पियारि जिमि लोभिहें प्रिय जिमि दाम।' किव की यह उक्ति जीवन के सत्य से निकली है। साहित्यिक वर्णनों के पीछे जो दार्शनिक इ.थे हैं वे स्थायी मूल्य रखते हैं, किन्तु सौन्दर्य शास्त्र की परिपाटी से उनकी अभिव्यक्ति यही सच्ची कला है। यही साहित्य का सौन्दर्य है।

पहिली ही बार हिन्दी साहित्य के लिये दार्शनिक पृष्ठभूमि का इस प्रकार का कमबद्ध विवेचन इन पृष्ठों में किया उया है। प्रत्येक युग में दर्शन और साहित्य रथ के दो पहियों की भाँति सह्युक्त रहते हैं। समाज का सच्चा दर्पण साहित्य है, जिसमें आगे आनेवाले लोग भी उसके तत्कालीन स्वरूप का दर्शन पा सकते हैं। पहले अध्याय में लेखक ने संचेप में किन्तु क्रमबद्ध विवेचन से यह बताया है कि साहित्य के पीछे तत्त्वज्ञान और धर्म साधना के कौन-कौन से प्रमुख सूत्र किस-किस युग में रहे हैं। लेखक ने स्पष्ट शैली में अपना अभिमत प्रकट किया है।

बौद्ध धर्म शीर्षक दूसरे अध्याय का भी हिन्दी साहित्य के लिये विशेष महत्त्व है क्यों कि एक तो वेदान्त की पूर्वपीठिका को ठीक प्रकार अवगत करने के लिये बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और विज्ञानवाद को समम्मना अत्यन्त आवश्यक है दूसरे महासुख की खोज में सहज्यान के रूप में बौद्ध धर्म और दर्शन का जो पर्यवसान हुआ, जिसे एक और हम वज्रयान के गुह्य समाज में व्याप्त देखते हैं और दूसरी और जिसके मन्थन से सिद्धों के दर्शन और साहित्य का जन्म हुआ उसका भी हिन्दी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुह्य समाज में दीचित प्रत्येक साधक मुद्रा साधना करता था। 'मुद्रिता योषित' वह खी होती थी जो साधक की मनः समाधि को परखने की क्सीटी थी। वह साधक के लिये अगम्या थी, पर उस अग्नि के समान थी जिसके सानिध्य में आकर भी साधक अपने घृत रूपी मन को पिघलने न देता था। इसी 'मुद्रिता योपित' की संज्ञा मुद्रा थी। मुद्रा के सानिध्य में साधना का जो आसन बन्धी रूप निष्पन्न हुआ उसी से मध्यकालीन देव मन्दिरों में उत्कीर्य युगनद्ध मूर्तियों के आसने अथवा

वन्धों की व्याख्या होती है। वैप्णव परम्परा में जो भागवत, पछ्चरात्रः या सात्वतों का प्राचीन धर्म और दर्शन है उसमें कहीं भी राधा और माधव के उद्दाम विलास की चर्चा नहीं है। भक्तकिव जयरेव में अकस्मात् वह कैसे प्रकट हो गई, इस जिल प्रश्न का समाधान सहज्यान के धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तों में ही मिलता है। सहज्यान की 'मुद्रा' जिसे प्रज्ञा भी कहते थे मानों च्यों की त्यों राधा के रूप में साकार हो उठी। दोनों में इतना अन्तर अवश्य है कि जहाँ मुद्रा या प्रज्ञा व्यक्ति के विलास का चेत्र थी वहाँ राधा अध्यात्म धरातल पर नारायण रूपी माधव के विलास की सिङ्गिनी वन जाती है। मुद्रा साधना की रहः केलियों में जो नम्रता थी जयदेव ने आंशिक रूप में उस मैल का प्रज्ञालन किया। दोनों परम्पराओं का पारस्परिक सम्बन्ध तो स्पष्ट ही समभा जा सकता है। इस दशा में और भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

'वेदान्त दर्शन' शीर्षक तीसरा अध्याय हिन्दी के मध्यकालीन भक्त साहित्य को समभने के लिये उपयोगी है। शङ्कर, रामानुज, मध्य, निस्वार्क और बल्लभ के दार्शनिक दृष्टिकोण भक्ति के साथ मिलकर लोक के लिए ऋति प्रभावपूर्ण और उपकारी हुए। उनके पीछे साहित्य की धाराएँ प्रवित्तत हुई। वस्तुतः वेदान्त संयुत भक्ति अथवा भक्ति संयुत वेदान्त का दृष्टिकोण ही मध्ययुगीन भारत का राष्ट्रगत धार्मिक दृष्टिकोए। वन गया। भक्ति को जिसः चैतन्य अमृत तत्त्व की आव-श्यकता थी वह उसे वेदान्त से प्राप्त हुआ और वेदान्त को जिस एक-निष्ठ आराधना की आवश्यकता थी वह उसे भक्ति से मिल गया। ऊँच-नीच सबके लिए भक्ति धर्म का द्वार उन्मुक्त कर देना भागवतीं की प्राचीन परम्परा थी । दो सहस्र वर्ष पूर्व मथुरा से जिस भागवत दृष्टि-कोण का प्रचार हुन्ना था उसमें यवन, शक, पह्नव सबके लिये स्वागत का भाव था। भागवत धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण वरदान वह समन्वया-त्मक दृष्टिकोए। था जिसके कारण भागवत धर्म के चेत्र में न केवल विभिन्न जातियों का सङ्गम हुन्ना किन्तु यत्त, नाग, मातृका त्रादि की प्राचीन पूजा पद्धतियाँ भो महात्रिष्णु की पूजा के साथ समन्त्रित हुईं। जितने देवता हैं वे सब एक ही चैतन्य तत्त्व की पृथक् पृथक् विभूतियाँ हैं. यही भागवतों का विभूतियोग था जिसके प्राहुर्भाव का फल समाज- के लिए बहुत हितकारी हुआ। पेड़ों में पीपल, जलचरों में मगरमच्छें, निदयों में गङ्गा, पर्वतों में मेर—ये सब एक ही महती शक्ति की आत्म विभूतियाँ हैं। गीता के दशम् अध्याय का यही लच्च अर्थ है। इस दृष्टिकीण से इस देश का समस्त साहित्य प्रभावित हुआ और अन्ततोगत्वा यही समन्त्रय प्रधान दृष्टिकोण यहाँ का राष्ट्रीय दृष्टिकोण वन गया।

'भक्ति का विकास' नामक ऋध्याय में भागवत धर्म के इतिहास से सम्वन्धित कुछ तथ्यों का परिगणन किया गया है। न केवल मथुरा वल्कि अन्यत्र भी भक्ति धर्म के जो अंकुर प्रस्फुटित हुए, विशेषतः दिचिए। भारत में शैव और वैष्णव सन्तों द्वारा भक्ति का जो विकास हुआ, उस ओर भी लेखक ने ध्यान दिया है। शङ्कर के अनन्तर रामा-नुज के विशिष्टाद्वेत ने भारतीय साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव हाला। साथ ही बह्मभ के शुद्धाद्वीत तथा चैतन्य के अचिन्त्य-भेदाभेद ने भी प्रादेशिक भाषात्रों को प्रभावित किया। लेखक ने इन सब दृष्टि-कोणों का सुन्दर विवेचन किया है। उधर महाराष्ट्र में एक प्रकार का भक्ति संयुत दृष्टिकोण प्रचलित हो रहा था जिसमें एक श्रोर निर्गुण प्रभाव भी अवशिष्ट था और दूसरी ओर साहित्यिक सन्त वैष्णव मत के अनुसार अपनी परिभाषाओं को सँजो रहे थे। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ आदि सन्तों की कृतियाँ इसी दृष्टिकोण की सूचक हैं। लेखक ने ठीक ही कहा है कि इस-मत-की विचारधारा इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार भारतीय धर्मसाधना में बौद्धों के मध्ययुगीन मतवाद को वैष्णवों ने अपने अनुकृत वनाकर एक में मिला लिया।

बक्षमाचार्य की दार्शनिक वाणी का श्रेष्ठ साहित्यिक परिपाक सुर की साधना में हुआ। सुर ने नाथपन्थ, वेदान्त, शांकर वेदान्त, वैष्ण्य सहजयान के प्रभावों को समेटते हुए एवं कबीर आदि निर्णुणी सन्तों के दृष्टिकोण को भी सममते हुए वृक्षमाचार्य के प्रभाव से उन सबको एक नये ही रसपूर्ण तत्त्वों में ढाल दिया। वृक्षम की दृष्टि में निर्णुण का कथन जिसमें आनन्द तत्त्व की अनुभूति का आभाव हो, अनुभव विहीन साधक के घिघियाने के समान है। सूर ने पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में सिचदानन्द ज्योति की कल्पना की। जहाँ-जहाँ यह ज्योति रमती है वहीं रस या आनन्द वसता है।

जीवन की सरसता चैतन्य के साथ है। चैतन्य विहीन जड़ वस्तु नीरस है। छुण्ण का सान्निध्य अमृत रस की सान्नात् अनुभूति है। उनका वियोग भी सरस है। सूर को इसी के रसपूर्ण चित्रण में सर्वाधिक सफलता सिली है। सूर का अमरगीत विश्व काव्य की अनुपम छित है। उसका मर्स यही है कि यद्यपि कृष्ण का स्थूल शरीर गोपियों की दृष्टि से ओमल हो गया तथापि चैतन्य तत्त्व अपने संपूर्ण आनंद्र की अभिव्यक्ति लेकर उनके हृद्य में भर गया। उस रस से उन्हें किसी प्रकार विज्ञात नहीं किया जा सकता। छुण्ण के सर्वात्मना समरण से गोपियों का हृदय और भी गहराई से उस रस में डूव गया। विरह की जो व्याकुलता सूर में है वह जयदेव और विद्यापित में कहाँ है सूर का जज एक पवित्र धाम है जिसके प्रभाव की दिव्य रिस्मयाँ प्रत्येक वाचक के मन का पवित्र संस्कार करती हैं।

भक्ति द्वारा तुलसी ने अनेक दार्शनिक मतों के समन्वय का जो दृष्टिकोण अपनाया उसका प्रभावपूर्ण सौन्दर्य विलक्त्ण था। वह न्यक्ति विशेष के लिए आकर्षण की वस्तु न रहकर समाज के लिए परम कल्याणकारी तत्त्व वन गया। वेद्मत, पुराणमत, आगममत, स्मात्त मत इन सवकी दार्शनिक और धार्मिक परम्परात्रों को तुलसी ने स्वीकार किया, किन्तु सवको भक्ति के सुधा-जल से सींच कर प्राह्य वनाया। तुलसी के दार्शनिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वे ऋहै तवादी थे या विशिष्टाहै तवादी। लेखक का यह कथन समीचीन है कि गोस्वामीजि को शङ्कर और रामानुज के दार्श-निक मतभेदों में रुचि न थी। उनकी निजी विशेषता यह थी कि उन्होंने मायावाद का भक्ति के साथ समन्वय किया। माया रामह्तपः ब्रह्म की शक्ति है। सगुगा श्रीर निगु ग दोनों ही रूप सत्य हैं। तुलसी किसी त्राचार्य का सर्वांश में त्रनुगमन नहीं करते। उन्होंने सगुगा श्रौर निर्गुण के समन्वय को एवं ज्ञान श्रौर भक्ति के समन्वय को. अपनी अद्भुत मौलिकता से प्रतिपादित किया है। तुलसी का दर्शन एकांगी नहीं। वह शङ्कर श्रीर रामानुज के श्रेष्ठ तत्त्वों को मान्य करके उन्हें अपने भक्ति प्रधान मौलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। वस्तुत: रामायण दर्शन के पृथक् विस्तृत विवेचन की अभी भी आवश्यकता वनी है जिसमें मध्यकालीन समस्त भारतीय दर्शनों के साथ उसकी

#### तुलना अपेचित है।

हिन्दी साहित्य पर बौद्धों के सहजयान सम्प्रदाय का श्राति-व्यापक प्रभाव पड़ा था इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। बौद्ध तान्त्रिक मत नामक अध्याय में लेखक ने स्पष्ट शैली में इस मत का विवेचन किया है। प्रवृत्ति, श्रद्धय, युगनद्ध, समरस, महासुख, सुद्रा, शून्य अवि पारिभाषिक शब्दावली की स्पष्ट व्याख्या की गई है। खेद है कि सिद्ध साहित्य के दोहे और चर्यापद अभी तक सुसंपादित होकर हिन्दी जगत् के सामने नहीं आ सके हैं। यह साहित्य, विशेषतः सरहपा के दोहे जो राहुलजी को तिब्बत से ताड़पत्र की प्रतियों में मिले हैं, दशवीं शती से प्राचीन हैं। इस साहित्य की भाषा अपश्र'श है। उसे जिस प्रकार प्राचीन बङ्गला माना गया है, वैसे ही प्राचीन हिन्दी का रूप भी कहा जा सकता है, क्यों कि इन दोनों भाषाओं के प्राचीन रूप का उद्गम अपभ्रंश से ही हुआ। बौद्ध सहजयान ने परवर्त्ती साहित्य को दूर तक प्रभावित किया। वह प्रभाव जयदेव, विद्यापित, चरडीदास चादि की वैष्णव काव्यधारा में सुरिक्ति है। उसमें जो विलास का ऐसा उद्दाम वर्णन भिलता है उसकी व्याख्या इसी 'पृष्ठभूमि' में सम्भव है । वैष्णव कवियों ने साधक की मुद्रासाधना को राधा और कृष्ण की अलौकिक लीला के रूप से परिष्कृत किया। पुरुष और स्त्री की युगनद्ध मुद्रा का ही आध्यात्मिक नामान्तर कृष्ण और राधा की रास-केलि है। लेखक का यह कथन सत्य है कि भागवत पुराण में गोपी विशेष से कृष्ण के प्रेम के मूल में राधा की खोज व्यर्थ है। वस्तुतः राधा का विकास सहजयान की परम्परा से हुआ। केवल नाम भेद्था। शाक्तों के कौल सम्प्रदाय का भी मध्य-कालीन समाज में कम प्रचार न था। यद्यपि कौलों ने दारीनिक मत-वाद को भी सामने रखा किन्तु उनकी वीभत्स कामाचार प्रधान साधना पद्धति से जनता परित्रस्त हो गई। समाज में उनकी घोर प्रतिक्रिया हुई। जनता को जिसे आचार प्रधान नैतिक धर्म की आवश्यकता थी उसका सूत्रपात तो नाथ सम्प्रदाय के गोरख आदि योगियों ने कर दिया था। वे ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम को सबसे अधिक महत्त्व देते थे। पर नीति प्रधान आचार का लोक प्राह्य आदर्श वैष्णव कवियों ने ही अपने अवतारों की लीलाओं में प्रस्तुत किया । राज्शेखर ने

जिस नम्न कील धर्म का संदेत किया है कि वह लोक के लिये अति भयंकर पन्थ था। नवीं शनी से वारहवीं शती तक वौद्ध, शाक्त और शैवों के इस निम्न धार्मिक स्तर से समाज का उत्थान किस प्रकार इत्रा और इस वड़े अजगर से उसका पिएड कैसे छूटा इसकी कहानी अभी पूरी तरह समभी या कही नहीं जा सकी है।

शैवों के विभिन्न सम्प्रदृग्य, काश्मीर शैव दर्शन एवं नाथ पंथ श्रादि के जो अनेक सम्प्रदाय और मतवाद थे, जिनके घने जङ्गल में भूली हुई जनता को सचा मार्गदर्शन मिलना कठिन हो रहा था, उनके दोपों को पचाकर गुर्गों को प्रकट करने के लिए जिस तेजस्वी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, देश के सौभाग्य से वह कबीर के रूप में प्रकट हुआ। उत्तर भारत की जनता के लोक मानस को स्वच्छ करने में कवीर ने जो साका किया उसका सचा मूल्याङ्कन कठिन है। जायसी, सूर, तुलसी इन सवने उस अमृत जल का पान किया जिसे कवीर श्रपनी शन्द निर्मली से वहुत कुछ स्वच्छ श्रौर पेय वना चुके थे। सव प्रकार का निर्मलीकरण कवीर की महती साधना थी। मूँड़ मुड़ाकर कपड़ा रँगाने वाले एवं धूनी जलाकर काम भरम करने वाले जोगियों की जैसो मिट्टी कबीर ने कूटी है वैसी और किसी से सम्भव न हुई। क्या गृहस्थ, क्या संन्यासी, जिसके जीवन में जो पाखरह था उसी के विरुद्ध कवीर ने खड्ग हस्त प्रहार किया। कवीर के साहित्य में सव प्रकार के पाखरह की होली जलाई गई है। तो भी कवीर केवल होली जलाकर उसकी राख मलने वाले ही न थे। उन्होंने योग, सहज साधना, निर्पुण साधना, प्रेम साधना और भक्ति इन सबके सात्त्रिक श्रंशों को स्वीकार करके जीवन के निर्माण पन्न पर भी वहुत वल दिया है। कवीर ने जिस संयम प्रधान मार्ग का सूजन किया था, सूर और तुलसी ने अपने इष्ट देवता के देव मन्दिरों की सिद्ध यात्रा के लिए उसी से आगे प्रस्थान किया।

<sup>#</sup> मैरवानन्द की उक्ति :--

रंडा चंडा दिक्खिदा धम्मदारा मज्जं मंसं पिज्जए खण्जए ह्य । भिक्खा भोज्जं चम्मखंडं च सेजा कोलो धम्मो कस्स नो होइ रम्मो ।

इसी युग में भारतीय विचारधारा के साथ आत्मानुभव पर श्राश्रित सूफी विचारधारा का भी सम्मिलन हो रहा था। उसने हिन्दी के प्राचीन साहित्य में एक विशेष धारा को जन्म दिया। सूफी विचार-धारा किस प्रकार भारतीय रँग में रंग गई इसका पूर्ण पश्चिय जायसी से प्राप्त होता है। अपने से पूर्वगत योग, कुएडली साधन, षट्चक, निर्गुण भक्ति त्रादि समस्त तत्त्वों को लेकर उन्हें प्रेम साधना के अन्तर्गत सजाकर जायसी ने एक नये ही दर्शन को जन्म दिया जिसे उन्होंने प्रेमपंथ कहा है। उनकी पद्मावत प्रेम कथा है। इस पद्धति में स्त्री और पुरुष के प्राचीन प्रतीकों को अपनाते हुए उनमें नया श्रध्यात्म श्रर्थ लाने का प्रयत्न किया गया है। श्रात्मानुभव में ही उसकी सफलता दिखाई गई है। यह प्रेम संयम से उत्कट वनता है, विलास से नहीं । जायसी का प्रेम विश्व की चैतन्य अमृत ज्योति के लिए जीव की ऐसी आक्रलता है जो तत्त्व की प्राप्ति के विना किसी प्रकार शान्त नहीं होती । इस पुस्तक में जायसी के प्रतिविम्ववाद का विवेचन बहुत ही सुन्दर हुआ है। यह स्मरण रखना चाहिए कि पद्मावत के रूपक की कुक्जी 'तन चित उर मन राजा कीन्हा' इत्यादि छन्द पद्मावत की किसी भी प्राचीन प्रति में नहीं है। वह जायसी कृत नहीं है। पद्मावत की कई हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं जा सूफी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने श्रपने पढ़ने के लिये लिखी थीं। वैसे ही किसी श्रद्धालु कवि ने यह दोहा वनाकर पद्मावत के अन्त में किसी समय जोड़ दिया।

श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का यह अध्ययन स्वागत के योग्य है। लेखक ने कठिन विषय लेकर उपलब्ध प्रमाण सामग्री का सपरिश्रम अध्ययन और विश्लेषण किया है एवं स्पष्ट सरल शैली में तथ्यों का निरूपण करते हुए अपने निष्कर्पों को रखा है।

काशी विश्वविद्यालय ६-३-४४

— वासुदेवशरण

#### प्राक्थन

'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि' पुस्तक पढ़ गया हूँ। इसमें प्राचीन काल के वैदिक धर्म से लेकर मध्ययुगीन वैष्णव, शैव, शाक्त तथा सिद्ध, नाथ और सूफी सम्प्रदाय तक का विवरण दिया गया है। आरम्भ के तीन अध्याय हिन्दी साहित्य के उद्गम और विकास के पूर्व की स्थिति का परिचय कराते हैं अतएव वे प्रत्यत्त रूप से हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि की सीमा में नहीं आते, परन्तु भारतीय धर्म त्रौर दशन की मध्ययुगीन धारा के मूलस्रोत अतिशय प्राचीन हैं, उनका उल्लेख किये विना किसी भी भारतीय धार्मिक या दार्शनिक सम्प्रदाय का विवरण श्रथूरा ही रहेगा। इस पुस्तक में लेखक की दूसरी विशेषता यह है कि वह विभिन्न सम्प्रदायों की दार्शनिक उपपत्तियों का परिचय कराता हुस्रा उन सामाजिक स्थितियों का भी निरूपण करता है जिनमें वे परिवर्तन हुये थे। विभिन्न सम्प्रदायों का एक-दूसरे पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, कितनी वातों में समानता है और कितना अन्तर है, इन प्रश्नों का उत्तर भी पुस्तक में दिया गया है। हिन्दी के कतिपय प्रमुख कवियों - सूर, तुलसी, कवीर श्रीर जायसी के दार्शनिक विश्वासों श्रीर विचारों पर स्वतन्त्र लेख भी दिये गये हैं। पुस्तक के विवेचन का क्रम सैद्धान्तिक न होकर व्याव-हारिक और सर्वसामान्य है। इससे पिखतों और विशेषज्ञों का काम भले ही न चले, हिन्दी के सामान्य पाठकों के लिए पुस्तक की उप-योगिता विशेष रूप से वढ़ गई है । दर्शन को स्वतन्त्र विषय मानकर उसके विकास-क्रम की विवेचना करने में लेखक को उतनी दिलचरपी नहीं है जितनी भारतीय समाज श्रौर संस्कृति की विकास-धारा में विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों का योग और महत्त्व प्रदर्शित करने में है। यह पुस्तक की नवीनता श्रीर विशेषता है पर यहीं उसकी सीमा रेखा श्रीर उसका निर्देष्ट प्रयोजन भी हैं। इस सीमा श्रीर प्रयोजन के भीतर पुस्तक की उपादेयता श्रसंदिग्ध हैं श्रीर इसके लिए लेखक का परिश्रम सार्थक श्रीर श्रीमनन्दनीय है। विश्वविद्यालयों में साहित्यिक इतिहास के साथ सम-सामयिक सांस्कृतिक श्रीर सामाजिक विकास का ज्ञान श्रपेचित है, कुछ स्थानों पर तो इसका नियमित रूप से श्रध्ययन भी होता है श्रीर यह पाठ्यक्रम का एक श्रङ्ग ही है। प्रस्तुत पुस्तक सांस्कृतिक विकास के दार्शनिक पच्च को स्पष्ट करने में पूरी तरह सहायक होगी। मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालयों में तथा श्रन्यत्र भी साहित्य के उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक का श्रिधकाधिक उपयोग होगा। मैं विवेक श्रीर परिश्रम पूर्वक प्रणीत इस पुस्तक के लिये लेखक को हार्दिक साधुवाद देता हूँ।

सागर विश्वविद्यालय ]

---नन्ददुलारे वाजपेयी

## दौ शब्द

प्रस्तुत पुस्तक 'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि' मध्य-कालीन हिन्दी काव्य में प्राप्त दार्शनिक धारणात्रों का विवेचन प्रस्तुत करती है। हिन्दी साहित्य एक सहस्राव्दी से भी ऋधिक प्राचीन है, इतनी दीर्घ अवधि में धार्मिक एवं दार्शनिक विकास के अनेक सोपान मिलते हैं, फिर हिन्दी के प्रारम्भिक युग तक शतराः दार्शनिक धार-णायें विकास के अनेक स्तरों को पार करती हुई, सर्वधा नवीन रूपों में, हिन्दी साहित्य में प्रतिविम्वित होने के लिए प्रस्तुत हो चुकी थीं। ध्यतः सिद्ध-साहित्य से भी पूर्व, वेदों से लेकर बौद्ध-दर्शन तक विकास को एक संचित्त रूप-रेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, इस पुस्तक में मैंने यही प्रयत्न किया है।

किन्तु साथ ही वैदिक युग में तथा उसके पश्चात् जो दार्शनिक धारणायें और विश्वास हमें मिलते हैं उनका स्नोत आर्येतर चिन्तन के गर्भ में खोजा जा सकता है, परन्तु यदि मैं ऐसा प्रयक्ष इसी पुस्तक में करता तो पुस्तक का कलेवर बहुत बढ़ जाता, अतः उस पर फिर कभी विचार कहँगा।

मैंने उन्हीं दार्शनिक सम्प्रदायों पर विस्तार से विचार किया है जिन्होंने हमारे मध्यकालीन काव्य को अधिक प्रभावित किया है, परन्तु 'प्रामाण्यवाद' पर विचार नहीं किया गया, वह अनावश्यक भी था। मेरा उद्देश्य तो निश्चित दार्शनिक धारणाओं का विश्लेषण कर, काव्य में उनके प्रतिविम्वित एवम् अभिव्यक्त ह्रपों की पहचान करना रहा है। 'तुलसी', 'कबीर', 'सूर' तथा 'जायसी' के दार्शनिक विचार-विकास पर किञ्चित् विस्तार से विचार किया गया है।

यह पुस्तक केत्रल मध्यकालीन काव्य की दार्शनिक समस्यात्रों पर प्रकाश डाल ती है, इसमें सिद्ध, नाथ, सन्त, वैष्णव तथा सूफी काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करके का प्रयत्न किया गया है, आधुनिक काव्य के व्यक्तित्व-निर्माण में 'दर्शन' का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है, उसे स्पष्ट करने के लिए एक अलग पुस्तक की आय- श्यकता होगी अतः इस पुस्तक को 'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठ भूमि' का 'प्रथम भाग' समकता चाहिये।

साहित्य की तरह 'दर्शन' भी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभा-वित होता है, मैंने दार्शनिक आन्दोलनों को द्वन्द्वात्मक दृष्टि से ही देखा है।

—विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

## विषय-सूची

| विपय                                  |          |             | पृष्ठ |
|---------------------------------------|----------|-------------|-------|
| १साहित्य और दर्शन                     | ••••     | ***         | १     |
| २—नोद्ध धर्म                          | ****     |             | 28    |
| क—शून्यवाद                            | ••••     | ****        | ٤0    |
| ख <del>—</del> विज्ञानवादं            | ****     | ••••        | ەق    |
| ग—सोत्रांतिक, वैभापिक                 | ****     | ****        | હ્યુ  |
| ३शांकर वेदान्त                        | •••      | ****        | 50    |
| ४—भक्ति का विकास                      | ***      | ****        | १२२   |
| ४—विशिष्टाद्व <sup>ै</sup> तवाद्      | ****     | ****        | १३८   |
| ६—हु ताहु तवाद                        | ****     | ••••        | १६३   |
| ७—ह <sup>ै</sup> तवाद                 | ****     | ****        | १६७   |
| <b>–</b> शुद्धाद्व <sup>®</sup> तवाद् | ****     | ***         | १७४   |
| ६—ऋचिन्त्यभेदाभेदवाद                  | ****     | ****        | १६२   |
| १०—अन्य वैष्णव सम्प्रदाय              | ****     | ****        | २००   |
| ११-निर्गुणभक्ति प्रधान वैष्णव म       |          | •••         | २०४   |
| १२-सूरदास के दार्शनिक विचार           |          | • 4 • •     | 305   |
| १३—तुलसी का दार्शनिक दृष्टिकोग        | a me     | ****        | २२०   |
| १४—बौद्ध तांत्रिक मत                  | *744     | •••         | २४०   |
| १५—वैष्णव सहजयान                      | ****     | •••         | २६६   |
| १६ शाक्तमत                            | ****     | ••••        | २७४   |
| १७—शैवमत                              | ****     | ****        | २५३   |
| क-चीर-शैव-मत, लिङ्गायत                | तथा जङ्ग | म सम्प्रदाय | २६०   |
| ख-कापालिक तथा कालामु                  | ख ***    | ****        | २६४   |
| ग—प्रत्यभिज्ञा दर्शन                  | ****     | ****        | २६५   |
| घ-पाशुपत् सम्प्रदाय                   | ****     | ****        | ३०३   |
| १नाथपन्थ और दर्शन                     | ****     | ****        | ३०६   |
| १६—कवीर की विचारधारा                  | ****     | ****        | ३३३   |
| २०—सूफी दर्शन                         |          | ****        | ३४२   |
| २१ - जायसी की विचारधारा               | ****     | ****        | 31510 |

## कतिपयं सहायक अन्ध

#### संस्कृत

१-ऋग्वेद संहिता २-- उपनिषद्-कठोपनिपद् कंनोपनिपद् मुण्डकोपनिषद् प्रश्लोपनिषद् छान्दोग्य बृहदारण्यक र्वेताश्वेतर मार्ड्क्य ३-गीता-४-भागवत-५—श्रीभाष्य— ६—श्रगुभाष्य— ७—श्रध्यात्म रामायण-५-पातञ्जल योग-सूत्र-६-शतपथ ब्राह्मण-१८—ऋर्थशास्त्र—कौटिल्य ११—मनुस्मृति— १२-वेदान्तसार-सदानन्द १३-सांख्यकारिका-ईश्वरकृष्ण १४---तर्कभाषा-१४-माध्यमिक कारिका-( कतिपय प्राप्त ऋंश )

#### हिन्दी

१-जीतक-२-शिशुपाल वध-माघ ३-गाथा सप्तशती-हाल ४-मध्यकालीन धर्म-साधना-पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ५-कबीर-" " ६-बुद्धचर्या-राहुल ७-भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहांस-डा० देवराज प्रमारतीय दर्शन—सतीशचन्द्र चट्टोपभध्याय ६-तर्क रहस्य दीपिका-श्राचार्य विश्वेश्वर १०—योरोपीय दुर्शन—म० पं० रामावतार शर्मा ११—हिन्दुत्व—श्रीरामदास गौड़ १२—वैष्णवधर्म—पं० परशुराम चतुर्वेदी १३—हिन्दी काव्य-धारा—राहुल १४—नाथ सम्प्रदाय—पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी १५—गोरखनाथ ऋौर उनका युग—डा० रांगेय राघव १६ - लोई का ताना -१७--- कबीर की विचारधारा--- डा० त्रिगुणायत १८—सूफी काव्य संग्रह—पं० परशुराम चतुर्वेदी १६-तसब्बुफ और सूफीमत-चन्द्रवली पाएडेय २०—'जायसी'—श्री जयदेव कुलश्रष्ट २१--जायसी प्रन्थावली-पं० रामचन्द्र शुक्त २१—श्रष्टछाप श्रौर बङ्काभ सम्प्रदाय—डा० दीनद्याल गुप्त २३-मारतीय दर्शन-बत्तदेव उपाध्याय २४-- बौद्ध दर्शन-२४--दर्शन-दिग्दर्शन--राहल

#### **अंग्रे**जी

- 1. Vedic index of names and subjects, Vol. 1—

  Macdonell and Keith
- 2. Cambridge History, Vol. 1

3. Sanskrit Drama-Keith

O

- 4. Outline of Indian Philosophy-M. Hiriyanna
- 5. Vedant Sutra-George Thibaut
- 6. A History of Indian Philosophy-Das Gupta
- 7 Yogacara Idealism-Dr. Ashok Kun ar M.A., Ph.D.
- 8. India's Past-Macdonell
- 9. Vaishnavism and Shaivism and other minor cults—Bhandarkar
- 10. Religious Sects in India among Hindus-Pai
- 11. The obscure religious cults—S. D. Gupta
- 12. Yuganaddha-Herbert. V. Gaenther
- 13. A History of Indian Literature-Winternitze
- 14. Encyclopaedia of Britanica-
- 15. History of Philosophy, Eastern and Western
- 16. The Mystics of Islam-
- 17. Hindu Civilization-R. K. Mukerji
- 18. Some Aspects of Vayu Puran—Prof. Dikshtar

# हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि

## साहित्य और दर्शन

दार्शनिक प्रवृत्ति के नीचे सत्य की खोज अन्तर्निहित है। परन्तु यह सत्य की खोज दार्शनिक के अनजाने ही, एक ऐतिहासिक क्रम में रहा करती है। दार्शनिक आगे के युग की कल्पना नहीं कर पाता यि करता भी है तो अपने वर्तमान के आधार पर। उसके सम्मुख वर्तमान रहता है, अतीत के मधुर और कटु अनुभव रहते हैं, इन्हीं के आधार पर वह सोचता है वड़े-बड़े प्रश्नों पर, जगत क्या है, जीव क्या है, इस प्रपन्न का निर्मायक कीन है, मृत्यु के पश्चान् शरीर कहाँ चला जाता है, आदि-आदि प्रश्न उसके मस्तिष्क का मन्थन करते हैं, मनुष्य के सम्मुख सृष्टि के अद्भुत प्रसार ने, जीवन के जित्त विधान तथा इसकी नश्चरता ने ऐसे ही अनेक प्रश्न उत्पन्न किये हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य ने कभी 'भावना' के आधार पर और कभी कोरी बुद्धि के आधार पर दिये हैं जिनके नीचे अन्ध विश्वास, भय की भावना, उससे अधिक सोचने की असमर्थता, वैज्ञानिक चिन्तन का अभाव आदि तत्व रहे हैं। जिन परिस्थितयों से 'दार्शनिक' गुजरता रहा है

उन परिस्थितियों ने और मुख्यतः आर्थिक परिस्थितियों ने उसकी विचारधारा को शासित किया है, किन्तु 'दर्शन' और 'कविता' आदि में सीधे आर्थिक सङ्घर्ष व्यक्षित नहीं होते, स्थूल आर्थिक सङ्घर्ष तथा सामाजिक समस्याएँ, वक रूप में व्यक्षित हो पानी हैं अतः उनका समक्षता दुःसाध्य हो जाता है।

क्रिं भारत का नार्शनिक इतिहास भी ऐसा ही रहा है, परन्तु उस इतिहास के साथ हमें सममना कुछ और है, हमारा विषय है 'साहित्य श्रीर दर्शन'। 'दर्शन' तो जगत को बुद्धि द्वारा सममने का प्रयव है श्रोर 'साहित्य' भावना द्वारा । 'दर्शन' समस्यात्र्यों का हल खोजता है, 'साहित्य' मानवीय हृद्य पर पृड़े हुये प्रभावों को व्यक्तित करता है, श्रौर समस्यात्रों के हल करने का भी प्रयत करता है, परन्तु एक भिन्न पद्धति से। 'दंशन' जो चिन्तन करके निश्चित कर देता है उस 'निश्चय' को साहित्यकार जनता के हृद्य में इतारने का प्रयत्न करता है, 'दर्शन' तर्क-वितर्क का आश्रय लेता है, साहित्य उसे भावना का विषय वनाता है ऋतः उसमें 'त्रानन्द का सक्चार' हो जाता है क्यों कि श्रानन्द् तो भावना में है, बुद्धि का श्रानन्द भी एक विशेष श्रानन्द होता है परन्तु वह साधारणीकृत नहीं हो पाता। हम एक कविता पढ़ कर जितने लोगों को मन्त्र-मुग्ध कर सकते हैं, जीव व ब्रह्म पर व्याख्यान देकर नहीं कर सकते। अतः यह मान लिया जाता है कि साहित्य का उदेश्य तो 'त्र्यानन्द' देना ही है, कुछ समभाना नहीं, कुछ वतलाना नहीं, कुछ रहस्योद्घाटन नहीं, समस्यात्रों का कुछ हल निकालना नहीं। संज्ञेप में उसका सम्बन्ध क्रियात्मक जीवन से नहीं भावनात्मक जीवन से है। श्रौर भावना का संबंध जगत से सर्वथा स्वतन्त्र श्रौर निरपेच होता है अतः साहित्य जीवन-निरपेच वस्तु है। परन्तु जैसा हमने देखा कि साहित्य की पद्धति 'त्रानन्द्मय' अवश्य है क्योंकि वह मनुष्य के भाव (emotion) को स्पर्श करता है, परन्तु वह लद्द्यहीन नहीं हो सकता, संसार की कोई किया लच्य-हीन नहीं हो सकती, उस लच्य को पूर्णकर वह वस्तु अन्य वस्तु में परिवर्तित हो जाती है और फिर एक नये लद्दय की पूर्ति होने लगती है।

तो इस 'लच्य' को निर्धारित करने में 'दर्शन' वहुत सहायता करता है, कवि, दार्शनिक को अपना पथ प्रदर्शक अनजाने में ही मानता श्राया है, श्राज तक का इतिहास कम से कम यही है। जो कि स्वयं ट्राशिनिक रहे हैं वे अपनी ट्राशिनिक धारणाओं के लिये उनके प्रवर्तक या प्रचारक किसी वड़े ट्राशिनिक पर निर्भर रहे हैं यथा श्री हर्प, शंकराचार्य पर। अतः किवता और दर्शन का अट्ट सम्बन्ध चला श्रा रहा है।

'दर्शन' में धारणात्रों को निश्चित करने की शक्ति है। यह जीव, जगत, ब्रह्म, जीवन स्त्रीर मृत्यु स्त्रादि पर स्रपना विचार व्यक्त कर विरत हो जाता है। साहित्यिक उन धारणात्रों को पाठकों के जीवन में प्रवेश कराने के लिये विकल हो उठता है। 'दर्शन' तत्यों का निर्णय करता है, साहित्यिक उनका जीवन में 'प्रयोग' करता है। एक यदि बुद्धि का 'प्रयास' है (विलास भी कह स्कते हैं) तो दूसरा हृद्य का 'उच्छ वास'। परन्तु यह उच्छ वास बुद्धि विहीनता का प्रतीक नहीं, केवल साहित्यिक की 'पद्धित' मिन्न है—यही वात उक्त वाक्ष्य वतलाता है।

साहित्य 'दर्शन' की पूर्णता है। 'दर्शन' बुद्धि के आधार पर जो वात निश्चित करते हुये घवड़ाता है, राङ्का करता है, साहित्यिक आगे वढ़ कर अपनी भावना से उसमें निश्चितता ला देता है। साहित्यिकों के ऐसे प्रयत्न अनेक मिलेंगे। 'भिक्ति' की वकालत करते करते दार्शनिक थक गये किन्तु 'तुलसी' ने मनुष्य के मन को पकड़ लिया। उनका तर्क देखिये—'ज्ञान' पुरुप है, 'भिक्ति' स्त्री, पुरुप (ज्ञान) पर स्त्री (माया) का जादू चल सकता है परन्तु स्त्री (भिक्त) पर स्त्री (माया) का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मिक्त भगवान की पट्टमहिपी है और माया नर्तको है, अतः भिक्त पर भगवान का विशेष अनुग्रह है।

मोहै न नारि, नारि के रूपा, पत्रगारि यह चरित अनूपा।
पुनि रघुवीरिह भगति पियारी, माया खलु नर्तकी वेचारी।।
भगतिह सानुकूल रघुराया, तातैं तिहि डरपत अति माया।
स्पष्ट है कि यह तर्क एक भावुक किंव का है, दार्शनिक का नहीं।

'तसुत्रवुफ' जिस परमतत्व की व्याख्या नहीं कर सका, जायसी ने अपने मधुर संकेतों द्वारा उसे सहज ही हृद्यंगम् वना दिया। 'अखरावट' को पढ़कर 'तस्सुब्बुफ' चाहे समक्त में न आये परन्तु 'पद्मावत' को पढ़कर वह समक्त में आता है और इससे भी वड़ी वात

यह है कि विनां 'तसुब्दुफ' को जाने हुये भी, उसके द्वारा निर्धारित त्रह्म के स्वरूप में पाठक विश्वास करने लगता है। रहस्यवाद में आत्मा व ब्रह्म का द्वन्द्व व मिलन यदि दार्शनिक पद्धति पर वर्शित होता तो मीरा और महादेवी का, कवीर और रवीन्द्र का, कोई नाम भी नहीं जान पाता । 'दर्शन' के द्वारा निश्चित ब्रह्म के अज्ञेय स्वरूप के साथ, 'त्रात्मा' के मिलन के लिये, स्त्री व पुरुष का सम्वन्ध लेकर चलने वाले रहर वाड़ी कवियों ने दार्शनिक का कार्य पूर्ण कर दिया, उसे सफल कर दिया। चाहे 'रहस्यवाद' की गुत्थियों की पाठक न भी समभता ही परन्तु फिर भी जीवन के माध्यम से व्यक्त होने के कारण मीरा व महा-देवी के गीत इतने प्रिय हो गये हैं कि आत्मा व ब्रह्म के अविश्वासी भी उनकी ख्रोर ख्राकर्पित होते हैं क्यों कि उनमें 'शून्य भित्ति पर चित्र' नहीं वनाये गंये हैं जो एक दार्शनिक का कार्य हैं अभितु एक विरहिणी अपने एक-एक आँसू का इतिहास कहने बैठती है और हम भीग उठते हैं, क्यों कि हमारे भोतर भी एक धड़कता हुआ हृ इय है। तर्क, तर्क को उत्पन्न करता है अोर आवेश, आवेश को। तर्क को भीतर छुपा कर जब आवेश आता है तो 'तर्क' और भी मनोहर और मार्मिक हो जाता है। साहित्य का तर्क ऐसा ही होता है। साहित्य अपने मखमली म्यान में विचार की तेज कटार छिपाये रखता है जो स्रज्ञान के अगवरण को चीर कर रख देती है। अतः साहित्य दर्शन की पूर्णता भी है।

'दर्शन' सोचना सिखाता है, साहित्य 'कहना', और न केवल कहना बिक उसे 'अपना बनाना' भी सिखाता है। इसलिये साहित्य को समिष्ठ का अधिक ध्यान रहता है। व्यक्तिगत साधना भी सामृहिक साधना में बदल देने बाला अस्त्र 'साहित्य' ही है। इसीलिये 'साहित्य 'को प्रचार का अस्त्र' कहा गया है।

भारतीय साहित्य का प्रथम रूप वैदिक-मन्त्रों में प्राप्त होता है। स्थूल-जीवन में प्रकृति के जो अङ्ग सहायता पहुँचाते थे, वैदिक कियों ने उन्हें अपने हृ स्य की वाणी द्वारा सर्वप्रथम वेहों में अचित किया। जो 'वस्तुयें' भय का सञ्चार करती थीं उन्हें भी साहित्य ने अपनाया, उनसे अपनी रक्ता की प्रार्थनायों कीं। ऋग्वेद ऐसी ही प्रार्थनाओं का संप्रह है। अनार्य श्रुओं को प्राजित करने के लिये इन्द्र की, वन्य-

पशुत्रों को भगाने, भोजन पकाने, यज्ञ की आहुतियों को स्वर्ग तक पहुँचाने के लिये अग्नि की, पशुआं की रज्ञा करने के लिये पूपन् व रुट की. मृत्यु पर विजय प्राप्त करने तथा मृत्यु के वाट सुख प्राप्त करने के लिये यम की, जुये में विनाश से वचने के लिये अन् की, आनन्द-प्राप्ति के लिये सोम की, श्रौपधि के लिये श्रश्विन की, तथा वाणी के लिये आम्भ्रणी की प्रार्थनायें की गईं। तब दर्शन व साहित्य आदिम जीवन के साथ संयुक्त थे, ये अभी अलग-अलग अपना व्यक्तित्व न रखते थे. विभिन्न ज्ञान-विज्ञान की ऋलग-ऋलग शाखायें स्थापित न हो पाई थीं, मनुष्य प्रकृति से सङ्घर्ष कर रहा था परन्तु वह साधन-हीनना में आत्म-समर्पण के मार्ग पर चला। प्रकृति कहीं रुट न हो जाये इसका उसे ध्यान था। वह प्रकृति का पूजक था। उसे वश में लानं के प्रयत्नों में एक यह भी प्रयत्न था। तव ब्रैज्ञानिक साधनों का विकास नहीं हो पाया था, तब भेड़ों में अभेड़ की चर्चा नहीं हो पाई थी, तब जोवन अनेक विश्वङ्कल तत्वों में वँटा हुआ था। वैदिक कवि इनना हृदंयहीन न था कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अनेक सुविधाओं को प्राप्त करने पर भी कृतव्न रहता। मनुष्य कृतव्न कभी नहीं रहा। प्रकृति ने जो दिया उसके बदले भें किव यज्ञ करता और यज्ञ में बचन की व्रिदृता न दिखा कर अपने उस स्वाभाविक सरल आनन्द को व्यक्त करना रहा जो उसे प्रकृति की उपस्थिति में प्राप्त होना था।

सौन्दर्य भी वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। वैदिक किव इसे जानता था। उपा के सौन्दर्य को उसने पहचाना था और उपा वस्तुतः उपयोगिता भी रखती थी। प्रकाश का किरीट पहन कर, किरणों की वल्गा हाथ में लेकर, सूर्य के रथ पर उपा नित्य ही आकाश पर उदित होती थी। वैदिक किव विभोर हो उठता था।

तो <u>उस प्राचीन युग में कविता व दर्शन जीवन की उपयोगिता</u> के प्रचेपण मात्र थे। कवि के हृदय में प्रकृति की उपयोगिता का ध्यान था ऋतः कविता फूट पड़ती थी।

<sup>्</sup>र तव 'किव' घृणा व प्रेम को प्रत्यच्च पद्धति पर व्यक्त करता था। शम्बर पिप्रु, पानिस, दास आदि जातियों या अनार्यों के प्रतिनिधियों के नाश की प्रार्थना करके आत्म विश्वास वटोरता थो।

प्रेमं का कारण मय तथा कृतज्ञता थी। भय से ही प्रेम नहीं होता, कृत उपकारों को अनुभव करने वाली वृत्ति से भी प्रेम होता है श्रीर वस्तुतः वह प्रेम स्थायी भी होता है। वैदिक युग में दोनों वृत्तियाँ साथ-साथ कार्य कर रहीं थीं, 'दर्शन' व 'साहित्य' इसी वृत्ति के कोड़ में पल रहे थे, व्यक्त हो रहे थे। अभी सोचने की शक्ति का विकास न हो पाया था पर हृद्य तो मनुष्य को पूर्ण विकसित रूप में ही मिला है, वह घृणा व प्रेम करना तब भी जानता था और अब भी जानता है। वह पृश्ता के विषयों में परिवर्तन व विकास होता आया है। पहले वह प्रकृति की वश्तुओं को देवता मानकर उनसे प्रेम या घृणा करता है। उसके प्रेम करने या घृणा करने में कोई अन्तर नहीं आया, हाँ 'डिप्री' में अन्तर अवश्य आया है। वन्य जानियों में प्रेम की जो तीव्रता व उच भावाचेग मिलता है वह विकसित मनुष्य जाति में कम हो जाता है, बुद्धि के विकास में 'रागतत्व' में कुछ कमी अवश्य आ जाती है। आज के युग की यही प्रवृत्ति है।

तो बैदिक युग में दर्शन व साहित्य साथ-साथ ही विकसित हो रहे थे। अन्यविश्वास ने प्रकृति की राक्तियों की देवों के रूप में बदल दिया था (दर्शन , भय ने प्रार्थना करने की प्रेरणा दी (साहित्य ), कत्त्रता ने भी प्रार्थना करने के लिये विवश किया (साहित्य ), तो वैदिक युग में दर्शन था 'अन्यविश्वास' और साहित्य था भय व कृतज्ञता जन्य प्रार्थनायें, प्रक्रिया थी, यज्ञ करना तथा यज्ञ में देवों का आवाहन करना, उपयोगिता थी, भौतिक जीवन में सबल, स्वस्थ, विनयी और पुष्ट होना।

अभी एक ही व्यक्ति दार्शनिक व किव था, वही ऋषि यह करता, वही देवताओं के रूप में सोम, मेघं, द्यावा-पृथ्वी आदि में देवत्व की कल्पनायें करता और वही प्रार्थनायें करता।

चिन्तन का विकास—किन्तु वैदिक किव को अनेक देवों की उपा-सना करते समय यह कल्पना सहज ही प्राप्त होगई कि इतने भिन्न-भिन्न देवों में कोई एक देवता ही मुख्य होगा या एक ही देवता के ये अनेक देवता भिन्न-भिन्न रूप होंगे। यह बुद्धि सङ्गत भी था, दर्शन प्रारम्भ हुआः। कहा गया—"एकं सत् विष्रा वहुधा वदन्ति" अर्थात् एक ही सत् बस्तु है उसी को विद्वान् अनेक रूपों से कहते हैं। यह वात नहीं है कि निश्चित् रूप से ऋग्वेद के अन्तिम भाग में ही यह विचार आया हो, यह विचार तो पहले भी आ सकता था और उसके प्रमाण भी हैं, परन्तु मुख्यता विभिन्न रूपों की उपासना की ही रही है। एकतावादी विचार भी कभी-कभी प्रकट होते रहे किन्तु अन्त में प्रायः सत्र इसी दिशा में सोचने लगे—जब एक ही सत् बस्तु अनेक रूपों में प्रकट हो रही है तो वह वस्तु कैसी होगी। इतनी विराट सृष्टि को बनाने वाली शक्ति अशेय ही होनी चाहिये अतः नासदीय सक्त व पुरुष सूक्त में यह 'अज्ञयवाद' सर्वप्रथम प्रकट हुआ। इस समय तक उस एक शक्ति की कल्पना को आधार मिल रहा था, किन्तु इसके साथ सामाजिक तत्व भो थे, कवि-दार्शनिक उन्हें भी देख रहा था। जब तक ऋार्य ऋषि पञ्जाव में ऋपने कवीलों के साथ था तव तक वह नवागत आर्यों व आदिवासियों के युद्धों को देखा करता था । यमुना के किनारे 'सुदास' द्वारा अनार्यों के विनाश को देख कर उसने प्रफु-क्लित होकर गीत गाये थे। इन पराजितों में अजा, शिगरस आदि जातियाँ थीं। जब तक ऋषि ब्रग्नावर्त (सिन्धु नदी से लेकर सरस्वती मदी के बीच का प्रदेश ) में रहा तब तक वह इन्हीं युद्धों को देखता रहा। किन्तु ब्रह्मर्षि देश ( सरस्वती नदी से यमुना ख्रीर गङ्गा तक का भाग) में आने पर जब आर्थ निश्चित रूप से विजयी होकर वस गये, कृषि व्यवस्थित रूप से होने लगी, भरत कवीला शासक वन गया श्रीर ऋपि यज्ञ-याग में ऋत्विक बने, तब तक ऋग्वेड का पर्याप्त भाग लिखा जा चुका था। अतः दासों से जो वल पूर्वक अम ( Forced labour) लिया जाता था उसकी कृपि के लिए आवश्यकता थी, साथ ही घनी दासों से वैवाहिक सम्बन्व भी हो रहे थे। अतः दास- 🔧 प्रया के उस युग में ऋषि ने सर्वप्रथम 'पुरुष सूक्त' में शूद्र शब्द का चल्जेख कर उसे विराट का पद स्वीकार कर लिया। इस प्रकार साहित्य में एक ओर अहोयबाद की स्थापना हुई और दूसरी ओर उसी 'ऋहोय' के साथ सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध भी जोड़ <u> दिया गया। साहित्य व दर्शन अब भी साथ ही साथ विकसित हो</u> रहे थे। नासदीय सूक्त में शुद्ध अज्ञेयबाद मूलतः दार्शनिक भित्ति के

रूप में आया और पुरुष सूक्त का विराट, सृष्टि तथा समाज के विकास के रूप में।

नासद्य सूक्त—यह (ऋक्०८। अ०७। व०१७) इस प्रकार प्रारम्भ होता है—

नार्सदासीनो सदासीकदानीं, नासीद्रजोनो व्योमा ऽपरोयत्। किमावरीवः कुहकस्य शर्म्भन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्॥

अर्थात् जब यह आर्य सिष्ट नहीं थी, तय एक सर्व शिक्तिमान् पर-मेरवर, और दूसरा जगत का कारण अर्थात् जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। अ उस समय आकाश नहीं था, उम समय त्रिगुण नहीं थे, परमाणु नहीं थे, विराट नहीं था, वर्तमान उस परम तत्व को नहीं हँक सकता, उससे अधिक अथाह भी नहीं हो सकता, यथा इहरें का जाल पृथ्वी को नहीं हँक सकता, अर्थात् वह दत्व अनन्त और अज्ञेय है। इसी सूक्त के अन्त में ऋषि कहता है—

''सचमुच कौन जानता है और कौन कह सकता है कि यह सब कहाँ से उपजा, इस विश्व की सृष्टि कहाँ से आयी, देवताओं की उत्पत्ति पीछे की है, जिससे इस विश्व को सृष्टि आरम्भ हुई। उसने यह सब रचा है, या नहीं रचा है, परम-व्योग में जिसकी आँखें इस विश्व का निरीक्त कर रही हैं वस्तुतः वही जानता है या शायद बह भी नहीं जानता।"

अज्ञेयवाद की पृष्टि अंतिम पंक्ति से कितनी स्पष्ट हैं— इयं विस्तृष्टिर्यत आवभूव, यदि वा द्धे यदि वा न, यो अस्याध्यत्तः परमेज्योमन्त्सो, अङ्गवेद यदि वा न वेद ॥

''वेर यदि वा न वेद''=(वह) ''जानता है या नहीं जानतं '' यह अन्तिम पंक्ति ही 'अज़ेयवाद' की पुष्टि करती है अर्थात् अनेक देवताओं के परे शायद कोई ऐसी शक्ति है जिसको जाना नहीं जा सकता। यह अद्भुत सृष्टि तथा परम आश्चर्य जनक इसके स्रष्टा का

अ यह अर्थ महिष द्यानन्द सरस्वती के आधार पर होने से त्रैत-परक (ईश्वर-जीव व जगत को अलग अलग मानना) सा प्रतीत होता है परन्तु वस्तुतः उस समय द्वेत या त्रैत की भावना नहीं थी।

यह प्रथम वर्णन है। आगे का 'ब्रह्मशाद' इसी पर आधारित है। कर्म-कारह के विरुद्ध इसी 'ब्रह्मबाद' की स्थापना उपनिपदों में हुई जिसमें एक ही 'तत्व' की सिद्धि की गई।

पुरुष सूक्त ऋग्वेद व यजुर्वेद दोनों में पाया जाता है। प्रथम में १६ तथा दूसरे में २२ मन्त्र हैं। यजुर्वेद के ऋधिक ६ मन्त्रों में ऋग्वेद के विराट वर्णन का जो स्तर है वह गिर जाता है, ब्रह्म की उपासना पर ऋषि जोर देने लगता है। इससे भी विकास स्पष्ट है—

> सहस्रशीप पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात्। सभूमि सर्वतः स्पृःवाऽत्यतिष्ठ दशाङ्गलम्॥

"पुरुष उसको कहते हैं जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है, सहस्र नाम है सम्रूर्ण जगत का और अख्यात भी उसी का नाम है। जिसके वीच में सब जगत के असंख्यात शिर, आँख, और पग ठहर रहे हैं उसको सहस्रशीर्पा, सहस्राच और सहस्रपात भी कहते हैं क्यों कि वह अनन्त है जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते हैं और आकाश सबसे अलग रहता है अर्थात् किसी के साथ नहीं रहता इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो, बह पुरुप सब जगत से पूर्ण होके पृथ्वी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा है। अंगुलि का अर्थ है = पाँच स्थूल + पाँच सूक्त भूत या पक्ष प्राण—मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और जीव। जो इन सबमें ब्यापक होकर भी इनके चारों और भी परिपूर्ण हो रहा है वही पुरुष है अर्थात् पुरुष विश्व में ब्यापक होकर भी उससे १० अंगुल बड़ा है।"

ततो विराह जायत "" फिर विराट उत्पन्न हुआ श्रीर उस विराट के मुख से ब्राह्मण, बाहु से चत्रिय, उरू से वैश्य श्रीर पदों से शूट पैदा हुये।

> त्राह्मणोऽस्य मुंखमासीत् वाहू राजन्यः कृतः। उरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत्॥

इस प्रकार अज्ञे यवाद के साथ समाज का सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया। आगे दर्शन व साहित्य के विकास की कहानी नासदीय सूक्त व पुरुषसूक्त के इस अज्ञेयवाद की ही कहानी है। वेदों का बहुदेवतावाद पीछे छूट जाता है, आगे केवल विष्णु, कर, व देवी-देवताओं का रूप वैष्णवों, शैवों व शाक्तों में मान्य हो जाता है और उपनिषद के युग में उक्त 'आज्ञे यवाद' का ही-विकास होता है। साथ ही आगे चलकर साहित्य का विकास होता है, सामाजिक समस्याओं का हल निकलता है, वर्गों व वर्णों में द्वन्द्व चलते हैं जो विभिन्न दार्शनिकों द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों से समकाये जाते हैं। वैदिक युग में आर्य-अनार्य सङ्घर्ष था। दास प्रथा का आगे चलकर विकास हुआ और ब्राह्मण्युग में वर्ण व वर्ण स्पष्ट होते गये।

ब्राह्मण युग के पूर्व के युग में 'पौरोहित्यं<sup>?</sup> परम्परागत न था, ब्राह्मण व चत्रिय दोनों उसके लिये लड़ते थे जो वशिष्ठ व विश्वामित्र के संघर्ष से स्पष्ट है। अनार्यों से युद्ध करने के लिये केन्द्रीय सत्ता की आवश्यकता का अनुभव हुआ, युद्ध के लिये स्थायी सेना का प्रबन्ध करना पड़ा। अब सारा कवीला दौड़ कर नहीं लड़ सकता था क्योंकि खेती व धर्म के काम में बाधा पड़ती थी। पहले ही व्यक्तिगत रूप से यज्ञ होते थे परन्तु ऋब क्रिया का विस्तार होने से ऋपने ऋाप सारा कार्य असम्भव हो गया अतः स्थायी पुरोहितों का रखना आवश्यक था, अतः 'पुरोहित वर्ग' स्थायी ऋौर अलग होता गया। समाज का भेद बढ़ा श्रीर जो इसे न मानता था उसे बाह्मण नीच कहते थे यथा 'ब्रह्मावर्त' के आर्यों को 'ब्रह्मर्पि' देश के आर्य अर्द्ध सभ्य सममते लगे थे। यद्यपि ऋग्वेद में शासक वर्ग के कुछ लक्त्रण थे पर अभी तक सब युद्ध में भाग लेते थे, युद्ध के स्थायी प्रवन्ध के लिये तथा कवीले की देख रेख के लिये शासक वर्ग ऋलग हो गया, ब्राह्मण व चित्रिय इस प्रकार अपना ऋलग अलग वर्ग वना वैठे। अब भी पशु-पालन मुख्य था परन्तु कृषि में विजेता त्रार्य स्वयं अनार्यों के साथ कार्य करते थे आगे, सारा कार्य शूद्र ही करने लगे और आयों का कार्य केवल धर्म शासन तथा राज्य शासन रह गया। ब्राह्मण, इतित्रय, वैश्य, शूद्र के भेद्र यज्ञवाद पर आधारित रहे, ब्राह्मण-युग का विकास हुआ। कुरु व पाछ्वाल इस सभ्यता की उन्नति में होड़ लगाने लगे। भरत लोगों को प्रमुखता प्राप्त होती गई। आगे 'पुरु' वंश का अभ्युद्य हआ। कुरु, पाछालों व १रु राजाओं में विस्तृत अश्वमेध यज्ञों का प्रचार हुआ जिनमें राजा की शक्ति की प्रीचा होने लगी, चत्रिय अव स्थायी युद्ध सेनाओं में भाग

लेने के कारण शूद्रों के साथ ख़ेती न कर सकते थे। वे अब शासक हो गये, ब्राह्मण भी उनके संकेत पर चला और कृषि व पशुचारण का कार्य वैश्य व शूद्रों पर ही रह गया, अर्थात् वैश्य शूद्रों से काम लेते, वैश्यों के द्वारा उपार्जित धन शासकों-ब्राह्मणों के यज्ञों तथा चित्रयों के राज्य प्रवन्ध व विलास में क्यय होता।

पाछ्रालों में अनेक अश्वमेष यज्ञ हुये, किन्तु प्रवाहण जैवलि नामक पाछ्राल राजा ने सोचा कि क्या इन कियाओं में लीन रहना ही सर्वस्व है, उसने विद्रोह किया और किया-काण्ड के विरुद्ध 'ज्ञान-वाद' का प्रचार किया। अनेक ब्राह्मणों ने उससे 'आत्मवाद' की शिचा ली।

इस समय कर्मकाएड के विरुद्ध केवल चित्रयों में ही जागृति न थी अपितु कुछ सममदार ब्राह्मणों ने भी इसके विरुद्ध आन्दोलन किया, इनमें आरुणि व याज्ञवल्क्य मुख्य थे। याज्ञवल्क्य ने सुदूर पूर्व के राज्यों—कोशल व विदेह में ज्ञानवाद का प्रचार किया। विदेह के

% वैश्यों के अलग वर्ग वन जाने का प्रमाण यह है कि ज्ञियों व बाह्यणों के पेशे कभी कभी परस्पर वदल भी जाते थे, परन्तु एक भी वैश्य बाह्यण नहीं हो सकता था। वर्णों के परस्पर सम्वन्ध को एतरेय बाह्यण में इस प्रकार देखा जा सकता है, जिसमें एक परिच्छेद का भाव इस प्रकार है:—

"त्राह्मण—The Brahman is a "Receiver of gifts, a drinker of soma, a seeker of food, and liable to removal at will"

"वैश्य—"He is tributary to another, to be lived on by an other, and to be oppressed at will"

মূর—' The servant of another, to be expelled at will and to slain at will'

इससे स्पष्ट है कि समाज में चित्रिय की प्रभुता स्थापित हो गई थी, श्रौर अन्य तीन वर्ण उसके आश्रित होते जा रहे थे, कभी-कभी विद्रोह भी होता था। 'ब्राह्मण' धर्म का शासन करते हुये भी चित्रियों का मुँह ताकते थे, वैश्य व शूद्र धन उपार्जित करते थे, जिसमें वैश्य अपने उपभोग में भी लाता था परन्तु 'शूद्र' केवल जीने भर को ही पाता था।

राजा जनक ने उसी से ज्ञानवाद की दीचा ली थी। जनक के दरवार का शास्त्रार्थ वहुत प्रसिद्ध है। उपनिपदों के तत्वों का विकास इसी समय हुआ। यद्यपि उपनिषदें इसके वहुत वाद में निर्मित हुई। योज्ञ-वल्क्यं व प्रवाहण जैवलि ने नासदीय व पुरुष सुक्तों के अज्ञीय ब्रह्म को समभने का प्रयत्न किया, जिस एक को जानने से ही सब कुछ जाना जा सकता है वह तत्व कौन-सा है, यही उस युग के विचारकों का प्रश्न था। आरुणि ने श्वेतकेतु को भी यही समकाया था। स्थूल यज्ञ-याग के विरुद्ध सूच्म ब्रह्म का यह आन्द्रोलन था। चत्रियों के हर्दय में स्वार्थी ब्राह्मणों के विरुद्ध जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था, यांज वल्क्य के ब्रह्मवाद ने उसकी कटुता कम करदी। ब्राह्मण हवा के रुख को पहचानता था उतने समभ लिया था कि चत्रिय समाज पर जो त्र्यव समाज का त्र्यधिपति था, प्रभाव कोरे कर्मका**ण्ड से स्थिर** न रह सकता था, अतः ब्राह्मणों ने च्रियों के द्वारा जागृत चेतना को आगे बढ़ाया ऋौर ऋारुणि, याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु ऋादि ने पुनः यश पाया । इस युग के साहित्य में एक ओर तो यज्ञों का वर्णन है जिनमें १६, १७ से भी अधिक पुरोहित भाग लेते थे, केवल धान्य व दूध की ही नहीं प्युकी भी वृत्ति दी जाती थी। यज्ञ कभी-कभी वर्षों तक चलते थे। राजस्यु, महाव्रत, वाचपेय, अश्वमेध आदि वड़े-बड़े यज्ञ थे। इनका विस्तृत वर्णन ब्राह्मण प्रन्थों में मिलता है। दूसरी ख्रोर विश्व की एकता पर विचार हुआ। ब्रह्म का निराकारत्व, निर्लेपत्व, ऋह तत्व प्रसिद्ध हुत्रा, उसकी सुर्वज्ञता व सर्वव्यापकता पर भी विचार हुत्रा। उपनिषद्-युग में आत्मा व ब्रह्म की एकता समाज के विभिन्न स्तरों की भी प्रतीक है। कहा जाता है कि भारत में अमेरिका जैसी दास प्रथा न थी, परन्तु आदिवासियों की दशा इससे बहुत अच्छी भी न थी। परन्तु सबके साथ एकसा वर्ताव न था जैसा कि अन्य देशों में मिलता है। धनी शूद्रों के साथ वैवाहिक सम्वन्ध भी होते थे। तपोवनों में दास-कन्यायें रहेकी जाती थीं ख्रौर ऋषियों के इनसे प्रेम सम्बन्ध भी जब तव हो जाते थे। दास कन्या 'जाबाला' से 'सत्यकाम जावाल' जैसे दार्शनिक ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। अतः धनी शूद्रों से आर्थों के सम्बन्ध हुरे न् थे परन्तु कसकर शूद्र अब धीरे-धीरे 'सर्फ' (कृपक) में परिवर्तित हो रहे थे।

. शुद्रों को इसी ऋर्थ में दास (slave) कहा जा सकता है कि उन्हें आर्थे अनुशासन मानना पड़ता था, अतः आदि निवासियों को छोड़ कर अन्य लोग कुपकों (सर्फ) की अवस्था में आ रहे थे। और उस वर्ग को जो धन उत्पन्न करता था, जो वर्ग व्यापार करता था उसे स्वीकार न करना अपने लिए ही हानिकर था अतः ब्राह्मण व चत्रिय वर्ग ने विश्व की जिस एकत्व को खोजा था वह सूत्र की तरह सारे ब्रह्माएंड को पिरो लेता है ऐसा माना गया, जैसे मिट्टी से अनेक घड़े वनते हैं, सोनं से आभूषण, उसी प्रकार 'ब्रह्म' ही सबका मूल कारण है। शूरों में भी वहीं है, ब्राह्मणों व ज्ञियों में भी। वस्तु की अनेकता सची नहीं है, एक ही तत्व विभिन्न रूप धारण कर रहा है। नाम और रूप सच्चे नहीं है, सचा तो एक ही परमतत्व ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा में अन्तर नहीं है। 'आत्मवाद' की यह घोषणा ऐति-हासिक प्रगति को आगे बढ़ाने का साधन थी। इसने एक ओर तो व्यर्थ के त्राचारवार का खण्डन किया और दूंसरी ओर त्रसपृश्य पशुवत् जीवन वयातीत करने वाले श्रमिक वर्ग को भी मानसिक समानता दे दो । व्यावहारिक समानता तो ब्राह्मण व चित्रयों में से एक भी नहीं दें सकता था क्योंकि इससे उसके प्रभुत्य पर प्रहार होता । अतः प्राणीमात्र को एक ही 'सत्ता' की अभिव्यक्ति वताना इतिहास को पीछे ले जाना न था इससे समाप्त प्राय 'दासप्रथा' के स्थान पर कृपि-प्रथा (S ridoom) को स्त्रीकार किया गया था। श्रीर यह एक त्रगला क़र्म था, त्रतः प्रारम्भिक <u>उपनिषद् युग</u> में 'त्रात्मवाद' एक महान विचारधारा के रूप में रेखा जाना चाहिये। किन्तु आगे जब यह ज्ञानियों के दम्भ को प्रश्रय देता गया और यज्ञ में पशु हिंसा समाप्त न हुई, आत्मवादो चिज्ञाते ही रहे और यज्ञवादी अपना कार्य करते ही रहे क्योंकि यह ब्राह्मणों की जीविका का प्रश्न था। पशुओं के 'जी' से उन्हें ऋपनी 'जीविका' प्रिय थी ऋतः यज्ञ चलते रहे । एक विशेष वौद्धिक वर्ग में आत्मवाद पलता रहा। अतः वौद्ध व जैन धर्मी के रूप में प्रतिक्रिया होना आवश्यक था। इसके साथ बाह्मण व प्रारम्भिक उपनिषदों के युग में कई सिद्धान्त आये। यथा-कर्मवाद, श्रौर श्रावागमन के सिद्धान्त। इन दोनों की भी श्रावश्यकता थी, शूद्र से कहा — "तू इसिलये ऐसा है क्यों कि तुमे तेरे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसां होनां ही चाहियें था।" यदि यह बात न कही जाती तो विद्रोह फैलता। 'आवागमन' में अन्धिविश्वास भी था और उससे 'कर्मवाद' की भी पृष्टि होती थी क्योंकि जब आवागमन हो न होता तो पूर्व-जन्मकृत कर्मों का दण्ड कैसे मिलता? इस प्रकार आत्मवाद, कर्मबाद व आवागमनवाद बुद्ध के आने के पूर्व तक भारतीय चितिज पर उदित हो चुके थे। इसमें 'आत्मवाद' को छोड़ कर शेष दो को बुद्ध व महावीर ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था क्योंकि 'आत्मवाद' व 'वेद' को मानने से ब्राह्मणों का गौरव स्वीकार करना पड़ता और यह बात पूर्व के चित्रय चाहते न थे परन्तु गणों में कम-कर जातियों को अपना काम करते रहने के लिये कर्मबाद व आवागमन की स्वीकृति आवश्यक थी। अमिक वर्ग के सन्तोष के लिए विश्व में 'कर्मबाद' से बढ़कर कोई औषधि नहीं रही, शायद बुद्ध और महा-वीर दोनों यह बात जानते थे।

इस प्रकार उपनिषद् काल में — वृहद्। रण्यक व छान्दोग्य दोनों ने कर्मवाद व आवागमनवाद को स्वीकृति दी है। उसके बीज तो ब्राह्मण काल में भी सुरिच्चत थे। अन्धविश्वास और सामाजिक जीवन में अनुकूजता प्राप्ति, उक्त सिद्धान्तों की स्वीकृति में ये दो ही कारण थे।

गार्बे (Garbe) तथा हैसन (Deussen) यह मानते हैं कि 'श्रात्मवाद' ब्राह्मणों के विरुद्ध चित्रयों का विद्रोह था। महापण्डित राहुल ने भी 'दर्शन-दिग्दर्शन' में इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है परन्तु कीथ, लूम फील्ड श्रादि विद्वान् इसका खण्डन करते हैं, परन्तु था यह सिद्धान्त शासक वर्ग का ही। यह निश्चित है कि इसमें दोनों ने भाग लिया था जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है। वैदिक यज्ञों में बहु-देवता सम्बन्धी जो पवित्रता थी, वह नष्ट हो गई थी, पुरोहितों को घोर श्रात्म विश्वास हो गया था कि वह किसी को भी नष्ट कर सकता है, किसी को भी चक्रवर्ती बना सकता है, किसी को भी पुत्र-लाभ करा सकता है। इस प्रवृति से विद्रोह कर ब्राह्मण व चित्रय वर्ग ने 'एकात्मवाद' का प्रचार किया जिसका सामाजिक कारण हम अपर दिखा चुके हैं। दार्शनिक दृष्टि से 'एकात्मवाद' एक उचकोटि की कल्पना श्रीर महान प्रतिभा पर श्राधारित सिद्धान्त था। इसीलिए इतिहास इसके श्रन्वेषकों को उच्च श्रात्मा (Higher Sprits) कहता है। इनके

सम्मुख त्राह्मण-काल के कर्मकाण्डी त्राह्मणों की मेथा निम्न-कोटि की प्रतीत होती है।

श्रात्मवादी प्रायः परित्राजक थे, कुछ तपस्वी थे। इस्किन कार्ण्डा त्राह्मण गृहस्य थे। श्रीर यज्ञ करने से ही इहलोक व परलोक में सुख की कल्पना की मूर्ति मानी जाती थी, दूसरी श्रीर कठोर तपस्या का जीवन ही सर्वस्व था। एक श्रीर तपस्या थी, दूसरी श्रीर विलास। कहीं परम सूदम त्रज्ञ व श्रात्मा का उहापोह था, कहीं कठोर साथनाश्रों का श्रभ्यास।

बुद्ध के समय ६३ दार्शनिक सम्प्रदाय थे। जैन साहित्य में भी इनकी चर्चा आती है। ईसा पूर्व ६०० के आस-पास चिन्तन का रूप अनेक सम्प्रदायों में विभक्त हो रहा था। जैनियों व बौद्धों ने ब्राह्मण-वार्दी चिन्दन से कुछ तत्व गृहण कर लिये, कुछ अस्वीकृत कर दिये। यथा सन्यास धर्म के सारे नियमों को प्रायः स्वीकार कर लिया। आवातमन व कर्मवाद को भी माना। जैनियों ने आत्मा को भी माना परन्तु 'ईश्वर' को न बौद्धों ने माना न जैनियों ने। जन्म से ब्राह्मण होने की भावना पर बुद्ध व महावीर ने प्रहार अवश्य किया परन्तु व इत भावना के प्रचारक नात्र थे, अन्वेषक न थे क्यों कि हम पहले ही सत्यकाम जावाल की कथा में देख चुके हैं कि तब भी ब्राह्मण जन्म से नहीं माना जाता था। अतः बुद्ध व महावीर सुधारक के रूप में ही रशिकृत होने चाहिये। वे 'ब्राह्मणवाद' के पर्याप्त निकट थे—

"When he (महाबीर) and his great rival Buddha state that a man is not merely born of Brahman, but becomes a Brahman through his mysterious actions, they seem not even to here to be real innovators, for we are reminded of the legend of Satya Kam Jabal and other similar instances that seem to prove that birth was not always regarded as the true keynote of sarctity in orthodox circles. Jainism

<sup>\*</sup> Macdonell and Keith-Vedic index of names and Subjects Volume I.

or Buddhism is to be viewed in close connexion with the Brahman institutions existing at the time of its rise"\$

जैन धर्म का मुख्य सिद्धान्त 'स्यातवाद' है, कहा गया है कि शङ्कर के अहै त मत पर 'समयसार' नामक पुस्तक में उपदेशित विचारों का प्रभाव पड़ा है परन्तु 'समयसार' का सिद्धान्त विशुद्ध अहै तमत प्रतीत होता है, उसके ऊपर उपनिषद दर्शन का ही प्रभाव है 'परमत्त्व' के निर्ण्य के लिये भाषा पंगु वन जाती है यह वात तो उपनिषद में ही कही गई है। अतः शङ्कर के 'अनिर्वचनीयतावाद' पर 'समयसार' आदि का प्रभाव नहीं खोजा जा सकता। बौद्धों का प्रभाव उस पर अवश्य है।

'आत्मा की अनेकता' भी जैन धर्म में मानी गई है तथा कठोर आचारों की स्वीकृति भी । जैन-धर्म अपने कठोर आचारवाद पर ही जीवित रहा । धर्म को सग्ल करने की प्रवृत्ति वौद्धों को ले डूबी । बाह्यणों ने धर्म को सरल किया परन्तु उन्होंने सन्तुलन रक्खा अतः आगे उसी का विकास हुआ और फिर इसके अन्य ऐतिहासिक कारण भी थे।

बुद्ध ने जैनियों की (Self torture) अपने को कष्ट देने की प्रवृत्ति स्वीकृत न की, न आत्मा व ईश्वर के बौद्धिक भगड़ों को स्वीकार किया, वे समाज के दुःख को मिटाना चाहते थे अतः उन्होंने मध्यममार्ग खोजा, जीवन को सँभालना व्यर्थ के बाद-विवाद से अधिक श्रेयस्कर था। जैनियों की तरह उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया पर इस विषय में वे भी 'मध्यम् पथ' पर ही रहे, उन्होंने समाज के भेदभावों को मिटाने का प्रयत्न किया, और कठिन भिद्ध जीवन विताने की आज्ञा दी, दुःख से त्रस्त मानवता को शरण देने का आश्वासन दिया।

जैनियों व बौद्धों के समय भारत में अनेक छोटी-छोटी निरं-कुश राज्य सत्तायें थीं, साथ ही अनेक 'गणतन्त्र' थे। इनमें कुछ गणतन्त्रों के मुख्य प्रतिनिधि और राजा में केवल अन्तर यह था कि राजा परिपद को सलाह मानने के लिये वाध्य नहीं था पर गणतन्त्र

Cambridge History Volu I.

का ऋधिपति स्वच्छन्द्र हो कर भी 'परिपद्' से परामर्श कर लेता था। कभी-कभी राला अपने विचेक से 'कार्य' कर ढालता था उसकी पुष्टि गणतन्त्रों की परिपदें करतो रहनी थीं । वंश की मर्योदा का इनमें पृरा-ध्यान था। स्पष्ट है कि अमिक और उपभोगी वर्ग यहाँ भी थे। गए-पित प्रायः चत्रिय थे जो अपने को किसी से कम न समभन्ने थे परन्तु फिरंभी निरंकुश राजाओं जैसे अधिकार प्राप्त न थे। इनमें कुछ दुर्वल थे कुछ शक्तिमान । इन गणनन्त्रों में ही वौद्ध व जैनधर्मों का प्रचार अधिक हुआ है। इनमें श क्य, बुलिस, कोल्य, मझ, मौर्य, विदेह, लिच्छिवी तथा अन्य छोटे-छोटे गणतंत्र थे। गणतंत्र का अध्यन 'रोमन काँसल' की तरह था, कुछ तो राजा कहलाते भी थे। शुद्वोदन तथा 'बुद्व' का चचेरा भाई दोनों 'राजा' कहलाते थे। रक्त की शुद्रता पर इन 'शाक्यों' को इतना अधिक गर्व था कि प्रसेनजित का विवाह इन लोगों ने छन कर के एक शूह कन्या से करा दिया था। प्रसेन के पुत्र विरुद्धक ने इसका वद्ला शाक्यों के 'क़त्लेश्राम' से लिया था। अतः 'बुद्ध' की बढ़ती हुई प्रसिद्धना 'राष्यवर्ग' की प्रसिद्धता समभी गई। ब्राह्मणों को चुनौती देकर 'धर्म चक्र' का प्रव र्तन करना अति साहस का काम था पर उसे पूर्व के चत्रियों ने किया।

प्रचार चला और श्रावस्ती, चन्पा, राज्यगृह, कौशाम्बी, वना-रस, कुशीनारा, साकेत के सेठों तथा समृद्ध लोगों ने इस में सर्वप्रथम भाग लिया, श्रमिक वर्ग भी इसमें सन्मिलित हुआ।

व्यापारियों व मजदूरों के अलावा इसमें कृपक भी सिम्मिलित हुये। भारतवर्ष में उपज के सायन नहीं बदले। दार्शनिक धारणायें बदलती रहीं। दास प्रया के बाद, आर्थिक व्यवस्था के स्थिर हो जाने का परिणाम यह हुआ कि यहाँ कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन समाज में न हो सका। जो 'दर्शन' क्रान्तिकारी वनकर आये भी वे सममौत की पद्धित अपनाकर चले, कुछ समय तक प्रभाव हाल कर समाप्त हो गये। उपनिषद काल के बाद बुद्ध के युग तक एक ही कृषि व्यवस्था रही। वास अब निश्चित रूप से कृपक वन गये। 'घर्ष्ट्रास' भले ही जीवित रहे। बौद्ध युग में चित्रिय व बैश्य सभी खेती करने लगे थे। चित्रय कुलपुत्र किसान वनते थे। शाक्यिसंह, शुहोद्धन एक दिन स्वयं हल चलाते थे। राजा की अपनी अलग भूमि रहती थी, जिन पर मजदूर काम करते थे। उच्चवर्ण के सामान्य लोग मजदूरों के साथ स्वयं काम करते थे। गाँवों में भी आर्थिक ढाँचा किसानों के भूमि सम्बन्धी धिम्लार (Peasint Proprietorship) पर था। गणतन्त्रों में किसान बेगार में पकड़े जाते थे। उनसे उपज का रे अंश कड़ाई से वसूल किया जाता था। वड़े-वड़े काफिले ले जाने वाले सेठों से गणतन्त्र के चुने हुये-राजाओं की गहरी मित्रता होती थी। अनाथ-पिंडक ने जैत्रवन-विहार को सोने के सिक्कों से पाट कर उसे 'बुद्ध' को दे दिया था।' ये श्रेष्ठी दासों से भी गये बीते 'मजदूरों' से काम लेते थे। दासों की लड़कियाँ तक विकती थीं। एक दास कहता है "कभी-कभी मेरी स्त्री इतनो नम्न हो जाती हैं जैसे सौ सिक्कों में खरीदी गई दास पुत्री''।' इन्हें 'समुद्री व्यापार' में अपने श्रेष्ठियों की अर्थ वृद्धि करने के लिये प्राणों की बाजी लगानी पड़ती थी। दस्तकारों की चीजों की कीमत राजा सर्वदा कम देता था।

ऐसे समाज में बौद्धमत का प्रचार हुआ था। इस सामन्ती परिस्थित में यह असम्भव था कि समाज के भेद-भाव व्यवहारिक रूप से
मिट जाते, क्योंकि तब भोगी और अमिक वर्ग दोनों को एक स्तर पर
आना पड़ता, जो असम्भव था। अतः बौद्धों ने इस समाज
के दुःखों को वैयक्तिक साधना द्वारा मिटाना निश्चित किया, यही
सम्भव भी था। उन्होंने 'कर्मवाद' को स्वीकार कर लिया और विशेष
बात यह है कि 'आत्मा' को न मानते हुये भी। वौद्ध दर्शन को सबसे
बड़ी कठिनाई उसी स्थल पर होती है जहाँ वह एक ओर तो आत्मा
की सत्ता को अस्वीकृत करता है और दूसरी ओर कर्मवाद को भी
सिद्ध करता है। वस्तुतः यह बुद्धि की कठिनाई न थी, यह ऐतिहासिक
सीमा थी जिससे आगे बढ़ने का साहस बुद्ध में नहीं था। 'कर्मवाद',
को मान लेने से गणतन्त्रों का 'अमिक वर्ग' अपने में संतुष्ट रहा और
'उच्च वर्ग' इतनी सुविधा देने के लिये विवश हुआ कि संघ में सव एक
हैं। संघ के वाहर भेदमाव, जाति पाँति वराबर बनी रही। स्वयं बुद्ध
के समय में भी 'संघ-शासन' समाज के शासन को चुनौती देकर

१ जातक १—६३

Cambridge History. Vol. I, Chapter VIII,

श्रलग हो गया। उसने सान्य का उपदेश दिया परन्तु 'समाल' श्रविचि-लित रहा। उसके संगठन पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ सका। उपज के साथन अपरिवर्तित रहे। श्रवः श्रागे चलकर 'संघशासन' में जैसे ही शिथिलता श्राई उसे विखरते देर न लगी।

बृद्ध के सिद्धांतों में मुख्य प्रतीत्व समुत्पार का सिद्धान्त था, जिसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु किसी न किसी हेतु पर निर्भर होती है। एक वस्तु स्वयं नष्ट होकर भी अन्य वस्तु के अस्तित्व का कारण वन जाती है, और वह वस्तु किसी अन्य वस्तु का। इसी प्रकार कार्य-कारण प्रवाह चल रहा है। अन्य शिक्ताओं में चार आर्य सत्य मुख्य थे—दुःख है, दुःख का निरोध है और दुःख निरोध का मार्ग है, ये ही आर्य सत्य हैं। बुद्ध ने जनता के दुःखों को सर्व प्रथम स्वीकार किया। मृत्यु व बृद्धावस्था से वचने का मार्ग निकाला। परन्तु उन का 'हल' वैयक्तिक दृष्टिकोण पर आवारित था। अतः मनुष्य विमिन्न आन्तियों में उसी प्रकार चलमता गया जैसे वह बुद्ध के पूर्व चलन रहा था।

द्वुद्ध ने पाँच उपादान स्कन्व (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान) वतलाये थे। आगे ये भी स्वीकृत हुये। व्यवहारिक रूप से दुद्ध ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग का उपदेश दिया था—

(१) सन्यक् दृष्टि (२) सन्यक् सङ्कल्प (३) सन्यक् वचन (४) सन्यक् कर्न (४) सन्यक् जीविका (६) सन्यक् प्रयन्न (७) सन्यक् स्मृति (८) सन्यक् समाधि। वार्शनिक दृष्टि से बुद्ध के सिद्धान्त हैं— (१) प्रतीत्य समुत्याद (२) क्षिकवाद। प्रतीत्य समुत्याद पर हम विस्तार से विचार करेंगे, यहाँ हमने संक्षेप में उसे वताया है। क्षिकवाद का अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु एक क्षण स्थित रहने वाली है, दूसरे क्षण में उसका विनाश हो जाता है। आगे चल कर इसका विकास महायानी सन्प्रदाय में हुआ।

<sup>े</sup> बुद्ध ने 'संव शासन' में कर्जरारों का प्रवेश वर्जित कर रक्खा था। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने समस्याओं का यथार्थ रूप नहीं सोचा। सेठों की वौद्ध वर्म में सबसे अधिक प्रतिष्टाथी, ब्राह्मणों ने राजाओं को और वौद्धों ने सेठों और राजाओं दोनों को पकड़ा।

बुद्ध 'प्रतीत्य समुत्पाद' को धर्म कहते थे और सबसे अधिक जोर इसी पर देते थे। प्रत्येक उत्पाद (उत्पन्न वस्तु) का कोई न कोई प्रत्यय (कारण) अवश्य है, यही उसका अर्थ था। आगे के दार्श-निकों ने इसकी विभिन्न व्याख्यायें की हैं।

बुद्ध ने १० बातों के उत्तर देने से इन्कार कर दिया था, वे इन पर वाद-विवाद व्यर्थ समभते थे।

लोक— १—म्या लोक नित्य है ?

२-- ऱ्या लोक अनित्य है ?

३--क्या लोक अन्तवान है ?

४--क्या लोक अनन्त है ?

जीव व शरीर-४-क्या जीव व शरीर एक हैं ?

६-क्या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ?

निर्वाण- ७-क्या मरने के बाद 'तथागत' मुक्त होते हैं ?-

५-क्या मरने के बाद तथागत मुक्त नहीं होते ?

६—क्या मरने के बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं ?

१०—क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं न नहीं होते हैं ?

इन दस वातों के पूछने पर बुद्ध मौन रह जाते थे। इस "भौन' में विभिन्न अर्थ लगाये गये। सामान्य अर्थ यह था ऐसे प्रश्नों के ऊपर विवाद करना व्यर्थ है। अष्टाङ्किक मार्ग से जीवन को संभालने का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु आगं के दाशनिकों ने बुद्ध के 'मौन' का अर्थ यह लगाया कि वे संसार की वस्तु सत्ता तथा निर्वाण की अवस्था दोनों को अनिर्वचनीय मानते थे। 'नागार्जु न' ने कहा कि किसी भी वस्तु की परिभाषा नहीं की जा सकती। निर्वाण की अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। भावात्मक पदार्थों को न सन् कहा जा सकताहै, न असत्, न सन् न असत्, न इनसे परे। अतः चतुःकोटियों से परे रहने के कारण वस्तु को शून्य कहना चाहिए। यही शून्यवाद था।

शून्यवादी ने यह भी कहा कि वस्तु सत्ता किसी स्थिर सत्ता (श्रात्मा, परमात्मा) संशून्य है। विना किसी स्थिर तत्व के यह

जगत कार्य-कारण प्रवाह के रूप में चल रहा है। दूसरे अर्थ में वस्तु सत्ता चिएक है, ''सभी वस्तुयें चए के वाद नष्ट हो जाती हैं और उनके वाद नई वस्तु या घटना चए भर के लिए आती है।" इस प्रकार शून्य-वाद की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद के साथ सम्बद्ध करदी गई। कहा गया कि यह मत न आत्मवादी है न चार्वाक की तरह भौतिकवादी विलक्त चीच का माध्यमिक मार्ग है; जिसमें कार्य-कारण प्रवाह या 'विच्छित्र प्रवाह' माना जाता है। आगे 'शून्य' का अर्थ विलक्त न रह कर सत्ता का अभाव मान लिया गया।

विज्ञानवादियों ने बुद्ध के वतलाये हुए 'चिन्त' को तो माना परन्तु चिश्वकवाद या प्रतीत्य समुत्पाद से उन्होंने यह अर्थ निकाल लिया कि वाहर की वस्तुयें वस्तुतः हैं नहीं, केवल मन में स्थित विज्ञान ही वाहर दिखाई पड़ते हैं।

सर्वास्तिवादियों तथा वैभाषिकों ने किसी न किसी रूप में वस्तु सत्ता स्वीकार की।

इस प्रकार महायानियों की धारणायें बुद्ध की धारणात्रों से क्रमशः अपना अलग विकास पाती गई और उनसे आगे का दार्श-निक विकास सम्भव हो सका ।

'हीनयानी' गौतम बुद्ध के वताये मार्ग पर ही रहे, उन्होंने 'च्याक-बाद' व निर्वाण की कल्पना में विशेष अन्तर न आने दिया। वे स्थिर रहने के कारण 'स्थविर' रहे।

महायानियों के दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास प्रथम शताब्दी से शङ्कराचार्य के समय तक चरम उत्कर्ष को पहुँच चुका था। अतः शाङ्कर वेशन्त की पृष्ठभूमि में हम शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का विचार आगे चल कर करेंगे जिन्होंने शङ्कर को प्रभावित किया था। वुद्ध ने जिस वौद्धिकता को रोक कर साधना पर ध्यान देने के लिये कहा था वह साधना तो नागार्जुन ने ही विकृत कर दी थी। उन्होंने तन्त्र का प्रवर्तन किया। अतः घोर वौद्धिकता के उहापोह में वौद्ध धर्म फँस गया। शङ्कर ने उन्हों की तलवार से उन्हीं को मारा और पुनः ब्राह्मणवादी वेद-मूलकता प्रमाणित की।

वौद्ध व जैन धर्म-साधना के साथ शैव व शाक्त मतों का

विकास भी होता गया। विशेषतः ईसा के बाद उनका व्यक्तित्व साफ दिखाई पड़ने लगा। इनके दुहरे रूप सम्मुख आये—एक रूप तो बौद्ध तांत्रिकों के साथ कदम मिलाकर चल रहा था, जिसमें गुह्य साधनायें थीं। दूसरा रूप निगम-आगम मूलक था जिसमें शेव व शाक्त धारणाओं में पवित्रता अवशेष थी। शिव व शक्ति ने पुराणकाल में विष्णु के साथ ही प्रसिद्धता पा ली थी। महाभारत से जो अवतारवाद प्रारंभ हुआ उसने पुराणों में उक्त देवताओं को जन-प्रिय बना दिया। अतः देश में शैव, शाक्त व वैष्णवों का नवोत्थान हुआ। बुद्ध धर्म के समानातर यह ब्राह्मणवादी चेतना थी।

ब्राह्मण धर्म ने वेड़ों के 'रुद्र' की भारत के मूल निवासियों के देवता 'पशुपति' से मिला दिया। लिङ्ग-पूजा तथा सर्प-पूजा को भी स्वीकार कर लिया और आगे चल कर 'रुद्र' के भयङ्कर रूप को उप-निषद काल में स्थापित 'त्रह्म' का सृष्टि संहारक रूप देकर ऋपना लिया। कालान्तर में शक्ति उपासना शैवमत से सम्पृक्त होती गई। महाभारत काल में शिव, विष्णु से भी बड़े माने गये। स्वयं कृष्ण ने उनकी स्तुति की है तथा कृष्ण ने अर्जुन को देवी की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया है। तीसरी आरे छांदोग्य उपनिषद में कथित घोर अङ्गरिस के शिष्य कृष्ण को वासुद्व-कृष्ण मान लिया गया था और 'आङ्करिस' की शिचार्ये 'गीता' के रूप में प्रवर्तित हो चुकीं थीं। पाँच-रात्रों के वासुदेव व वृष्णि वंशी कृष्ण में कोई अन्तर नहीं रहा। आगे चलकर शायद 'आभीरों' के 'गोपाल' का भी सम्बन्ध उनसे जुड़ गया श्रीर इस प्रकार भगवान कृष्ण (विष्णु-ब्रह्म) की प्रेमलीलाओं का गायन श्रीमद्भागवत में हुआ। ब्रह्मवैवर्त, हरिवंस स्रादि पुराणों ने विष्णु (कृष्ण) को, देवी भागवत, शिवपुराण तथा तन्त्रों ने 'शिव' व शक्ति की उपासना का प्रचार किया। ईसा पूर्व से ही यह परम्परा विकसित हो चुकी थी और १२ वीं शताब्दी तक पुराणों का निर्माण होता रहा।

किन्तु धार्मिक साहित्य में बौद्धों व जैनियों के समानान्तर जिस साकार उपासना का मार्ग प्रशस्त हो रहा था उसके ऋादि स्रोत हो ही थे—बाल्मीकि की रामायण व महाभारत। महाभारत इतिहास था, स्रतः उसमें स्रोनेक प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं स्रोर वह एक समय में

निर्मित भी नहीं हुआ है। वह एक वृहत् विश्वकोष है जिसका श्रन्तिम रूप शायद वौद्ध-धर्म के पूर्ण प्रचार हो जाने के पश्चान् तक निश्चित होता रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म सम्बन्धी उल्लेख उसमें वरावर मिलते हैं। किन्तु महाभारत में एक विशेष प्रवृत्ति यह है कि यहाँ 'कृष्ण' को 'विष्णु' का अवतार मानने वाले एक ओर हैं और उन्हें एक सामान्य 'वीर-च्त्रिय' के रूप में स्वीकृत करने वाले दूसरी श्रोर। महाभारत में कौरवों व पाएडवों का तो युद्ध है ही किन्तु उसमें 'विष्णु' का कृष्ण के रूप में अपना संवर्ष भी है, जो सारे देवताओं के ऊपर अधिष्ठाता वनने की चिन्ता में है, जो अनेक अनार्य राजाओं का नाश करता है, अपने को भगवान न मानने वाले दुर्योधन के विरुद्व कुचक रचता है, युद्ध में नि:शस्त्र रहने की प्रतिज्ञा की रच्चा करने में असमर्थ हो जाने पर भी विजेता द्वारा 'भक्त-प्रण-पालक' के रूप में अभिनन्दित होता है, जो 'अर्जुन' को विराट का दर्शन कराता है। ऐसा है वह महा-भारत का कृष्ण जो ईश्वर वनने की चिन्ता में है और समाज के एक विशाल भाग ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। महाभारत 'विष्णु' के उत्कर्ष की कहानी कुछ इसी प्रकार कहता है।

वाल्मीकि की रामायण में राम एक 'वीर-नृपति' के ह्रप में चित्रित हुये हैं। कहा यह जाता है कि 'रामायण' महाभारत के वार ईसा से २०० वर्ष वाद वनी होगी। उसका वाल्मीकि द्वारा रचित ऋंश इस समय तक परिवर्धित और विकसित हो चुका था। अब तक आते-आते राम भी विष्णु बन गये थे। भूलना न होगा कि हमारा साहित्य यहीं से प्रारम्भ होता है। 'मा निपाद प्रतिप्रात्वं' की पवित्र वाणी की गुझार वाल्मीकि के मुख से सर्वप्रथम होती है और साहित्य का सृजन होता है। हमने देखा है कि वैदिक मन्त्रों में कविता के तत्व हैं। त्राह्मण काल में खोजने से यत्र तत्र कवित्व दुर्लभ नहीं है, तथापि कहा यही जाता है कि कौज्ज पित्रयों की क्रीड़ा के समय एक का वध निपाद के हाथों देख कर मुनि का हृदय करुणाई हो गया और वाणी फूट निकली। इसका तात्पर्य यही है कि यद्यपि कविता इसके पूर्व भी थी। जन परम्परा में कविता का कितना विकास हो चुका होगा यह तो सहज ही अनुमान किया जा सकता है। लोक-गीतों का प्रारम्भ तो वैदिक युग से भी वहुत पहले हो चुका होगा क्योंकि वेद के

मन्त्र तो साहित्यिक छन्द्रस्में लिखे गये हैं परन्तु ल लित साहित्य में सजन का जो दृष्टिकोण रहा करता है वह निश्चित रूप से वाल्मोिक से प्रारम्भ होता है। इस समय साहित्य ने 'दर्शन' से क्या लिया? हमें इस बात का हर्ष होना चाहिये कि संस्कृत साहित्य के प्रथम महा-काव्य पर टार्शनिक धारणात्रों का शास्त्रीय प्रभाव कम पड़ा है। क्योंकि उस समय तक पड् दर्शनों का विकास हो ही रहा था। अपने आधुनिक रूप में 'रामायण' पर वैष्णव दर्शन का स्पष्ट प्र<u>माव</u> है। इसका प्रमाण है जैनियों व वौद्धों के साहित्य में प्राप्त राम-कथात्र्यों का रूप । वाल्मीकि रामायण तथा जातक कहानियों में प्राप्त दशस्थ व राम की कथाओं तथा स्वयंभू की रामायण को साथ-साथ पढ़ने पर स्पष्ट प्रकीत हो जायगा कि बाल्मीकि रामायए। (अपने आधुनिक रूप में प्राप्त ) बौद्ध और जैन धर्मी के समानान्तर चलने वाले ब्राह्मण-वादी धार्मिक ब्रान्दोलन के प्रचार का अस्त्र थी । यहीं से साहित्य ने दार्शनिक व धार्मिक धारणात्रों के प्रचार के लिये प्रचलित लौकिक त्राख्यान लेकर त्रपना कार्य त्रारम्भ कर दिया था । त्रशोक के बाद् 'शुङ्क बंश' में बहुत से लोग इस रामायण को लिखा हुऋा मानते हैं। कुछ इसके पूर्व इसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। जब कालि-दास का समय ही ४७ ईसा पूर्व सिद्ध किया जा सकता है तो वाल्मीकि को इसके पूर्व ही मानना पड़ेगा। जो हो, यह निश्चित है कि भास. रूद्रिक तथा कालिदास इन कवियों पर वाल्मीकि की रामायण तथा वैष्णवीय चेतना का प्रभाव है। शूद्रक ने भी कृष्ण का नाम लिया है। कविता तो निश्चित रूप से जनता द्वारा पहले से ही ज्यवहत थी । वस्तुतः रामायण व महाभारत दोनों, वैदिक यज्ञ-विज्ञान को ं उतना न समफने वाले पुरोहिनों तथा सूतों द्वारा वीर गीतों के रूप में गाये गये कथात्मक कितात्रों के संग्रह थे। परन्तु आगे चलकर उनमें त्र्यनेक कथायें, देवतात्र्यों की उपासनायें तथा धार्मिक साधनायें भी जोड़ ेंदी गईं। फलतः महाभारत तो एक विश्वकोष वन गया ऋौर रामायण एक अलंकत काव्य। अतः जब हम यह कहते हैं कि रामायण से कविना प्रारम्भ हुई तव उसका यह अर्थ होता है कि अलंकृत काव्य ( Ornat poetry) का प्रारम्भ वाल्मीकि से हुआ। जन-काव्य तो इसके पूर्व भी प्रचलित था। वाल्मीकि के बाद 'क्लासीक ज साहित्य' पर दार्श-

निक विश्वासों का च्यापक प्रभाव पड़ा, यद्यपि संस्कृत में क्लासीकल साहित्य को 'सैक्यूलर' (स्वतन्त्र) साहित्य'कहा जाता है। रामायण से पूर्व के वैदिक साहित्य तथा वार के सारे क्लासीकल साहित्य में मुख्य अन्तर वताते हुये 'मैकडोनल' ने इस प्रकार लिखा है-While the out look of the Vedasis joyous and optimi stic, that of Sanskrit litrature is tinged with melancholy and pessimism which no doubt resulted from.... "accepted doctrine of transmigration and karma. अर्थात् मैं कडोनल यैदिक साहित्य को आनन्दवादी तथा संस्कृत साहित्य को दुःखवादी मानता है। जिसका कारण है आवागमन व कर्मवार का सिद्धान्त । स्वयं रामायण में उक्त सिद्धान्त स्वीकृत है । आगे के कवियों में भी वे दोनों सिद्धान्त स्वीकार किये गये । सारे वौद्ध व जैन साहित्य में त्रावागवमन स्वीकृत है। त्रुतः सांसारिक त्रानन्द को हेय दृष्टि से सर्वत्र देखा गया है। वौद्ध भावनात्रों के प्रचार ने दुःख-बाद को श्रीर भी प्रश्रय दिया। श्रागे जनता के वीच विकसित वाल-गोपाल की उपासना तथा किशोर कृष्ण की लीलाओं में पुनः त्रानन्द वाद प्रस्कृटित हुआ जो संस्कृत तथा देशी भाषाओं में सुन्दर कवित्व का कारण वना । इसके अतिरिक्त धार्मिक भावना का एक वड़ा कारण है, नवीन देवताओं का आगमन। वाल्मीकि रामायण के बाद कुवेर, गरोश, लक्मी, दुर्गा, त्रिदेव, राम तथा कुप्ण का वर्णन अधिक आता है। वस्तुतः वौद्धधर्म के समानान्तर श्रात्म-रज्ञा की प्रवृत्ति में रत ब्राह्मण-बाद, महायानियों की तरह अपने अवतारकाद में बैदिक पद्धति को, वेदान्त दर्शन से मिलाकर प्रचारित कर रहा था। विष्णु उपासनां का वेग वढ़ रहा था। अवनारवादी भक्ति में सारे आर्य दर्शन मिलकर सामञ्जस्य प्राप्त कर रहे थे। ५०० ई० पू० से ऋशोक के समय तक वौद्ध प्रचार के बाद शुङ्कवंश में पुनः यह नूतन ब्राह्मणवाद संस्कृत साहित्य में प्रकट होने लगता है और वाल्मीकि रामायण के प्रथम तथा श्रन्तिम सर्ग, जिनमें वैष्णववाद का प्रचार है, शायद इसी काल में लिखे गये।

परन्तु ब्राह्मण्वाद् का सबसे अधिक प्रचार तो गुप्तकाल में होता के हैं। चन्द्रगुप्त राजा अपने को 'परम् वैष्णाव' कहते थे। इस युग में कालि-

दास ने जैसे सारी वैदिक पद्धति के प्रचार का उत्तरदायित्व ले लिया हो। जैसे बौद्ध कवि अश्वघोष ने 'बुद्ध चरित' 'से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसी प्रकार कालिदास ने 'शाकुन्तल', 'रघुवंश' तथा 'कुमार सम्भव' में ब्राह्मण-धर्म का, श्रौर इसका प्रभाव अशोक के प्रचार से कम नहीं हुआ। जनता की धमनियों में ब्राह्मणवाद को प्रविशित करा देने वाला कवि 'कालिदास' ही था । कालिदास शैव था, परन्तु शैवों में शायद तान्त्रिक शैव नहीं, वेद-मूलक शैव-मत का वह अनुयायी था। अतः उसने शाकुन्तल में ब्राह्मण तपस्वियों के आश्रम का, कुमार सन्भव में कैलाश का, तथा रघुवंश में त्तियों के यज्ञों व युद्धों का, उनके द्वारा बाह्यणों की दिये गये दान का ऐसा वर्णन किया है कि ब्राह्मणवादी पद्धति मूर्तिमान हो उठती है। कालिदास ब्राह्मण संस्कृति का गायक कवि था। इस समय तक विश्व के सारे पदार्थी को 'शिव' की मूर्ति मानकर 'शिव' को ब्रह्म स्वीकार कर लिया गया था। अक्ष तपोवनों व त्र्याश्रमों में यज्ञ पुनः प्रचलित हो गये थे ऋौर उनके रचकों के रूप में 'पुष्यिमत्र' तथा रघुवंश के राजाओं की स्तुति की जाती थी। इस समय अनेक अवतारों की पूजा होती थी। स्मृति, पुराण तथा अन्य बहुत सा साहित्य इसी समय लिखा गया। महाभारत व रामायण के पश्चात भास, शूद्रक व कालिटास ने अवतारवाद को स्पष्टतः अपना लिया और अवतारों के लीलागान की परम्परा आगे के लिये चल पड़ी। स्मृतिकारों ने जिस बाह्मणवादी वर्ण-प्रधान व्यवस्था के लिये नियम वनाये, कवियों ने उन नियमों के पालन करने वालों के लिये आदर्श रूप अवतारों पर महाकाव्य लिखे । परन्तु इनका प्रचार साहित्यिक पद्धति पर हुआ । रामायण व महाभारत के बीच वीर-पुरुषों के यश को गा-गा कर जनता में प्रचार करने की प्रवृत्ति थी। ये जन-गायक रहे होंगे। न उनमें पुरोहित वर्ग के लोग थे न दार्शनिक सम्प्रदायों के, इसीलिये रामायण व महाभारत में कालिदास तथा उनके बाद के किवयों का निखार नहीं त्रा पाया। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत का सम्बन्ध राजदरवार से उत्ना न था क्योंकि गायक जनता में अपनी बात का प्रसार करना चाहते थे। कालिदास, मोघ व भारवि का सम्बन्ध दर- ४

क देखिये अभिज्ञान शाकुन्तल की प्रथम शंकर स्तुति।

वारों से होगया जहाँ विद्वानों की सिमतियाँ जुड़ती थीं। फलतः किवता में दर्शन के दिग्दर्शन की प्रवृत्ति वढ़ती गई। किव जितना वड़ा दार्शनिक होता उतना ही अधिक आदर होता। 'माघ' के शिशुपाल-यथ में उनके पट्दर्शनों का ज्ञान स्पष्ट घोषित हो रहा है। अधि की हर्ष के 'नैषय' में भी काव्य व दर्शन अभित्र हो गये हैं।

वाल्मीकि-रामायण तथा श्री हर्ष के 'नैपघ' को एक साथ देखते पर स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य की प्रथम सृष्टि 'द्रांन' से स्वतन्त्र होकर ही हुई थी। उसका जनता से सीया सम्बन्ध था, क्योंकि रामायण गाने के लिए लिखी गई थी। यह एक चरित-काव्य था। एक गोतात्मक प्रवन्थ की दृष्टि से जो आदर्श वाल्मीकि ने रक्ता आगे के किव उसे न निभा सके। कालिदास उसी पथ पर चले, अतः वे ही सबसे अधिक सफल हुये। परन्तु आगे के किवयों में विद्वत्ता के प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई, अतः उनमें अनेक ज्ञान-विज्ञानों की जानकारी भी एक अन गेचित लदाब के रूप में आने लगी। दूसरी और 'द्र्शन' ने किवयों के दृष्टिकोण को एक विरोध दिशा में प्रसारित किया। जैसािक हमने कालिदास के विषय में ऊपर कहा कि वह एक ब्राह्मणवादी स्कूल का किव था अतः उसकी किवता को समभने के लिए ब्राह्मणवादी आरितक द्र्शनों के समभने की आवश्यकता है। उस समय का ब्राह्मणवादी चिन्तन, कर्मवाद, भाग्यवाद, वर्णाश्रम धर्म, आत्मा, परमात्मा, कर्मकाण्ड (यज्ञ, ब्रत, जप, तप, दान, दीज्ञा आदि) की

झ सांख्य के अनुसार पुरुष का रूप—

उन्नासितारं निगृहीत मानसैर्गृहीत मध्यात्मद्शा कथञ्चन वहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः, पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः। सांख्य के ऋनुसार ऋात्मा व महत्तत्व ( दुद्धि )—

विजयस्त्विय सेनायाः सान्तिमात्रेऽपिद्श्यताम्। फलर्माजि समीच्योक्ते बुद्धेर्भोग इवात्मिन॥

शुन्यवाद्-

सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त्वाऽङ्ग स्कन्य पञ्चकम् । सौगतानामिवात्माऽन्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम् । (शिशुपाल वध) परिधियों में घूम रहा था। अतः कालिदास के साहित्य में इन्हीं भाव-नाओं के मूर्त आधार प्रस्तुत किये गये हैं। संस्कृत साहित्य पर प्रायः ब्राह्मणों का अखण्ड अधिकार रहा है और यह एक सजग बौद्धिक वर्ग था। साहित्य के माध्यम से उसकी विचारधारा व्यक्त होती रही। कीथ ने इसी ब्राह्मण्यादी चिन्तन का सूत्र पकड़ कर कालिदास आदि. कवियों की आलोचना की है। अ

बौद्ध व जैन दर्शनों ने भारत के पूर्वी भाग में अपना प्रभाव स्थापित कर रक्खा था। ब्राह्मणों का प्रभाव 'मध्य देश' तथा पश्चिम की श्रोर बराबर रहा । ब्राह्मणों का प्रभाव गुप्त काल में विस्तृत हो चुका था, उनका प्रभाव उस चित्रयं वर्ग पर था जो श्रपने को वैदिक कुलीन चित्रयों का उत्तराधिकारी समभते थे, श्रोर जो नहीं समभते थे यथा विदेशो शक, हूण, श्राभीर श्रादि उन्हें ब्राह्मणों ने नये वंशों की संतित बता कर उन्हें भी वैदिक पद्धति में ढाल लिया था।

'सूत्रकाल' (६०० पूर्वेसा) से लेकर गुप्त काल तक पुराणों का प्रचार युग था। 'रामायण' का निर्माण भी इसी बीच में हुआ था। बौद्ध-मत इस अविध में बढ़ कर शान्त होता जा रहा था। गुप्तकाल के समय से ही 'महायान' बौद्ध शाखा ने बौद्ध धर्म के रूप को मंत्र, तंत्र, पूजा-पाठ, अवतार आदि में ढालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। अतः हिन्दू-वर्म में उसका विलयन प्रारम्भ हो गया था। हर्षवर्धन के समय एक साथ विष्णु व बुद्ध के धार्मिक उत्सव होने लगे थे। आगे जब बौद्धमत उच्च जनता को आकर्षित न कर सका तो वह निम्न जनता को तान्त्रिक साथना, जप, पूजा आदि के बल पर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगा और फिर 'वामाचार' में ह्वकर नष्ट हो गया।

गुप्रकाल में बौद्धमत विष्णु व शिव के सम्प्रदायों में धीरे-धीरे इवने लगा। बौद्धों की कड़ी आलोचना होने लगी जो शङ्कराचार्य में अपनो चरम सीमा को पहुँच गई।

The Brahman priests reasserted themselves animal Sacrifices forbidden by Asoka were no longer under the royal ban and with this open expression

क्ष देखिए "Sanskrit Drama"

of the older cult, the whole system of Brahmanism revived, fostered alike by the temple priests and their ritualism and by the philosophers who regarded Buddhism as both a detestable heresy and a false interpretation of life. \$\%\$

सूत्रकाल से ही ब्राह्मणों ने सामाजिक जीवन को नियमों में वॉंधना प्रारम्भ कर दिया था क्योंकि बौद्ध व जैन धर्मो का खतरा सम्मुख था, सूत्र बुद्धकाल में भी बनते रहे। इस काल में पशुबलि के स्थान पर भोजन करते समय अन्न की बलि का अधिक प्रचार हुआ। ये पशुओं व पिचयों को भी दी जाती थीं, पशुओं पर द्या. का यह भाव था, यद्यपि कभी-कभी उनकी बलि भी होती थी। 'अन्न की बलि' के पोछे बैद्याव भावना स्पष्ट थी।

यही चैष्णव-शैव मतों के रूप में जीवित ब्राह्मणवाद जो स्मृतियों, पुराणों तथा बुद्धकाल में वने सूत्रों पर आधारित था, संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि मे था जिसका दार्शनिक प्रवाह अनेक रूप लेता रहा जो भक्तिवाद के रूप में, प्रथम व्यवहारिक रूप से शङ्कराचार्य के यहाँ तथा ध्येय रूप में रामानुज, बह्मभ, निम्बार्क, मध्य के यहाँ मान्य हुआ। अवतारवाद रूपोपासना, नाम-जप आदि के रूप में आगे बढ़ता गया। उसने ऋपने गर्भ में बौद्ध धर्म को समेट लिया। नाथ व सिद्ध सम।नान्तर खड़े होकर बाह्यशों से शताब्दियों तक लड़ते रहे परन्तु कोरे व्यक्तिवाद ने, जिसमें सर्व-साधारण का ध्यान नहीं रक्खा गया था, उन्हें पीछे छोंड़ दिया। उनके त्रागे के उत्तराधिकारी 'सन्तों' ने उनकी साधना पद्धति का वर्णन करते हुए भी वैष्णवीय भक्ति को ही ऊपर रक्खा। संस्कृत साहित्य में सहजयानी प्रभाव ने जयदेव को तथा हिन्दी में 'विद्यापित' को तथा बँगला में चएडीदास को उत्पन्न किया । चैतन्य सम्प्रदाय पर भी उसने प्रभाव डाला । अवतारवाद राम-कृष्ण धारा के कवियों में अभिव्यक्ति पाता गया। उधर संस्कृत-साहित्य में भी अवतारवाद की उपासना हुई परन्तु बौद्धिक स्तर उसका उच्च रहा। संस्कृत का अन्तिम महाकवि श्रीहर्ष चलते-चलते शङ्कर के श्रिद्धेत का ही सिंहनाद करता गया।

<sup>\*</sup> Cambridge History, chapter IX, Vol. I

संस्कृत-त्राचारों को विभिन्न दर्शनों ने प्रभावित किया। साहित्य शास्त्र की प्रत्येक वस्तु को न्याय, मीमांसा, वेदानत के प्रकाश में सुल-माया गया। त्रलङ्कार-शास्त्र में—तात्पर्य, व्यञ्जना त्र्यादि वृत्तियों तथा रसानुभूतियों त्र्यादि पर मीमांसकों, नैयायिकों, साँख्य दार्शनिकों तथा वंद्रान्तियों के वाद-विवाद होते रहे। हिन्द्री में त्र्यभी इस दिशा में कार्य ही नहीं हुत्रा है। यह दिखाने की वहुत वड़ी त्र्यावश्यकता है कि त्रलङ्कार-शास्त्र (रस, रीति, गुण, त्रलङ्कार, वृत्ति, त्र्यादे) पर 'दर्शन' ने कहाँ तक त्र्यौर क्या प्रभाव डाला है। यह एक त्रलग विवार का विवय है।

× × × ×

भारतीय साहित्य-साधना उपग्रीक तत्वज्ञान व धर्मसाधना को . लेकर विकसित हुई। संस्कृत के कवियों के ऋतिरिक्त भाषा के कवियों पर भी उक्त साधना का प्रभाव पड़ा। साधनायें तथा दार्शनिक विचारधाराएं कवियों के अपने युग की परिस्थितियों के अनुसार उनके काव्य में विकितित होती रहीं। सिद्ध साहित्य में बौद्धों को कठिन साधनात्मक जीवन के स्थान पर मानवीय जीवन के सहज मोग-मय रूप को ही आदर्श माना गया। वेदों की परिपाटी पर चल्ने वाले चारित्रिक दृढ़ता, शास्त्रानुशीलन तथा शब्द-प्रमाण पर जोर देते त्रा रहे थे। उन्होंने मनुष्य के साधारण भोगमय जीवन के स्थान पर उच आध्यात्मिक जीवन को ही ध्येय समका था। इसके विपरीत सिद्धों ने विद्रोह किया। वेदवादी जिस से घृणा करते थे सिद्धों ने उसी की अपनी साधना सममाने के लिए प्रतीक रूप में प्रहण किया। पुञ्च-मकार, युगनद्धवस्था की साधना प्रचलित हुई, ब्राह्मण वर्णाश्रमधर्म में विश्वास करता था। सिद्ध चाण्डाली, डोम्बी, धोविन के सहवास द्वारा ही 'ऋद्वय<sup>7</sup> की प्राप्ति को सम्भव मानता था। ब्राह्मण वेद-शास्त्र की आज्ञा में विश्वास करता था। सिद्ध आत्मानुभूति खौर उससे भी वढ़ कर सहजानुभूति में, ब्राह्मण द्वारा परमतत्व की अनुभूति 'सिद्धं' के लिए 'सहज' थीं क्योंकि वह योगिनी के साथ रमण करते समय 'महासुख' को सहज ही प्राप्त कर सकता था, उसके लिये विशेष कप्ट-साध्य प्रयत्न की आवश्यकता न थी। ब्राह्मण जिस यौन-पिपासा को

'राग' को नर्क का द्वार कहना था सिद्ध के लिए वही ध्येय थी। त्राह्मण जिन त्रत, उपवास, तप, ध्यान, सदाचरण त्र्यादि धार्मिक विधानों में विश्वास करता था, सिद्ध उनका घोर खण्डन करता था । वह तो स्वयं अपने आदि स्रोत वौद्धों के कप्टमय जीवन का भी आलो-चक था। यही तत्र सिद्ध साहित्य में हमें मिलते हैं। सिद्धों ने योगिक प्रक्रिया को 'काया-साधना' के रूप में स्वीकार किया और उसकी भीतरी वातों को स्पष्ट करने के लिये उन प्रतीकों को लिया जिनके वर्णन से पवित्रतावादी, कठोर त्र्याचारवादी घृणा करते थे—''हे योगिनी ! मैं तेरे विना एक इए भी जीवित नहीं रह सकता, मैं तेरा अधर चुम्बन कहँगा तथा (कमल का) रस पियूँगा।" ऐसी भाषा में सिद्ध अपनी काया-साधना कहने लगे। पवित्रतावादी प्रवृत्ति के ( Paritan ) ब्राह्मण इनसे घृणा करते तव सिद्ध इन्हें इसी प्रकार चिढ़ाते । प्रतीकों की भाषा में बोलने के कारण गूढ़ आध्यात्मिक आर्थ तो साधारण जन तथा स्वयं साधक भी त्रागे चल कर समक न पाये वे डोम्बी, चार्य्डाली तथा घोविन को तलाश कर सीधी लौकिक काम क्रीड़ा करके ही अपने को साधक समभने लगे और इस प्रकार 'महासुख' के अधिकारी सममे गये। बौद्ध साधना इस प्रकार भ्रष्ट हो गई। सिड्थ साधना ने सह ज मानवीय जीवन की प्रतिष्ठा तो करनी चाही परन्तु उसका रूप 'सहज' होकर भी सामाजिक न रह सका, वह सुद्ध होता गया। अतः समाज के उच शिचित वर्ग ने उन साधना आं को हेय समभा । स्वयं यौगिक साधनात्रों में विश्वास रखने वालों में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और सिद्धों की वासना-प्रियता के विरुद्ध नाथ-पन्थी साधकों का अभ्युद्य हुआ।

दश्व सिद्धों के साहित्य ने संध्या-भाषा के पर, रहस्यवाद, रहारवाँ सियाँ हमें दीं। कवीर की उलटवाँ सियों के पीछे सिद्धों की अभिन्यक्ति की ही गूँज थी। वात को विषरीत बना कर कहने का यह दङ्ग और भी विकसित हो कर नाथपंथी साधकों में दिखाई पड़ता है। प्राय: रूपकों के द्वारा आध्यात्मिक सत्यों की अभिन्यक्ति की जाने लगी। कवीर भी सामान्य जीवन की वस्तुओं के लम्बे रूपकों द्वारा अपने 'सत्य' की न्यञ्जना करते हैं।

सहुज सिद्य-साधना में स्त्री व पुरुप दोनों की सम्मिलित क्रीड़ा

के विना 'महासुख' की प्राप्ति ऋसम्भव मानी गई ऋतः उसने समा-नान्तर प्रशहमान अन्य साधनाओं को भी प्रवाहित किया। १० वीं शताब्दी के कवि जयदेर राधाकुष्ण की केलि का वर्णन उत्साह से करते हैं। चरडीदास रामा धोबिन को वेद से भी पवित्र मानते हैं श्रौर कृष्ण को उप पन्नो राधा के विलास को वाग्गी देते हैं, विद्यापित भी इसी पथ पर हैं, ऋतः स्पष्ट है कि 'सिद्ध-दर्शन' को बिना विस्तार से सममे हुये हम जयदेव, चण्डीदास ख्रौर विद्यापित को नहीं समभ सकते। हम इन वैष्ण्य कवियों का जब घोर नम शृङ्गार-वर्णन पढ़ कर चिकत होते हैं और उनकी 'ईमानदारी' में भी अविश्वास करने लगते हैं तो यह भूल जाते हैं कि जयदेव, चएडीदास की भक्ति-भावना का यह स्वरूप सहजसाधना से श्रोत-प्रोत होने के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। अतः प्रश्न यह नहीं है कि क्या जयदेव, च्रंडी-दास के भक्त थे ? विलक्ष प्रश्न यह है कि उनकी भक्ति का स्वरूप क्या था ? विना भक्ति का यह स्वह्नप निर्धारित किये हम उन्हें नहीं समभ षाते और खीम उठते हैं, और यह स्वरूप निर्धारण सिद्धों की सहज साधना के अनुशीलन द्वारा ही हो सकता है।

सिद्ध-दर्शन ने वैष्णवों को 'राधा कृष्ण केलि विलास' की देन दी। नाथों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। तत्वज्ञान की दृष्टि से भी ख्रीर अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी। 'नाथों' में शून्य, सहज आदि शब्द बरावर मिलते हैं। पिएड के भीतर ब्रह्माण्ड की साधनाएँ प्रायः वहीं हैं जो सिद्धों में हैं परन्तु उन पर पातञ्जल यौगिक-प्रक्रिया का प्रभाव अधिक हो गया है। वस! सिद्ध व नाथों की इन समानताओं के कारण ही चौरासी सिद्धों में नव नाथों के कई नाम आ जाते हैं।

तत्वज्ञान की दृष्टि से हिन्दी कविता में सर्व प्रथम, जैसा हमने ऊपर देखा, सिद्धों के अज्ञेयवाद का प्रचार हुआ, और उसकी प्राप्ति का उपाय योग व आत्मानुभूति ही बताई गई। वेदों, शास्त्रों तथा वाह्य धार्मिक विधानों का खण्डन कर दिया गया। सिद्धों के 'अज्ञेयवाद' के पीछे नागार्जुन का 'शून्यवाद' था। हम दिखा चुके हैं कि यद्यपि गौतम बुद्ध ब्रह्म और आत्मा के विवादों से दूर रहते थे परन्तु ईसा की प्रथम शताब्दी के वाद बौद्धों में तत्वज्ञान व तर्कशास्त्र का विकास द्रुत गति से होता गया। अतः नागार्जुन ने सत्ता को कथन की

चतु होंदियों की सीमा में न त्राने के कारण उसे 'शून्य' कहा। वे चार को दियाँ ये हैं:—

१—न यह कहा जा सकता है कि वह 'सत् है'
२— ,, 'श्रमत् है'
३— ,, 'सत, श्रमत है'
४— ,, 'न सत है न श्रमत है'

अ- ,, न सत ह न असत ह 'शून्य' ही है। हिन्दू दार्शनिकों ने यहाँ शून्य का अर्थ अभाव लिया परन्तु सिद्धों के यहाँ शून्य का अर्थ सर्वथा 'अज्ञोय तत्व' ही लिया गया। यद्यपि वौद्ध दोर्शनिक 'ब्रह्म' में विश्वास न करते थे तथापि अहोय शून्य को सिद्धदर्शन में एक 'अहोय सत्ता' के रूप में स्वीकृत किया गया । अतः वहाँ शून्य का अभावात्मक व भावात्मक दोनों प्रकार का वर्णन मिलना है। "सव कुछ शून्य ही है, शून्य के ऋति। रिक्त कुछ नहीं'' यह भावात्मक वर्णन है ऋौर यह भी शून्य नहीं, वह भी शून्य नहीं, शून्य तो कुछ अन्य ही है, न वह 'है' न वह 'नहीं है', वह 'है' या 'नहीं' के वीच की वस्तु है'' आदि अभावात्मक वर्णन के स्वरूप हैं। वस्तुस्थिति यह है कि गौतम बुद्ध ने मध्यम् मार्ग अपनाया था। वेन तो चार्वाकों की तरह सत्ता का पूर्ण निपेध ही करते थे न ब्राह्मणों की तरह उसे भावास्मक ही मानते थे। वीच का मध्यम मार्ग अपनाने के कारण ( आत्मा के न होने पर मी परलोक, कर्मवार, आवागमनवाद की स्वीकृति, आत्मा के स्थान पर पक्रस्कन्धों में विश्वास ) आगे जब तात्विक विचार प्रारम्भ हुआ तो सत्ता के स्वरूप निर्धारण में भी यही कहा गया कि न वह सत् है, न वह असत् है। सिद्ध, नाथ, कवीर सव यही कहते हुए मिलते हैं। कवीर कहते हैं कि वह सत्ता 'है' व 'नहीं है' के वीच में है। तो सारांश यह निकला कि 'शून्य' को सर्वथा अज्ञेय वताया गया। सिद्धों में 'शून्य' के वर्णन से यही प्रतीत होता है कि जगत की अन्तिम सत्ता ( त्रद्ध ) का नाम ही शून्य है। इस प्रकार बौद्ध दर्शन जो अनात्मवादी था, अब्रह्मवादी था, उसमें ब्रह्म का प्रवेश शून्य के रूप में होगया और योगिनी के रूप में 'शक्ति' की भी उपासना होने लगी। आगे वैष्णवों में ब्रह्म के अवतार 'कृष्ण' के साथ योगिनी के हप में राधा को आदि शक्ति कह कर संयुक्त कर दिया गया।

सिद्धों व नाथ पन्थ के बीच में विकास के सोपान श्रवश्य रहे हैं। सिद्ध दर्शन ७ वीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी के आस-पास तक विकसित होता रहा और नाथ पन्थ १० वीं शताब्दी से १३ वीं या १४ वीं शताब्दी तक चलता है। सिद्ध दर्शन के विकास की प्रायः ३०० वर्ष की श्रविध में ही शङ्कराचार्य का प्रचार कार्य चला था।

शङ्कर ने उपनिषद के ब्रह्म का वर्णन शून्यवाद की पद्धति पर ही किया है, इनके दार्शनिक सिद्धान्त यद्यपि उपनिषद पर आश्रित हैं परन्तु उन पर जो शङ्कर की ऋपनी'छाप है वह शून्यवाद के क्रोड़ से ही विकसित हुई थी, विज्ञानवाद बाह्य जगत को 'स्वप्नवत्' मानता है। शङ्कर उसे मिथ्या मानते हैं, मिथ्या अर्थात् व्यावहारिक दृष्टि से सत्य भले ही हो पर पारमार्थिक दृष्टि से वह शुक्ति में रजत के भ्रम की तरह ही केवल प्रतीयमान सत्ता रखने वाला है जिसे न हम सत् कह सकते हैं न असत । स्पष्ट है कि विज्ञानवाद के स्वप्नवाद व शङ्कर के 'मिथ्याबाद' या 'मायाबाद' में समीपता है। यो शङ्कर ने विज्ञानवाद के स्वप्न-सिद्धान्त का खरहन किया है। ब्रह्म के स्वरूप निर्धारण में शून्यवाद का प्रभाव है। ब्रह्म का वर्णन शङ्कर सर्वथा अज्ञोयवाद की भूमिका पर ही करते हैं यदापि उपनिषद् में उसका सराग रूप भी मिलता है, परन्तु शङ्कर ने उसे मायात्मक घोषित कर एक प्रकार के अहोयवाद की ही पुष्टि की । जिसे अहोयवाद न कह 'अनिर्वचनीयता-वाद' कहना चाहिए क्योंकि शङ्कर स्पष्टतः सत्ता का अस्तित्व मानते हैं, पर वह सत्ता वर्णित नहीं हो सकती-गो, गोचर, मन, वाणी के वह सर्वथा परे है।

शक्कर की ऐतिहासिक देन बहा व जीव की एकता घोषित करना है, 'माया' के सिद्धान्त द्वारा उन्होंने यह सम्भव कर दिखाया। सिद्ध दर्शन के बाद आने वाले नाथ-पन्थ, के दर्शन में शक्कर का बहा व सिद्धों का शून्य मिल कर एक] हो जाता है। दोनों में कोई अन्तर नहीं रहता। नाथ माया के सिद्धान्त को शक्कर से ही लेते हैं और उसे आन्ति उत्पन्न करने वाली 'शक्ति' मान कर 'नटिनी' आदि कह कर खूब गालियाँ सुनाते हैं। कबीर भी यही परम्परा निमाते हैं। साहित्य और दर्शन

नाथ निश्चित रूप से एक सत्ता में विश्वास करते हैं। । उसे शून्य, अचर अगम, अगोचर आदि कहते हैं। शक्कर से भेद वतलाने को नाथपंथी अपने को हैं त, अहें त से विलच्च परमसत्ता के विश्वासी वतलाते हैं। पर जैसा कहा कि शक्कर का अहें त स्वयं अनिवंचनीय है, उसे सिच-दानन्द स्वरूप आदि जब विशेषण दिये जाते हैं तो सममाने के ही लिए, अतः शक्कर के अहें तबाद में तथा नाथों के हैं ताह त विलच्चणवाद में तस्वतः अन्तर नहीं हैं। किन्तु नाथों के बहुत से पदों में बौद्ध पद्धति पर ही उस सत्ता की विलच्चणता पिष्ट पेष्टिन होती रहती है। तो स्पष्ट होगया कि सिद्धों के शून्य व शक्कर के अहें त तस्व से ही नाथों का 'है ताह त विलच्चणवाद' विकसित हुआ जो अपने मूल में अहें तवाद ही है। नाथों की माया का आधार भी शक्कर की माया ही है यद्यपि उसके विवेचन में थोड़ा अन्तर है। तस्वज्ञान की दृष्टि से नाथ जगत के मिथ्यात्व पर जोर कम देते हैं। माया को वे आन्त में डालने वाली शिक्त के रूप में ही विर्णित करते हैं।

१० वीं शताब्दी के बाद हम बेदान्ती रत्यज्ञान की विजय का प्रतिविम्त्र प्रायः सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में देखते हैं। यद्यपि वैष्णव आचार्यों की प्रतिक्रिया शंकर के विष्द्ध वड़ी कठोर हुई थी तथापि मूलतः सारे भक्त किव हैं वेदान्त के विश्वासी ही, यद्यपि उनमें परस्पर श्रुन्तर है। १० वीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य में एक श्रोर वैष्णव सहंजिया किव हैं—जयदेव, चण्डीदास, विद्यापित श्रादि।

दूसरी श्रोर वैष्णव कवि हैं—सूर, तुलसी श्रादि।

तीसरी श्रोर सन्त किव हैं—नाम देव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास (दिल्या में) तथा कबी , दादू, नानक, मलुक, सुन्दर श्रादि (उत्तर में)।

चौथी खोर सूफी किव हैं—जायसी, उस्मान, कुतुवन छादि। इन्हें वैष्ण्य, सूफी व सन्त किव इन तीन वर्णों में भी बॉटा जा सकता है। यद्यपि सन्तों को भी कुछ लोग वैष्ण्य भक्त मानते हैं तो दो ही वर्ग रह जाते हैं (१) वैष्ण्य किव, (२) सूफी किव।

इनमें सूफी साहित्य की जहाँ तक दार्शनिक धारणात्रों का सम्बन्ध है वहाँ वे फारस व भारत की दार्शनिक धारणात्रों से ही

विकसित हुई हैं। इस्लाम के एकेश्वरवाद में ईश्वर व जीव का सम्बन्ध मेद्वाद पर निर्भर है। उसकी साधना दास्य-भाव सम्बन्धी है। वन्दे व खुदा की एकता इस्लाम में कुफ मानी जाती रही है, अतः जब हम स्फियों को जीव व बहा की एकता का प्रतिपादन करते पाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वेदानत के प्रभाव ने ही स्फी दर्शन को वर्तमान रूप दिया है यद्यपि उस पर यूनानी दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव है। इस सम्बन्ध में दारा-शिकोइ का प्रयत्न सराइनीय है। उन्होंने शङ्कर के अद्धेतवाद तथा स्फी दर्शन में केवल शब्दावली का ही अन्तर बताया है जिसे हम संत्रेप में यथा स्थान देखेंगे। अतः स्पष्ट है कि 'तसुन्वुफ' जीव बहा ऐक्य का ही सिद्धान्त है जिसमें 'प्रममूला' पद्धति स्वीकार की गई है। आह्मा को प्रेमी तथा ब्रह्म को प्रेमास्पद स्वीकार कर लेने के कारण प्रेममूलक रहस्यवाद का विकास साहित्य के त्रेप्त में दिखाई पड़ता है।

सूफियों में अनेक सम्प्रदाय रहे हैं। कुछ पर तो श्ङ्कर के केवला-है त का प्रभाव है जो स्पष्टतः जगत को मायात्मक घोषित करते हैं इन्हें 'वजूदिहा' कहते हैं। ये ब्रह्म को निमित्त व उपादान दोनों कारण मानत हैं परन्तु हिन्दी के 'सूफो कवि' प्रमुखतः प्रतिविम्बवाद तथा 'सर्ववाद' की ही पुष्टि करते हैं । इसमें जगत को विशिष्टाह ती -पहति पर चिदंश स्त्रोकार कर, उसमें साधक अपने प्रेमपात्र का आमास देखता है। जायसी में यह 'सर्वात्मवाद' सर्वत्र मिलता है। जायसी के लिए जगत की वस्तुएँ मिध्या नहीं हैं। वे उसी ब्रह्म के प्रतिविस्व रूप हैं, 'हंस में आराध्य' (पद्मावती) का हास्य है, हीरों में उसी के दन्त को आमा है। सरि, सरिता, सरोवर, समुद्र इसी की निर्मलता के प्रति-विस्व हैं, कमल भी उसी के नयनों के प्रतिह्नप हैं।" यह पद्धति यत्र-तत्र कवीर में भी पाई जाती है परन्तु उनका स्वर अह तवादी ही है, 'सर्व-वाद' उसी का अङ्ग वन कर स्वयं आ जाता है। परमतत्व के स्वरूप के अतिरिक्त साधना पद्धति प्रायः विदेशी है, जिसका आहि स्रोत ईरानी-सूफो साधनात्रों में है। आधुनिक सूफी सम्प्रदाय कुरान, यूनानी दर्शन तथा भारतीय वेदान्त का मिश्रित रूप है। इस पर भारतीय योगमार्ग का अप्रतिम प्रमाव पड़ा है, क्योंकि सूफी फकीर भी चमत्कार दिखा कर प्रसिद्धि पाने के सदा इच्छुक रहे हैं, ईरान में

भी और भारत में भी। (देखिये तसुन्वुफ और सूफीमत)

दूसरा वर्ग वैष्णव कवियों का है। इनमें सहजिया वैष्णव साधना में कृष्ण व राधा की लीला का विकास हम संचेप में दिखा चुके हैं। इन कवियों में 'लीला' वस्तुतः सह जियों की 'कामकेलि' ( युगनद्ध, श्रद्धय साधना ) का ही वैष्णव रूप है जो श्रपेचाकृत अधिक सामाजिक है क्योंकि आगे चलकर लीला में जीवन के अनेक पत्नों का समावेश होता गया है। यदि भागवत १० वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है तो निश्चित रूप में इसकी कामकला-केलि पर -सहजिया प्रभाव खोजा जा सकता है। परन्तु भागवत में गोपी-कृष्ण-विलास शायद आभोरों की स्वतन्त्र यौन-सम्बन्धों की प्रतिध्वनि मात्र है। साथ ही रासलीला का सिद्धान्त कुछ पुराना है। प्राकृत-काव्य में भी कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। १ सहजिया आन्दोलन से प्रभावित जयदेव के रास के समय तथा भागवत के रास के समय में भी अन्तर है। २ अतः यही ठीक है कि कृष्ण<u> भक्तों में अर्थात् स्</u>रदास, नन्द-दास त्रादि में भागवत की परम्परा तथा सहजिया वैष्णव परम्परा जो कि सहजिया साधना के सिद्धान्त लेकर विकसित हुई (राधाकृष्ण की प्रेमलीला ) एक होकर एक नया रूप धारण कर लेती है। यह तो रही राधाकुष्ण व गापियों की लीलात्रों की वात। पर महत्व के सम्बन्ध में, सहजिया वैष्णव, जयदेव, चरडीदास, विद्यापित आदि कवियों में कृष्ण का रूप वस्तुतः निरुपाधि ब्रह्म का ही रूप रहा है। ब्रह्म को छोड़ कर कोई भी वैष्णव आचार्य ब्रह्म के सगुगा रूप को निगु ए से श्रेष्ठ नहीं ठहराता, सभी यही स्वीकार करते हैं यद्यपि ब्रह्म निर्पुण है परन्तु वह कुछ कारणों से अवतार भी लेता है और अव-तारी त्रह्म तथा निगुरेण त्रह्म में कोई भेद नहीं है। राम और कृष्ण इसीलिए परात्पर बहा हैं। तुलसी तो जैसे इसे सिद्ध करने के लिए सदा कटिबद्ध रहते हैं। सूर के यहाँ ऐसी कोई समस्या है नहीं क्योंकि वक्षम ब्रह्म का मुख्य रूप सगुण वताते हैं, निगु ग रूप तो उससे निम्नकोटि का है। इस प्रकार परमतत्व प्रायः सर्वत्र विलक्त् है, वह विष्णु के रूप में अवतरित होकर भी 'हरि विधि शस्भु नचावन हारा'

चेखिए गाथा सप्तशती'

र देखिए मध्यकालीन धर्म साधना—डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी

ही है, अतः वह तत्व 'अद्वैत' ही है। मिक्त के सभी साहित्य का वर्ष्य बहा मूलतः अद्वेत है। यह 'अद्वैतत्व' ही वौद्ध धर्म के अभावात्मक दर्शन पर भारी विजय है। षड्दर्शनों के विकास की अन्तिम सीमा. १० वीं शताब्दी है। इस बीच में बौद्ध दार्शनिक धारणायें समाज के शिचित उच्च वर्ग में अपना महत्व खो बैठती है, अतः आगे उनकी शब्दावली तो मिलती है परन्तु उनसे सांकेतित 'सत्य' की प्रतिष्ठा बौद्ध-धर्म के अनुसार न होकर वेदान्त के अनुसार होती है। कुछ पर शंकर का प्रभाव रहता है कुछ पर रामानुज का।

नाथ पंथ में शून्य, ब्रह्म का वाचक वन जाता है, सहजावस्था जीवन्मुक्ति की प्रतीक बन जाती है। भारतीय योग मत के अनुसार समाधि में मिलने वाला आनन्द ही पतज्जित के पश्चात् पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है, जो बौद्ध शब्दावली को सहसा नहीं छोड़ता।

सन्तों में इसी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, सन्त निश्चित रूप से एक सत्ता में विश्वास करते हैं किन्तु इस सत्ता का वर्णन शक्य नहीं है। इनमें कुछ श्रद्ध तवादी हैं जो जगत को मायाकृत मानते हैं यथा कवीर, श्रीर कुछ किन्हीं अंशों में सर्वात्मवादी हैं यथा सुन्दरदास । किन्तु सभी सन्त ब्रह्म के वर्णन करने में वौद्ध पद्धति को अन्त तक नहीं भूलते । सुन्दरदास चूँ कि शिचित थे द्यतः उनके विवेचन विशुद्ध वेदान्त की शब्दावली व प्रतीकों को अपनाते हैं, अशिचित सन्तों में सिद्धों के समय से नाथ-साधकों द्वारा व्यवहृत जो शब्दावली 'त्राज्ञेय तत्व' को समभाने के लिए चली ऋा रही थी वही वरावर प्रयुक्त होती हुई मिलती हैं। सन्तों के सिरमीर कबीर में तो वह बराबर मिलती है। सुरति, निरति. शून्य, खसम आदि बरावर सिद्ध दर्शन के शब्द मिलते हैं। सरहपा के अनु-सार सत्ता सत व असत दोनों से परे है-कबीर, दादू, नानक, पलटू, दयाल सभी यही कहते हैं-"चित्त को खसम=त्राकाश सम बनात्रों, मन को 'अमन' बनाओं अर्थात् मन की गति के विपरीत चलो, तभी 'सहज' की प्राप्ति होगी।'' कबीर में यह शब्दावली बराबर मिलती है किन्तु कुछ राब्दों के अर्थों में विकास हुआ है।% हठयोग में भी मनोमारण की क्रिया का विस्तार है. और सन्तों में भी, इस प्रकार यह स्थापना दृढ़ होती है कि बौद्धों

<sup>🕸</sup> देखिए कवीर—पं० हजारीशसाद

Ţ

έ

1

की अभावात्मकता के स्थान पर वौद्ध सिद्धों तथा नाथों की शैली में सन्तों ने भावात्मक सत्ता का वर्णन किया है, अनुभूति के - उच्च स्तरों पर सिद्धों, नाथों व संन्यासियों ने क्रमशः सहजानन्द तथा 'सोऽहमस्मि' का आनन्द अनुभव किया। था अतः जहाँ एक ओर कवीर 'तत्त्वमिसि' सोऽहमस्मि का वर्णन करते हैं वहाँ दूसरी ओर सहज की रट लगाते हैं। सन्तों की दृष्टि में दोनों स्थितियों में कोई अन्तर नहीं है।

फिर भी सन्तों की धारणाओं में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पाया जाता है, यथा तीन बड़े सन्तों कवीर, नानक व दादू को लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमतत्व के सम्बन्ध में इनकी धारणायें प्राय: एक हैं। तीनों उसे सत्, असत् से विलक्षण मानते हैं। दादू पर कुछ सूफी प्रभाव विशेष है। साधना-पद्धति की दृष्टि से कवीर में विवेक की प्रधानता है, यद्यपि भक्ति पर भी बहुत जोर दिया गया है, परन्तु नानक व दादू में आस्था व प्रेम बहुत अधिक है। कवीर एक ही सत्य की स्थापना के लिये सारे विधि विधानों का खण्डन अनावश्यक सममते थे अतः वे क्रान्तिकारी थे, परन्तु 'नानक' समन्वयवादी थे। दादू की सामाजिक चेतना और भी कम जागृत थी। वे निष्ठा व सद्भाव द्वारा ही सुधार करना चाहते थे। कवीर की तरह सत्य को आलोचना की आँच में डालकर उन्होंने नहीं परखा।

सत्य की व्याख्या में कवीर, नानक व दादू के अतिरिक्त राघो-दास (निरक्षन सम्प्रदाय), मल्कदास, वीक्त साहव, पलदू साहव (वावरी पन्थ), शिवदयाल (राधास्वामी सम्प्रदाय) आदि सब ने 'अज्ञे यत्व' को ही स्वीकृति दी है। किन्तु इन सब में जप व मक्ति का महत्व बहुत अधिक है। मक्ति के सम्बन्ध में हम उसका विकास यथा स्थान दिखायेंगे किन्तु यहाँ इतना याद रखना आवश्यक है कि सिद्ध-दर्शन के विकास काल में उत्पन्न शङ्कराचार्य ने 'स्मार्त मत' का पुन-रुद्धार किया था जिसमें साकार रूपों की गएश, विष्णु, शिव आदि की उपासना होती थी और कीर्तन तथा 'जप का विशेष महत्व था। बौद्ध मिलुओं के संगठनों को देख कर! शङ्कर ने भी मठों तथा स्मार्त-मतों की 'मण्डलियों का। सङ्गठनों किया था। सिद्धान्ततः शङ्कर इस साकारोपासना को चित्त शुद्धि के लिए अनिवार्य मानते थे और सर्व-सावारण के लिए तो वह ध्येय थी ही अतः म वीं शताब्दी के बाद इस

स्मार्त मत का प्रचार खूब हुत्रा, यद्यपि उसकी ऋखएड-धारा रामानुज के समय से, ११ वीं शताब्दों के वाद से प्रवाहित हो पाई। साथ ही दक्षिण से आड़वार सन्तों के प्रयत्न तथा पीछे से रामानुज, नामदेव तथा रामानन्द के प्रयत्न से भिक्त की धारा अप्रतिहत वेग से वहने लगी। इसमें मुख्य वात यह थी कि ईश्वर को प्रेम द्वारा प्राप्त किया जाय, उसे भावनात्रों का विषय वनाया जाय। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया है कि १० वीं शताब्दों के बाद जो बैष्णव भक्ति का आन्दों-लन चला उस पर सूफियों के प्रेम का प्रभाव था। परन्तु सूफियों के भारत में आगमन के पूर्व ही भक्ति का यहाँ विकास हो चुका था। दूसरे सूफियों के प्रेम की पीर व भक्तों के भाव में मनोवैज्ञानिक अन्तरहै, जो दोनों प्रकार के साथकों को अलग कर देता है। हमारे यहाँ राधा की उपासना करने वाले भी 'राघा के गुलाम' रहे, 'राघा के चार नहीं'। जैसा कि सूफी धर्म में मिलता है। हाँ, प्रेम के च्लाों में जैसे सूफी छट-पटाते थे वैसे ही छटपटाहट भक्तों में भी आ गई थी। यथा—मीरां, व चैतन्य में। चैतन्य को तो 'हाल' भेंट आ जाते थे, वक्षभ भी कृष्ण के प्रेम में वेहोश हो जाते थे परन्तु मूलतः वैष्णव भक्ति स्वतन्त्र होकर ही भारत में विकसित हुई थी। तो भक्ति में नाम का जप और रूप का ध्यान होता है, तथा इष्टरेव के कृत्यों का स्मरण होता है, सन्तों में रूप रहित ब्रह्म की आरोधना के कारण रूपोपासना सम्भव न थी उनमें नाम का जप—जिसकी अन्तिम सीमा 'अजपा-जाप' में थी, प्रचलित था। 'हरिनाम' श्रौर 'सतगुरु' की सीख ये ही सन्तों के आधार हैं। इष्टरेव के कत्यों का स्मरण भक्तों में अधिक मिलता है-पहलाद, निपाद, शवरी के उद्घारक तथा असुरों के संहारक भगवान की इन कथाओं को वार-वार याद करते हुये भक्त नहीं रूप होता, परन्तु सन्तों में इसके स्थान पर ईश्वर को प्रेम का आधार वना कर आत्मा का उसके लिए विरह जगाया जाता है और उसमें वे सूफियों की तरह हो तड़पते हैं। कबीर कहते हैं कि या तो विरही को दर्शन दो या मार डालो, यह त्राठ पहर का 'दाक्तणा' नहीं सहा जाता। ऐसी विरह-विह्नलना सन्तों में अत्यन्त मार्मिक दङ्ग से व्यक्त होती है।

भक्ति के अनिरिक्त सन्त काया साधना व योग में भी विश्वास करते हैं अतः उनके पदों में नाथ पन्थ पर आधारित योगिक क्रियाओं का विस्तृत और जिटल वर्णन मिलना है। इनमें कवीर पर नाथ-पन्थ का सब से अधिक प्रभाव है, जिसका विस्तृत, वर्णन आगे किया गया है। तत्व दर्शन, भक्ति, योग तथा सूफियों की प्रेम की पीर ये ही तत्व सन्तों के साहित्य के पीछे हैं। इसमें इन सब का समन्त्रय है या कोई एक धारा है इस पर हम कुछ कह चुके हैं वस्तुतः तत्व दर्शन तो वेदान्त पर आधारित है, सिद्ध करने की पद्धति तथा शब्दावली-शून्य, सुरित आदि वौद्ध दर्शन से आगई है।

भक्ति का तत्व विशुद्ध भारतीय है पर प्रेम की पीड़ा सृष्ठियों से आई है। 'योग' पर नाथ पन्थ का प्रभाव है परन्तु इसमें सिद्धों की गृह्य साथना भी प्रतिविग्वित होती है। शैं की निश्चित हप से प्रायः श्रात्मानुभृति पर दिश्वास बरने बाले सिद्धों व नाथों की परम्परा में है जो वेद, श्राचार, शास्त्र, धर्मविधान में विश्वास नहीं करते। इस प्रकार सन्त मत की दार्शनिक पृष्ठभूमि के लिए इन सव का संज्ञित श्रध्ययन श्रागे प्रस्तुत किया गया है।

साकारोपासक भक्त कवियों में वेदान्त के विरुद्ध प्रतिक्रिया मिलती है पर वहीं तक जहाँ तक जगन व जीव की व्याख्या तथा ज्ञान व मक्ति की तुलना का तात्रिक विवेचन चलता है। शङ्कर के विरुद्ध चार वैष्णत्र त्राचार्यौ रामानुज, निस्वार्क, वक्षभ व मध्य के सिद्धान्तों की जो स्थापना हुई उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक सस्प्रदाय के कवियों ने अपने सिद्धान्त वनाये। इनमें कुछ तास्विक ऊहापोह में नहीं पड़ते, यथा सूर, परन्तु कुछ कवि वड़े समारोह से, काव्य की पद्धति पर दर्शन का विवेचन करते हैं, यथा तुलसीदास। वस्तुतः सारे भक्त कवि लीला-गायक हैं और अपने आवार्यों के सिद्धान्तों के पूर्णाया श्रनुवर्ती तथा प्रचारक हैं, इस सम्बन्ध में ये कवि स्वतन्त्र चेता नहीं दिखाई पड़ते परन्तु 'तुल्पी' का व्यक्तित्व हमें वहुत अधिक आकर्षित करता है। मक्त कुवियों में यही एक ऐसा कवि है जो अपने समय तक के सारे विकसित दारानिक सिद्धान्तों की गूढ़ विवेचना कर उनमें ऐसा समन्वय प्रस्तुत करता है कि हम यही निश्चित नहीं कर पाते कि वह अन्ततः किस सिद्धान्त का परिपोपक है। उसमें वेद, शास्त्र, स्मृति, महाभारत, रामायण, पुराण आदि भारतीय ज्ञानस्रोत से जैसे सार-श्रंश खिंचकर स्वयं 'मानस' के जल के रूप में परिवर्तित हो गया है,

मानस की लहरों में कभी हम शङ्कर का 'मायावाद' देखते हैं तो कभी विशिष्टाहुँत। विहारी के 'ताफते' की तरह तुलसी का दर्शन भी वहु-रङ्गी है। इतने रङ्गों को मिलाकर इतनी सङ्गति बनाये रखना तुलसी का ही कार्य था। सूर में यह विराट् दृष्टि नहीं मिलती। उनका पथ उलभनों से रहित है, उनमें सामाजिक चेतना कम नहीं है। वे नाथपन्थी साधुत्रों तथा शङ्कर के अनुयायियों का घोर खण्डन करते हैं और 'सर्वसाधारण-वाद' का प्रचार करते हैं, प्रेम और समर्पण को ही सारा सामाजिक महत्व देते हैं तथापि तुलसी की अन्तर्रीष्ट महान थी, तात्विक दृष्टि से शैव, वैष्णव अद्वौत, द्वौत, विशिष्टाद्वौत आदि अनेक इन्द्र खड़े हो जाते थे परन्तु भक्ति की दृष्टि से तुलसी ने इन सारे इन्द्रों को बिलग कर, हिन्दू धार्मिक साधनात्रों तथा दार्शनिक धारणात्रों में सामजस्य बैठाया। यही उनका ऐतिहासिक कार्य था। तुलसी को कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ा। उनकी 'सियाराममय' दृष्टि इतनी अधिक परिष्कृत हो चुकी थी कि उन्होंने हिन्दुओं में आत्मबोध जगाने वाली सारी धारणात्रों को समेट लिया। किन्तु सूर की तरह नाथपन्थी योगियों, सिद्धों, कापालिकों, वाममार्गियों, भूत-प्रेत उपासकों तथा यवन-निष्ठावादियों की उन्होंने कठोर आलोचना की है ) इतिहास किस प्रकार अपने आप को दुहराता है यह हमें यहाँ ध्यान से देखना चाहिए। प्रवीं शताब्दी में जैसे शङ्कर ने बौद्ध साधनात्रीं की कड़ी श्रालोचना की थी श्रीर वेदवादी चिन्तन का उद्घार किया था, साथ ही व्यवहारिक दृष्टि से ही सही, उन्होंने स्मार्त मत का उद्घार कर उपा-सना, पूजा आदि को अपनाया था। जिस प्रकार उसके भी पूर्व गीता ने ज्ञान व योग की गहने वाली अनेक धारणाओं से—'ज्ञान कर्म समु-चय' का मक्तिमूलक मार्ग चुन लिया था ऋौर न सांख्य का विरोध किया था न कर्मयोग का। वैदिक कर्मकाएड की हलकी सी निन्दा करके जैसे उसे भी अपना लिया था। उसी प्रकार 'तुलसीटाव' ने १७ वीं शताब्दी में केवल उन्हीं धारणाओं को अपनाया जो वेदों के सर्वथा विपरीत नहीं पड़ती थीं या किसी न किसी रूप में वेद-उप-निपद् तथा पुराणों से जिनका सामझस्य वैठाया जा सकता था। वौद्ध धर्म के पतन के बाद से यवनों के आधिपत्य के प्रारम्भ काल में यह विशेष प्रवृत्ति विकसित होती आरही थी कि प्रत्येक मत अपने को

वेदमूलक सिद्ध करता था, ऋहै तत्रादी तथा आगमवादी ( शैव, शाक्त ) दोनों मतों में यही प्रवृत्ति चली आ रही थी परन्तु शैव व शाकों में भी जो आगमवादी थे उन्हें तो तुलसी ने अपनाया और शिव व शक्ति की उपासना को स्वीकार किया परन्तु जो शैव व शाक्त वेद के विरुद्ध थे यथा कापालिक, उनकी तुलसी ने कठोर निन्दा की । दूसरी स्रोर सिद्ध व नाथ सम्प्रदाय के साधक जो अपने को स्पष्टतः वेद-विरुद्ध घोषित करते थे उनकी भी कठोर से कठोर शब्दों में तुलसी ने भर्त्सना की है। तीसरी ओर निगु एवादी अवैदिक मतानुयायी सन्तों कवीर आदि की भी तुलसी ने निन्दा की है। अतः जव हम कहते हैं कि तुलसी समन्वयवादी थे, तो उस समन्वय का स्वरूप क्या था इसे हमें सममाना होगा। तुलसी ने केवल अपने को 'वैदिक' कहलाने वाले मतों में ही समन्त्रय स्थापित किया है। अवैदिक मतों के वे शङ्कराचार्य से भी अधिक कठोर शत्रु थे। इसका कारण यही था कि चवनों की विजय के बाद उन्हें ब्राह्मणवादी हिन्दू समाज की रचा करनी थी, दिगम-श्रागम, स्मृति पर जीवित ब्राह्मण्याद् का उद्धार तुलसो के द्वारा तभी सम्भवं हो सका।

तुलसी को उन ब्राह्मण सुधारकों व दार्शनिकों की उक्तियों में कहीं कोई विरोध ही नहीं दिखाई दिया जिन्होंने अपनी धारणाओं का आधार प्राचीन हिन्दू शाखों को बताया था। कम से कम तुलसी के लिए वहाँ कोई विरोध नहीं। अतः उनके यहाँ है ते, अहे ते विशिष्टा- है ते सभी कुछ मिलता है परन्तु तुलसी ने अब्राह्मणवादों, अबैदिक, मतों से कभी कोई सममोता नहीं किया। क्यों, इसीलिए कि ये मत ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शत्रु थे, वे जाति-पाँति, वर्णाश्रम धर्म, वेद- निष्ठा, वाह्म धार्मिक विधान के कठोर आलोचक थे। तुलसी भी भक्ति के नाते, जाति-पाँति को नहीं मानते पर केवल मिक्त के नाते, सामान्य व्यवहार में वे उसके प्रवल समर्थक थे अतः कोरी आत्मानुभूति के वल पर खड़े होने वाले निरत्तर सन्तों के सम्प्रदायों को देख कर उन्हें वड़ा कोध आता था:—

"दम्भिन निज सत कलप करि, प्रगट कीन्ह वहु पंथ।"

त्रव हम यह देखें कि वैदिक मतों में जो सामञ्जस्य तुलसी ने खोजा उसका स्वरूप भ्या था ?—इस पर ऋागे विचार किया गया है। यहाँ इतना और दृष्टव्य है कि तुलसी ने शंकर के ऋनिर्वचनीय ब्रह्म को ही स्वीकार किया और जगत व जीव सम्बन्ध में भी शंकर का ही सिद्धान्त उन्हें मान्य था। किन्तु तुलसी तत्ववादी ऋचार्य न थे भावुक भक्त थे ऋतः भक्ति की व्यवहारिक दृष्टि से पूर्णतया ऋहे त रह ही नहीं सकता इसीलिए तुलसी ने शंकर के सिद्धान्त को ऋपने दृक्त से प्रस्तुत किया है। वे 'माया' को शक्ति रूप में स्वीकार कर लेते है और उसका ऋवतार 'सीता' को वतलाते हैं। ब्रह्म निर्मुण निरुपाधि होने पर भी तुलसी के ऋनुसार जब ऋवतार धारण करता है तब वह 'मायाकृत' रूप नहीं होता, यथा शंकर कहते हैं, वह तो विश्रुद्ध ब्रह्म हो रहता है।

अतः अवतार व निर्णु श ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है। जीव ब्रह्म-स्वरूप है सहो, परन्तु माया के सकाश से उसका वर्णन है त पढ़ित पर भी विस्तार से किया गया है। जगत मिध्या है परन्तु वह सिया-राममय भी है। ज्ञान, वैराग्य के अपर प्रायः भक्ति की प्रतिष्ठा कष्णपंथ में हुई है, पग्न्तु तुलसी की भक्ति 'संयुत विरित-विवेक' है अतः ज्ञान व विरित शंकर के अनुसार ध्येय हैं सही पर विना भक्ति वे व्यर्थ हैं। तुलसी का आराध्य तत्व भक्ति हैं 'अनपायनी भक्ति', उसी की प्राप्ति के लिए ज्ञान, विज्ञान सब का उपयोग है। शंकर के यहाँ भक्ति गौण है और ज्ञान मुख्य है पर तुलसी के यहाँ इसका उलटा है। अतः तात्विक विवेचन में तुलसी शंकर का अन्धानुकरण न कर उनके सिद्धान्तों की व्याख्या भक्ति को सम्मुख रख कर करते हैं। तुल्सी-मत में शंकर के अद्वें त के साथ-साथ भक्ति को प्रधान मानने वाले रामानुज व रामानन्द के सिद्धान्त से भी ओत-प्रोत हैं। इसी सामक्षस्य के कारण तुलसी का मत अपना अलग मत मान लिया जाता है।

त्राह्मणवादी व्यवस्था के पुनरुद्धार के कारण 'तुलसी' को प्रतिक्रियावादी कहा जा सकता है परन्तु वे प्रमुखतः उदार-मानवता वादी किव थे। उन्होंने भक्ति के आधार पर मानव मात्र के अधिकारों का समर्थन किया है। वैसे वे व्यवहार में उच्च वर्णों के ही समर्थक थे, उनमें कवीर जैसी कान्तिकारिता नहीं थी। सूर-तुलसी का यह उदार मानवतावाद उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं प्रगति-शील ही था।

हमने वैदिक काल से लेकर, वौद्ध-धर्म के विकास के समय तक की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है, उसके बाद पड्र्शनों के विकास तथा १० वीं शताब्दी के बाद वैष्णव भक्ति, नाथ-साधना, सन्त-साधना, सूफी-साधना के विकास के समय की विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख हम इन साधनाओं के विस्तृत विवेचन के समय यथास्थान करेंगे। यहाँ हम संचेप में वैष्णव भक्तीं तथा सन्तों के सामाजिक रूप पर विचार करते हैं।

मध्यकाल के भक्त-कवियों को दो शिविरों में वाँटा जाता है— सन्त किव श्रीर वैष्णव किव । सन्त किवयां के श्रादि स्रोत ब्राह्मण्यादी व्यवस्था के विद्रोही शिविरों से श्राये हैं—यह हम देख श्राये हैं । हमने देखा हैं कि कवोर, दादू, नानक, मल्कदास व शिवदयाल ने परम-तत्व का जो स्वरूप स्थिर किया है, उसके वर्णन की पद्धति तथा उसके पर्यायवाची नाम देने की प्रवृत्ति सिद्धों व नायों के शिविरों से श्रपनाई गई है ।

यह तो तत्वदर्शन की बात रही, पर सामाजिक प्रभों की स्रोर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल के सन्त किव समन्वयवादी न थे, जैसे तुलसो व सूर थे। समन्वयवाद का स्रर्थ है, थोड़ा-थोड़ा सबसे लेकर एक मिला-जुला मार्ग खोज लेना। सन्तों की यह प्रवृत्ति न थी, कम से कम कबीर में यह बात नहीं पाई जाती। हम यदि कबीर से सीधा प्रश्न करें कि स्त्राप कैसा समाज बाहते हैं? तो वहीं उत्तर नहीं मिल सकता जो तुलसी या सूर से मिलेगा। दोनों के उत्तर दो परम्परा भों पर स्त्राधारित होंगे, प्रथम सिद्धों व नाथों की परम्परा पर स्त्रीर दूसरा वेद-पुराण तथा स्मृतियों की परम्परा पर।

सिद्ध बौद्ध-धर्म के अन्तिम स्वरूप को उपस्थित करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि बुद्ध ब्राह्मण्यादी मान्यताओं के विरुद्ध खड़े हुये थे, कम से कम वेइ, ब्राह्मण, वर्णव्यवस्था का विरोध उन्होंने किया था। यह बात दूसरी है कि जाति-पाँति का विचार बौद्ध भारत में बराबर बना रहा। बौद्ध धर्म के आगे के विकास के सोपानों में भी यह अवृत्ति वरावर रही। सिद्ध कि सरहपा, करहपा, जुहिपा आदि ने भी इस परम्परा को स्थिर रक्खा। सरहपा ने वेद, ब्राह्मण और वर्णव्यवस्था का धोर खरडन किया है। सिद्धों के बाद नाथ आये, ये भी

वेद-ब्राह्मण विरोधी थे, यद्यपि ब्राह्मणं दर्शनों का इन पर अप्रतिभ प्रभाव था। सिद्धों व नाथों के सम्प्रदाय में ज्ञान का अभिमान न था, अनुभूति का अभिमान था। ब्राह्मण अपने शास्त्र से शासन करता आ रहा था। नाथों ने इसे कोरी 'कथनी' कहा, कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। अतः सिद्धों व नाथों ने अनुभूति का मार्ग अपनाया। वैयक्तिक-साधना के वल पर उन्होने शास्त्रीय ऋहम्मन्यता को ललकारा। उन्होंने शास्त्रों द्वारा स्थापित सारे विधि निषेधों को उपहास की दृष्टि से देखा। उन्होंने ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए 'उलटी कथनी' प्रारम्भ की जो आपाततः लोक-प्रचलित भावनाओं के विरुद्ध पड़ती थी, पर उसका गूढ़ अर्थ समक लेने पर साधक को आश्चर्य होता था। वेद व शास्त्र के रट्टू पिएडतों को इस चमत्कार से नीचा दिखा कर जनता में अपने प्रभाव का प्रसार कर लेने में इन साधकों को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। प्रायः सारे अवैदिक मत नाथों की पताका के नीचे एकत्रित हो गये जो ब्राह्मणवादी शास्त्रीयता का विरोध करते थे जो ऋत्यधिक शृह्म-साधनात्र्यों में पड़ जाने से भ्रष्ट हो गये थे, यथा वाममार्गी, कौलाचारी वे अलग रहे, उन्हें नाथों ने भी आड़े हाथों लिया और बाह्यएों ने भी।

द्तिण में ब्राह्मण्वाद के विरुद्ध आड़वार सन्तों के वाद अनेक सन्तों ने जनवादी परम्परा स्थापित की। उस समय अनेक देवताओं की उपासना तथा कठोर जाति शासन वहाँ प्रचित्त था। कन्नड़ प्रान्त में वस्त्र ने लिङ्गायत सम्प्रदाय की स्थापना कर वेदों व ब्राह्मणों का विरोध किया था। इस वीर शैव या लिङ्गायत सम्प्रदाय के अतिरिक्त १३ वीं शताब्दी के प्रमुख सन्त 'चक्रधर' ने वेद-चातुर्वण्य तथा छुत्रा-छून का विरोध किया था। वेद वर्ण-व्यवस्था का प्रतिपादक है और वर्ण व्यवस्था ही सारी विपमता की मृल है। 'चक्रधर' ने तीथ, व्रत, देवोपासना, स्त्री को नीच सममने की प्रवृत्ति आदि का घोर विरोध किया। यद्यपि 'चक्रधर' ऊंची जाति के थे पर उन्होंन शूद्रों के हाथ का भोजन प्रारम्भ कर दिया और 'महानुभाव' पन्य का प्रवर्तन किया, ब्राह्मण प्ररोहितों ने षड्यन्त्र कर उनकी हत्या करा डाली।

'महातुभाव' पन्थ पूर्णतयां जनवादी था। आगे नामदेव दर्जी ने 'वारकरो सम्प्रदाय' की नींत्र डाली। नामदेव जातिवाद के घोर-विरोधी थे परन्तु ज्ञानेश्वर ब्राह्मण ने पुनः समन्ययवाद खोजना प्रारम्भ किया। उन्होंने तुलसी की तरह भक्ति के चेत्र में तो समता मान लो परन्तु उनका दृष्टिकोण परम्परावादी ही रहा, यद्यपि उन्हें पुरोहितों ने ब्राह्मण समाज से निकाल दिया था। ज्ञानेश्वर गीता के 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः" के समर्थक निकले। 'एकनाय' ने भी समता का प्रचार किया। दामाजी पन्त ने पीर-पूजा का निषेध किया, श्रञ्छतों के घर भोजन किया। सन्त तुकाराम ने दिम्भयों की कड़ी श्रालोचना की, सभी वर्णों को समानाधिकार दिया, वारकरी पन्ध को उन्होंने सबसे श्राह्म गित दी।

द्जिए के समान उत्तर में कवीर, नानक, दादू आदि ने यही कार्य किया। जैसे दक्षिण के जनवादी सनों का स्रोत आड़वार सन्तों की भक्ति में था उसी प्रकार कवीर ऋादि सन्तों का स्रोत सिद्धों व नायों की साधना में था, जिनका प्रचार पञ्जाय, आसाम व राजपूताने में अधिक रहा। महाराष्ट्र के सन्तों में एकनाथ व रामदास ने जहाँ यवनों के विरुद्ध 'हिन्यूवाद' का प्रचार किया था वहाँ कवीर आदि ने ' व्यापक दृष्टि से कार्य किया। उन्होंने मूल समस्या पर आघात किया कि हिन्दू व मुंसलमान दोनों भ्रम में हैं। यदि वे एकनाथ की तरह यह कहते कि कुरानवादी देश की धर्मश्रष्ट कर रहे हैं, विद्रोह करो, तो कवीर, तुलसी की परम्परा में आ जाते। किन्तु वे जानते थे कि समस्या का हल 'हिन्दूबाद' की रज्ञा के लिये मुसलमानों का बिरोध करने में नहीं है क्योंकि 'हिन्दूवादी' व्यवस्था के तो सन्त लोग स्वयं शिकार थे। करोड़ों शुद्र जनों को सारे मानवीय अधिकारों से बिच्चत रख कर सबर्णों ने उन्हें विद्रोह के लिए स्वयं प्रस्तुत किया था। अतः कवीर, नानक, दृादू हिन्दुत्ववादी सन्त नहीं वने । वे शेख, ब्राह्मण दोनों को जनता का दुश्मन मानते थे जिन्होंने व्यर्थ के भ्रम फैला कर, जन भूठे विश्वासों की रज्ञा के लिये अपने-अपने शिविर वना रक्खे थे श्रीर उनके लिये परस्पर कलह, कल्लेश्राम श्रादि कर्म नित्य होते थे। प्रत्येक शिविर को अपने अन्य विश्वासमय आचारों पर अत्यधिक अर्भिमान था। अतः कवीर ने इसी अभिमान पर प्रहार करने के लिये सिद्धों व नाथों की जनवादी परम्परा को आगे वढ़ाया जिसमें वेद, कुरान, त्रन, तीर्य, रोजा, रमजान, .उपवास, पूजा .का घोर खण्डन रहता था, जिसमें सरल जीवन विताने और अनुभूति पर जोर देने का

रचनात्मक सुकाव था। कबीर का यह कार्य समन्त्रयात्मक न था, उन्होंने कोई नया पन्य नहीं चलाना चाहा, विक दोनों धर्मी की मूर्खता व कट्टरता का उपहास कर मनुष्यता के प्रचार में लगे रहे।

कबीर का यह जनवाद दादू, मल्क, पलदू, शिवदयाल, नानक सब ने अपनाया। यह बाद दूसरी है कि हिन्दू और मुसल्मान तो एक हो न सके, अनेक सम्प्रदाय और खड़े हो गये परन्तु यह तो मध्यकाल की प्रश्ति का दोष था, सन्तों ने अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा किया।

वैष्णव-भक्तों ने क्या किया ?— वैष्णव-भक्ति यद्यपि आड़वार सन्तों की देन थी परन्तु उसे रामानुज ने शास्त्रानुमोदित कर दिया, अतः उसमें निम्न जनता को केवल 'शरणागित' का ही अधिकार भिल सका, ज्यवहार में सवर्णता अखण्ड रही। आगे के वैष्णव भक्तों व आचार्यों में भिक्त के चेत्र में खान पान का भेदमाव भी कम हो गया रामानन्द ने उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया तथापि भक्त समाज की विषमता को ज्यवहार के चेत्र से निकालने का प्रयत्न नहीं कर सके क्योंकि भिक्त का आधार उन शास्त्रों को बनाया गया था. जो वर्णो-श्रमवाद के कट्टर समर्थक थे।

यह सम्भव था-कि स्वतन्त्र जनवादी सन्त-ज्ञानमार्गीधारा तथा यह शास्त्रीय वैष्णित्र भक्तिधारा आगं चलकर समाज में उथल-पुथल करने में समर्थ हो जातीं परन्तु यवनों के आक्रमण से हिन्दू जाति उसी प्रकार 'आत्मरच्ण' में इत्तचित्त हो गई जैसे नास्तिक दर्शनों के प्रभाव के वढ़ जाने पर ईसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास हो गई थी और जिस प्रवृत्ति के फलस्त्ररूप पौराणिकतावाद, वैष्णववाद तथा पढ्-दर्शनों का प्रचार हुआ था। अपने विश्वासों की रच्चा के लिये अनेक प्रयत्न हुये। मुसलमानों की रक्तरिक्षत तलवार के नीचे सारे देश का शीश मुका हुआ था। ऐसे समय भक्ति भावना के द्वारा वैष्णव आचार्यों ने जातीय संस्कारों की रच्चा की। मुगल दरवारों की शान को भी मात कर देने वाले 'ठाकुर' जी के दरवार सजने लगे, और भगवान की छवि व सङ्गीत की मधुर लहरी में डूवकर वैष्णवभक्त न केवल अपने संस्कारों को बचा ले गये विलक्त बादशाहों तथा साधारण मुसलमानों तक को उसी प्रवाह में बहाने में भी वे समर्थ हो सके।

लड़कर जीतना तो असम्भव था, अवतो अपनी साधना को सरल और आकर्षक बना कर ही आत्मरत्तण सम्भव था। प्रेम के आवेश में उन्मत्त भकों के समाज में जाति-पाँति के बन्धन भी स्वयं ढीले हो गये। हरि-लीला गायन में पराज़य की कचोट भूल गई। धर्म के सरल कर देने से, गुह्य साधनाओं की ओर से ज़नता का ध्यान खिचने लगा, सिद्धों को बेष्णव सहजियों ने समेंट लिया। नाथ पन्थ अपनी कठोर साधनाओं के कारण अधिक क्रान्तिकारी होते हुये भी प्रभाव खोता गया और आगे चलकर शायद उन्हीं के धंसावशेप सन्त मत में बैष्णवीयता का पूरा पूरा प्रवेश होगया परन्तु क्रान्तिकारिता कम न हो सकी।

कृष्ण भक्ति के साथ-साथ रामोपासना भी चली, यह मत मर्थात्रवाद को लेकर चला, कहना चाहिये कि कृष्णभक्ति के मधुर लीला-विधान से यह असन्तुष्ट था (तुलसी मस्तक तब नवै, धनुप वाण लेउ हाथ )। इसने भक्ति-भावना में तो कृष्णभक्तों के समान हो आवेश रक्खा परन्तु 'मर्यादा' का पोपक होने के कारण यह समाज के सवर्णवादी विधान का मुख्य प्रचारक बना । कृष्णभक्ति में तो सारी मर्यादात्रों के विरुद्ध सशास्त्र विद्रोह था, यद्यपि सारे संस्कार व पूजा-त्रिधान द्वारा हिन्दू संस्कृति की रत्ता करली गई थी और द्रवारों की श्रोर श्राकर्पित होती हुई जनता का ध्यान व्रजधाम के मन्दिरों की त्रोर खींच लिया गया था। मर्यादावादी तुलसी ने जहाँ जनता के आर्तनाद को वाणी दी और मुस्लिम सामन्ती शासन का विद्रूप किया, जहाँ मिक के नाते निपाद, शवरी आदि को भी राम से भेंटने का अधिकार दिया वहाँ उन्होंने अत्यधिक दुरायह से समाज के ब्राह्मणवादी विधान को ही स्वीकृत भी दी और 'नाना पुराण निगमा-गम' की परम्परा स्थिर रख कर वर्ण व्यवस्था का प्रचार किया। इस हिशा में दत्तिए के 'एकनाथ' व 'तुलसी' ने एक सा ही कार्य किया। दोनों ने यवनों के विरुद्ध जनता में घुणा के बीज वपन किये, दोनों ने जातीय जागृति की पताका ऊँची की । आत्मरच्रण की प्रवृत्ति का परि-रणाम यह हुआ कि उन्हें विपमता का समर्थन करना पड़ा। उन्होंने ब्रत, पूजा, तीर्थ, देवतावाद, ब्राह्मण वेद पूजा का उपदेश दिया जबकि कवीर, नामरेव, चक्रधर आदि सन्तों ने इनका घोर खण्डन किया।

त्र्यतः बैष्णव भक्तों ने दलितों को सुविधायें देकर सन्तुष्ट करने की नीति अपनाई। जो ऐतिहासिक प्रगति आड़वार सन्तों के समय से कबीर के समय तक हो चुकी थी उसे देख कर यह असम्भव था कि दलितों को कुछ अधिकार न दिये जाते, साथ ही उनके यवन वन जाने का भी खतरा रहता था किन्तु समाज के ढाँचे को बदलने का प्रयत्न वैष्णव-भक्तों-सूर, तुलसी ने नहीं किया जिसके लिए सन्त बहुत पहले से पुकारते त्रा रहे थे। देश से वर्णाश्रम प्रथा न मिट सकी, ब्राह्मणों की पुनः विजय हुई। इसका कारण शायद ऐतिहासिक अवश्यकता थी। जैसे कि पहले कहा कि—यवनों से हिन्दू समाज की रत्ता के लिये यह आवश्यक था कि नियमों को और भी कठोर कर दिया जाय, अतः वही हुत्रा, न कुरानवादी ऋपने विश्वास से हिलता था, न 'नाना पुराग निगमागम वादी', इसीलिये अकवर की धार्मिक एकता का स्वप्न टूटकर विखर गया था। कबीर, दादू, मल्क, सुन्दरदास ही ऐसे सन्त थे जिन्होंने सामान्य भक्ति के त्राधार पर, सरल जीवन के विश्वास पर ब्राह्मण्याद व कुरानवाद से जनता को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया था, तुलक्षी व सूर ने नहीं । तुलसी व सूर ने भक्ति के द्वारा उदारता व सहज मानवीयता का प्रचार तो किया और वे इसमें सफल भी हुये परन्तु वे समाज की व्यवस्था को वदलने वालों के कट्टर शत्रु थे। यदि इस स्रोर समाज के रचक ढील दिखाते तो एक स्रोर इस्लाम का एक छत्र राज्य होता और दूसरी खोर उन श्ट्रों को बराबरी का स्थान मिल जाता जो अब ब्राह्मणों को उनकी व्यर्थ की महत्ता के लिये डाटने लग गये थे किन्तु वैष्णव भक्तों ,श्रौर उनमें भी मुख्य तुलसी ने सन्तों की सममदारी की प्रशंसा के बदले, उनके द्वारा समता का दावा सुन कर कलियुग का रोना रोया। विराट के पैरों से उत्पन्न होने वालों को सिर पर कैसे चढाया जा सकता था ?

## बौद्ध-धर्म

श्रास्तिक दर्शनों का विकास व प्रसार रचात्मक युद्ध का परि-णाम समका जाता है। ब्राह्मणवाद जो कि ब्रहम्मन्यता, दस्भ ब्रौर कुत्सित प्रवृत्तियों का पोपक वन रहा था, जो विचार शून्य कर्मकाण्ड को सब कुछ समम बैठा था, जो सामाजिक सम्वन्धों में अपने को शीर्प पर पहुँचा चुका था, अपनी ऐतिहासिक प्रगति कर चुका था, उसके विरुद्ध मेदमाव, कर्मकाएड आदि के विरुद्ध बौद्ध खौर जैन दर्शनों के रूप में प्रतिक्रिया हुई। इनमें वौद्ध दर्शन ने भारतीय चेतना को अधिक प्रभावित किया। वौद्धमत भी अनेक सम्प्रदायों में विभाजित हो गया । त्र्यागे बौद्धों के विनाश का कारण उनकी विलासिता वनी । ब्राह्मणवाद के कठिन शिकंजे में बँधी हुई जनता, एक बार मुक्त हो कर पुनः उसी बन्धन में वँधने को लालायित हो उठी । इस प्रवृत्ति के पीछे अन्य कई कारण थे जैसे बौद्ध लोगों की अराष्ट्रीयता। ब्राह्मण सङ्कीर्ण था पर राष्ट्रीयताबाद का घोर समर्थक था, बौद्धों पर अन्तर्राष्ट्रीयता-वाद का प्रभाव था त्र्यतः विदेशी त्राक्रमणीं के समय वौद्ध त्राक्रमण-कारियों से दुरिमसिन्ध करने से भी न चूकते थे। यह कारण बाह्य था, आन्तरिक कारणों में विहारों की बढ़ती हुई विलासिता थी तथा अन्य कारणों में एक प्रमुख कारण ब्राह्मणवादी दर्शनों का उदय था। शङ्कर, कुमारिल आदि ने भारत की मेधा पर अखरड अधिकार स्थापित कर लिया था ऋौर चूँ कि ऐतिहासिक परिस्थिति ऋनुकूल थी ऋतः चौद्धं मत का भारत से उच्छेदन हो गया । यहाँ दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुई , प्रथम यह कि यहाँ बौद्धमत वाममार्ग, मंत्र-तन्त्र में उलभता गया, उनमें मूर्ति उपासना तो पहले से थी ही, धोरे धीरे हिन्दू धर्म में उसका विलयन हो गया। द्वितीय यह कि देश की चेतना पर इन अवैदिक वौद्ध मतों ने महान प्रभाव डाला तथा स्वयं बौद्धों की प्रतिक्रिया में उठने वाली विचार-धारा बौद्ध दर्शन से प्रभावित हुये विना न रही। अतः म वीं, शती के बाद के काव्य-साहित्य को सममने के लिए यह श्रीव-श्यक है कि हम बौद्ध दर्शनों से परिचित हो जायँ ताकि उसकी प्रतिक्रिया में नवागत शाङ्कर वेदान्त श्रीर शाङ्कर वेदान्त की प्रतिक्रिया में स्थापित विभिन्न बैष्ण्व सन्प्रदायों के समभने के लिये एक श्रावश्यक पृष्टभूमि प्रस्तुत हो जाये।

बौद्ध सम्प्रदायों के मूल में गौतम बुद्ध का 'प्रतीत्य समुत्पाद' का सिद्धाना था। 'प्रतीत्य समुत्पाद' से बुद्ध का तात्पर्य यह है कि विश्व कार्य-कारण की श्रृङ्खला का परिणाग है। प्रत्येक घटना, दूसरी घटना का परिणाम होती है। इसी प्रतीत्य समुत्पाद से बुद्ध ने 'निदान' को समकाया था कि दुःख है और दुःख का मूल कारण अविद्या है। अविद्या से संस्कार, विद्यान आदि स्तपन्न होते हैं। निदान इस प्रकार है—

अविद्या—तंस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतन, स्पर्श, वे:ना, रुण्णा, उपादान, भव, जाति, जरामरण, दु:ख।

इस द्वादश निदान से स्पष्ट है कि दुःख का कारण अविद्या है। प्रतीत्य समुत्पाद की भी कई न्याख्यायें हैं। एक न्याख्या हम उत्पर कर चुके हैं—एक के विनाश के वाद दूसरे की उत्पत्ति। इसी नियम को दुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का नाम दिया है। हर एक 'उत्पाद?' का कोई प्रत्यय है। प्रत्यय से उत्पाद का अर्थ है, वीतने से उत्पाद हो। यानी एक के वीत जाने, नष्ट हो जाने पर दूसरे की उत्पत्ति। बुद्ध का प्रत्यय ऐसा हेतु है जो किसी वस्तु या घटना के उत्पन्न होने से पहले च्या सदा खुन होते देखा जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद कार्य-कारण नियम को अविच्छन नहीं, विच्छिन प्रवाह (Discontinuons Contininty) मानता है। (दर्शन दिन्दर्शन, राहुल सांकृत्यायन एप्ट ४१४)

ॐ विसुद्धमग १७ अध्याय के असुसार प्रतीत्य = किसी वस्तु के उप-स्थित होंने पर, समुत्पाद = किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति । वलदेव उपाध्याय ने भी यही अर्थ किया है प्रति + इ गतौ + ल्यप् = एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति-वौद्ध दर्शन, पृ. =२

त्रसङ्ग ने 'योगाचारभूमि' में प्रत्यीय समुत्पाद की व्याख्या की है, ''प्रतीत्य—प्रतिगमन करकें ( एक चीज को समाप्त करके, दूसरे की उत्पत्ति, प्रतीत्य समुत्पाद् है ) प्रत्यय अर्थात् गतिशील अत्यय=(विनाश) के साथ उत्पत्ति, प्रतीत्य समुत्पाद है। अर्थात् प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार 'ख' वस्तु 'क' के नष्ट ( प्रतीत्य ) हो जाने के पश्चात् उत्पन्न हुई है, पर यह 'ख' भी एक च्रण स्थित रहने वाली है, इसके नष्ट हो जाने के पश्चात् 'ग' की उत्पत्ति (समुत्पाद ) होती है। इसी प्रकार 'ग' के नष्ट हो जाने पर 'घ' की उत्पत्ति होती है। 'ख' की उत्पत्ति विना 'क' की उत्पत्ति के असम्भव थी, इसी प्रकार 'ग' की उत्पत्ति 'स' पर, 'घ' की उत्पत्ति 'ग' पर निर्भर हैं। इस प्रकार वस्तुयें परस्पर सापेच्य हैं, एक चएा स्थित रहने वाली हैं, वे ऊपर के क्रम से नष्ट ऋौर उत्पन्न होती चलती हैं। इस प्रकार एक कार्य-कारण परम्परा का प्रवाह चलता रहता है, यही जगत है। यहाँ नित्य कुछ नहीं है, ऋविनाशी कुछ नहीं है, स्वतन्त्र व निरपेच कुछ नहीं है, अनादिकाल से यही नाश-उत्पत्ति का प्रवाह चलता आ रहा है। जगत में कोई स्थिर तत्व नहीं है, आत्मा भी नहीं। इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त से हम हिन्डुक्रों के शाश्वत-बाद तथा च।र्वाकों के उच्छेदबाद ( वस्तु के नष्ट हो जाने के वाद कुछ भी अवशिष्ट न रहना ) दोनों से वच सकते हैं क्यों कि इसमें किसी शाश्वत, स्थिर वस्तु के विना ही इस अस्थिर, विनाशी संसार की उत्पत्ति सममाई जा सकती है। ऋीर साथ ही चार्वाकों के समान यह भी नहीं माना जाता कि मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, सब वस्तुयें यहीं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार यह मध्यम मार्ग है। त्रात्मा या ब्रह्म की ऋस्वीकृति होने पर भी पुनर्जन्म रूप में जीवन-सन्तित का प्रवाह चलता है, इसीलिए यह मध्यम मार्ग है।

प्रतीत्य समुत्पाद की इस व्याख्या से स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध आत्मवाद के विरुद्ध थे। अतः उन्हें नैरात्स्य-वादी कहा जाता है। सामान्य विश्वास यह था कि हमें जो अनुभव होते हैं, विचार और भाव जो भी हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वे स्वयमेय यों ही अव्यवस्थित रूप से उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते रहते, वरन् वे एक शाश्वत तत्व अर्थात् आत्मा से सम्बन्धित रहते हैं। स्मृति, अनुभूति, विचार, आदि का दृष्टा आत्मा ही है, अन्यथा हमारे अनुभवों में व्यवस्था न रहे। हम गत अनुभवों को समरण ही नहीं कर सकते यदि हम 'आत्मा' को नहीं मानते। अतः अनुभवों की परिवर्तनशीलता या चिणिकता व विविधता को समभने के लिये किसी एक स्थायी साची सत्ता को मानना अति आवश्यक है। यह आत्मवादियों का पच्या। बृद्ध ने 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सहारे इस सिद्धान्त का खण्डन कर दिया। उनके श्रनुसार हमारे अन्तःकरण में चििक भावनार्ये तथा विचारधारार्ये प्रोद्भूत होती अवश्य हैं परन्तु वे हो सत्र कुछ हैं, उनके अतिरिक्त ''अात्मा'' नामक कोई सत्ता मान्य नहीं हो सकती. ।इस प्रकार बुद्ध चेतना [Consciousness] को तो मानते हैं परन्तु किसी स्थायी चेनन-सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनकी दृष्टि से जिसे त्र्यात्मा कहा जाता है वह केवल शरीर, भावनात्रों तथा विचारों का संघात मात्र है। श्रीपती राइस डेविड्स भी यही कहती हैं। अ इस संघात को नाम रूप भी कहा गया है। नाम का अर्थ है शारीरिक अवयव और रूप का अर्थ है ज्ञान्तरिक अवयव, (वेदना, संस्कार आदि) इस संवात का दूसरा रूप पत्र सकन्धों के वर्णन में सुरिचन है। 'पत्र स्कन्ध' को ही बोद्ध धर्म में 'ऋ त्मा' माना गया है। इनमें रूप-वेदना, विज्ञान, संस्कार श्रीर संज्ञा ये पाँच तत्व रहते हैं, इनसे श्रातिरिक्त 'श्रात्मा' कुछ नहीं। इनमें रूप से शारीरिक तथा अन्य चार से मनोवैज्ञानिक अवयव गृहीत किये गये हैं इनमें विज्ञान को Self consciou-ness वेदना को Feeling संज्ञा को Perception तथा संस्कार को Mental disposition कह सकते हैं । इन पाँचों का [रूप + विज्ञान + वेदना + संज्ञा + संस्कार] सं गत ही आत्मा है इसके अतिरिक्त अन्य कोई यहाँ स्थायी तत्व नहीं हैं। श्रात्मा में विश्वास करने वालों को बुद्ध ने श्रंध-विश्वासी कहा। श्रागे 'मिलिंद प्रश्न' से यह नैरात्म्य-वाद स्पष्ट हो जाता है। नागसेन नामक वौद्ध साधु से मिनेएडर नामक ग्रीक राजा ने 'त्रात्मा' के विपय में पृद्धा था। राजा एक रथ पर चढ़कर आया था, ऋतः साधु ने वही उदाहरण लिया। उसने कहा कि जिसे तुम रथ कहते हो वह न चक है, न जुआँ, न छत्र, न अश्व, न अन्य कोई अवयव । रथ नो चक्र, छतरी, त्रादि अवयवों के संघात (Aggregate) का नाम हैं। जैसे धुरी, चक्र,

<sup>\*</sup> In his view no "King ego holding a Leve" of presentation"

छतरी, जुँ आ आदि के अतिरिक्त 'रथ' नामक वस्तु का अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार मनुष्य में रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार के अतिरिक्त किसी 'आत्मा' का अस्तित्व नहीं है। आत्मा इन्हीं तत्वों का प्रतीक मात्र है।

(The word 'Self' is only a label for the aggregate of certain physical and psychical factors.)

पख्र स्कन्धों का यह संघात बुद्ध के अनुसार इिणक हैं, स्थायी नहीं, इसलिये आत्मा (पञ्चस्कन्ध) तथा स्थूल संसार ज्ञा-ज्ञा के वाद होनेवाले परिवर्तन के प्रवाह में पड़े हुये हैं। इसे दार्शनिक भाषा में 'संतान' (flux) कहा गया है। प्रत्येक यस्तु 'संतान' होने की स्थिति में है क्योंकि वह च्राग-च्राग पर परिवर्तित होकर नये रूप धारण करती जा रही है। इसके लिये 'दीपशिखा' की उपमा दी जाती है। जैसे दीप की जलती हुई ज्योति का एक प्रवाह चलता है, प्रथम ज्योति दूसरी को उत्पन्न कर एक च्या में ही नष्ट हो जाती है, दूसरी तीसरी को उत्पन्न कर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ज्योति-प्रवाह चलता रहता है। इसी को हम दीपक का जलना कहते हैं। दस्तुतः यह प्रवाह ऋखएड नहीं है, विच्छित्र प्रवाह है क्योंकि प्रत्येक च्राण की ज्योति अलग-अलग है ऋौर वह चए स्थायी है परन्तु उनका ऋतग होना भासित नहीं होता क्योंकि व एक प्रवाह की स्थिति में हैं। इसी प्रकार हमारे विज्ञान, वेदना, संस्कार सभी तत्व च्या स्थायी होने पर भी प्रवाह में है। एक संस्कार उत्पन्न होता है, यह दूसरे को उत्पन्न कर स्तर्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार परम्परा चल रही है, कोई स्थिर तत्व यहाँ नहीं है। इसी प्रकार संसार में वस्तुयें वनती और विनष्ट होनी रहती हैं, उनके निर्माण व विनाश के लिये उनसे वाहर किसी वाहरी शक्ति ( आत्मा या पर-मात्मा ) की खोज व्यर्थ है। संसार कारण-कार्य परम्परा का प्रवाह मात्र है, इस प्रकार विना आत्मा परमात्मा को माने हुये बुद्ध ने जगत को समभाया था। बुद्ध निश्चित रूप से महान् प्रतिभाशाली व्यक्ति था । उन्होंने 'प्रतीत्य-समुत्पाद' को इसीलिये धर्म कहा, क्योंकिए इससे विना आत्मा-परमात्मा को माने हुये ही जाता क्रो सम्भागिर्जाहरू सकता है कि जैसे दीपक की प्रत्येक इसे ति त्या स्थाइरी हो कर भी वसुरी।

Sout line of Phone Phylosophy, Prograph sids

ज्योति की उत्पत्ति का कारण है ज्सी प्रकार प्रत्येक उत्पत्ति का कारण अवश्य है, यही कारण-कार्य शृंखला (बोथी) जगत की सची व्याख्या है। जगत च्राण स्थायी वस्तुओं का अनवरत प्रवाह है। स्पष्ट है कि यह मध्यम मार्ग है इसमें न चार्वा कों की तरह कोरा अनात्म शद है क्योंकि बुद्ध 'संघात' को मानत हैं, कर्म व आवागमन को मानते हैं न इसमें 'आत्मवाद' की स्वीकृति हैं क्यों कि बुद्ध जगत में च्रा भर से अधिक स्थिर रहने वाली सत्ता को नहीं मानते। "This theory of ceaseless movement of all things with no underlying canstancy is obviously a compromise between the two opposite views current at that time-one believing in being and the other in non-being" (Out line of Indian Philcsophy) इसीलिये त्रागे कहा गया कि सत्य को न 'है' (tt is) कह सकते हैं न "नहीं है" (it is not) कह सकते हैं, सत्य तो केवल "हो रहा है" (Bestiming) है। इससे स्पष्ट है कि बुद्ध ने सत्ता से इन्कार नहीं किया है केवल वे उसे एक गत्यात्मक व्याख्या देते हैं। गति या प्रवाह ही सत्य है शाश्वतता या अभाव नहीं। (There is action but not Agent, हेरेक्लिट्स तथा आधुनिक समय में वर्गसाँ ने भी 'गनि' को ही सत्य माना है।

गति के या प्रवाह के इस नियम के अनुसार कोई वस्तु तय तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक कुछ निश्चित शर्ते पूरी नहीं हो जातीं यथा दीपक की ज्योतियाँ। एक बार दीपक की ज्योति की उत्पत्ति हो जाने पर फिर प्रवाह चल पड़ता है और तभी तक चलता रहता है जब तक उस तरह की शर्ते पूरी होती रहती हैं यथा प्रथम ज्योति उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वत्ती, तेल, दीपक आदि न हो परन्तु एक बार ज्योति की उत्पत्ति हो जाने पर फिर तब तक प्रवाह चलता है जब तक ज्योति के लिये आवश्यक तत्वों में से कुछ का अभाव न हो जाये इसलिये कहाकि जगत कारण-कार्य की श्रृङ्खला का नाम है। अत: यह नियम शाश्वत है तथापि इसका लागू होना (Operation) कुछ शर्ते (Conditions) पर निर्भर है इसीलिये इसे 'प्रतीत्य समुत्य हं' [Dependent origination] कहते हैं (That being present, this becomes, from the arising of that, this arises)

दसके अनुसार जो वस्तु विद्यमान दिखाई पड़ रही है वह किसी अन्य वस्तु कर विद्यमानता के कारण है। हमने क, ख, ग के उदाहरण देकर पीछे इसको भली भाँति स्पष्ट कर दिया है कि 'ख' की उत्पत्ति 'क' के विना तथा 'ग' की उत्पत्ति 'ख' के विना नहीं हो सकनी अतः क, ख, ग, घ आदि उत्पत्ति प्राप्त वस्तुयें परस्पर सापेच्य हैं, 'स्वभाववाद' और प्रतीत्य समुत्पाद में यही अन्तर है कि 'स्वभाववाद' में तो 'कार्य' कारण के भीतर विद्यमान रहता है परन्तु प्रतीत्य समुत्पाद में 'कार्य' के लिये अनेक आन्तरिक तथा बाह्य कारणों (Conditions) की आवश्यकता रहती है। स्वभाववाद के अनुसार जो होना है वह अवश्य होगा चाहे हम चाहें या न चाहें, प्रयत्न करें या न करें, किन्तु प्रतीत्य समुत्पाद में हम जिस प्रकार की दशायें (Conditions) उप-रिथत कर देंगे, उसी प्रकार की उत्पत्ति का प्रवाह चल पड़ेगा। अतः बुद्ध के सिद्धान्त में मनुष्य के प्रयत्न—कर्म का महत्व स्पष्टतः बहुत अधिक हैं।

बुद्ध के अनुसार पूर्व जन्मों के कृत कमों के कारण इस जीवन का जो प्रवाह चल रहा है उसे हम अपने प्रयह्मों द्वारा विच्छित्र कर सकते हैं जैसे दीपक में से वत्ती या तेल को हटा लेने से ज्योति की उत्पत्ति रुक जाती है उसी प्रकार इस जन्म के संस्कारों का नाश मी बुद्ध के वताये हुये प्रयतों से हो सकता है और निर्वाण की प्राप्ति संभव हैं और जीवन का ध्येय भी यही है कि दुःखपूर्ण संसार से छुटकारा मिले। सिद्धार्थ को इसी सिद्धान्त का ज्ञान होने से सुद्धत्व प्राप्त हुआ था कि दुःखों का कारण खोज कर उसका नाश कर देने से दुःखों का प्रवाह विच्छित्र हो सकता है। चूँ कि कोई 'कार्य' विना निश्चित कारणों के उत्पन्न नहीं हो सकता (प्रतीत्य समुत्पाद) श्चतः 'कारणों' की खोज करना ज्ञानी का काम है। श्वतः चार श्चार्य सत्यों की खोज की गई--दुःख है (कार्य) दुःखों का कारण है (कारण) दुः ख का निरोध हो सकता है, दुः खं के निरोध का भी मार्ग है। मनुष्य के दुःखों को दूर करने का यह सिद्धान्त पीछे सार्वभौमिक मान लिया गया और इसी के आधार पर जगत की व्याख्या की जाने लगी। श्रीर उसे नाम दिया गया 'प्रतित्य समुत्पाद' श्रर्थात् जो वस्तु हम जैसी देखते हैं, उसके वैसी होने के कुछ कारण हैं, 'क' कि क्यों

है 'ख' क्यों नहीं है, इसके कारण हैं। 'क' इसलिए 'क' है क्योंकि कुछ विशिष्ट दशायें उसके पीछे हैं जिनके कारण हमें 'क' दिखाई पड़ ग्हा है। इस प्रकार वस्तुएँ परस्पर सापेक्ष्य हैं। यह सिद्धान्त 'प्रतीत्य समुत्पाद' के नाम से चल पड़ा।

बुद्ध 'च्याकिवादी' थे। वे वस्तु का अस्तित्व केवल एक च्या भर ही मानते थे। आगे चल कर वस्तु की सत्ता में ही श्रविश्वास किया जॉने लगा और वस्तु सत्ता के विषय में नये नये सिद्धान्त विक-सित हुए।

संज्ञेप में प्रारम्भिक बौद्ध-मत का सिद्धान्त पत्त यही है। इन सिद्धान्तों की आगे कटु आलोचनाएँ हुई यथा-यह कहा गया कि जब प्रत्येक च्राग में वस्तु बद्ल जाती है वह द्वितीय च्राग में वही नहीं रहती जो प्रथम च्रण में थी तो हम घट, पट च्यादि को पहचान कैसे लेते हैं ? हम बराबर देखते हैं कि घएटे भर लगातार देखते रहने पर भी मखमल का कपड़ा वही रहता है और मिट्टी का घड़ा उसी मिट्टी का रहता है तब हम कैसे कह सकते हैं कि चर्णिकवाद युक्ति युक्त है। बौद्ध सिद्धांत के अनुसार उत्तर होगा कि प्रथम च्या व द्वितीय च्या में,वस्तु का रूप मिलता-जुलता अवश्य होता है पर उसका रूप एक नहीं रहता, हम भूल से उसे एक ही मान लेते हैं। प्रथम च्राण के घट व द्वितीय च्राण के घट में अन्तर अवश्य है। दोनों घटों में कुई समानता होने के कारण हम उस अन्तर को न पहचान कर उन्हें एक ही मान लेते हैं इस प्रकार हमारा प्रत्यच भ्रमपूर्ण है। क्योंकि समानता को हम एकता मान लेते हैं। The things in the two moments of our cognition are only similar and that we mistake them to be the same, in other words, all recognition is erroneous since similarity is mistaken in identity. (Out lines of Indian Philosophy)

एक और प्रश्न किया जाता है कि यदि पक्च स्कन्ध जिसे बौद्ध आत्मा मानते हैं, चए भर के पश्चात् परिवर्तन को प्राप्त हो जाती हैं तो पूर्व अनुभवों का स्मरए कैसे होता है ? चिएकवादी कहेगा कि अनुभव स्तपन्न या नष्ट होते रहते हैं, प्रत्येक अनुभव आगे के अनुभव पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है अतः लुव हो जाने पर भी अनुकूल द्राायें उत्पन्न होने पर अनुभव विशेष की स्मृति हो ई आती है चूँ कि अनुभवों का भी प्रवाह चलता है। अतः आज के अनुभव पर अनेक अनुभवों के संस्कार रह जाते हैं जो अनुकूल द्राा पाकर जग जाते हैं। कोई अनुभव निरपेच नहीं हो सकता। अतः सापेच्ता का सिद्धान्त यहाँ भी लागू हो जाता है और सापेच्यता ही स्मृति का कारण है। अतः मनुष्य प्रति चण बदल जाता है परन्तु वह पूर्णतया भिन्न भी नहीं हो जाता। (The self is not only a collective, but also a recollective entity) अतः जो जैसा करता है उसे उसके भोगने के लिये प्रस्तुत रहना पड़ता है। यदि प्रत्येक च्ला के वाद मनुष्य पूर्णतया निरपेचा हो जाता तो उस पर पापों का प्रभाव ही न पड़ता और निर्वाण की कोई आवश्यकता ही न रह जाती, इसीलिये वोधि सत्य को अनेक योनियों में घूमना पड़ा था।

प्रारम्भिक बौद्ध मत के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के वाद हम पीछे के बौद्ध सम्प्रदायों पर विचार करेंगे। बुद्ध के उपदेशों का तात्पर्य क्या है इसे लेकर हीनयान या महायान दो सम्प्रदायों का जन्म हुआ। हीनयान तो गौतम बुद्ध की परम्परा का पालन करता रहा परन्तु महायानियों ने वौद्ध सिद्धान्तों को नवीन दिशायें दीं। वस्तुतः बुद्ध विवादास्पद विषयों पर वहस न करते थे। हम 'साहित्य व दर्शन' नामक निवन्ध में उन प्रश्नों की सूची दे चुके हैं जिन को पूछते पर बुद्ध मौन रह जाते थे। उनके 'मौन' का तात्पर्य तो यही था कि मनुष्य को विवाद में न पड़कर अस्टांगिक मार्ग से जीवन को सुधारना चाहिये परन्तु पीछे महायानी दार्शनिकों ने उनके मौन के विभिन्न अर्थ लगाये। च्चिकवाद व प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्याच्यों में भी खींचतान प्रारम्भ हुई । बुद्ध कहा करते थे कि मुफ्ते बड़े बड़े अलौकिक अनुभव होते हैं इससे 'मौन' का ऋर्थ 'ऋवर्णनीय स्थिति' लगाया गया और इससे . सत्ता का स्वरूप भी ऋनिर्वचनीय माना जाने लगा । बुद्ध ने वस्तु सत्ता को कम से कम च्रण स्थायी अवश्य माना था परन्तु विज्ञानवाद ने वस्तु सत्ता के अस्तित्व से ही इन्कार कर दिया और केवल 'विज्ञान' को ही सत्य माना। शून्य वादियों ने उसे भी नहीं माना, वस्तु का स्वरूप निर्धारित ही नहीं हो सकता अतः सव शून्य है यह कहा गया | सौत्रांतिकों व वैभाषिकों ने वस्तु सत्ता को किसी न किसी किप में स्रवश्य माना। इस प्रकार बौद्ध मत के महांयांनी पंथ में चार सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुये, यद्यपि वे गणना में १८ हैं—

(१) शून्यवाद (२) विज्ञानवाद (३) सौत्रांतिक (४) वैभाषिक पहले हम शून्यवाद की चर्चा करते हैं। इसे माध्यमिक मत भी कहते हैं इसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। चूँ कि यह मध्यम मार्ग का अनुयायी है अतः इसे 'माध्यमिक मत' भी कहते हैं।

श्राम्व नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन 'माध्यमिक-शास्त्र' में हुआ है। नागार्जुन के अनुसार भावामत्क पदाथों की व्याख्या नहीं की जा सकती अतः सारे भावात्मक पदार्थ 'शून्य' हैं। प्रथम कारिका की व्याख्या से ही नागार्जुन का दृष्टिकीण स्पष्ट हो जाता है।

> ना स्वतो नापि परतो, न द्वाभ्यां नाष्यहेतुतः । उत्पन्ना जातु विद्यन्ते, भावाः क्वचन केचन्।

चन्द्रकीर्ति ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—"भावात्मक पदार्थ न अपने से उत्पन्न होते हैं न अन्य किसी पदार्थ से, न अपने और अपने से भिद्ध पदार्थ से। अर्थात् यदि कहो कि भावपदार्थ अपने से उत्पन्न होते हैं तो यह उपयुक्त नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में उनकी उत्पत्त व्यर्थ है। इस प्रकार कोई भी नया पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, अतिव्याप्ति दोष आ जायगा। जो पदार्थ विद्यमान हैं उनकी उत्पत्ति का अर्थ ही क्या हो सकता है ? यदि यह कहो कि अपने से भिन्न भावपदार्थों से दूसरे पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी यह अयुक्त होगा, क्योंकि तब किसी भो वस्तु से कोई भी वस्तु उत्पन्न हो सकती है। यदि कहो भावात्मक पदार्थ अपने से आहेर अपने से भिन्न दोनों से उत्पन्न होते हैं तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें पहले दोनों पत्तों की तरह दोप है। यदि कहो बिना कारण ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो यह भी असङ्ग है, क्योंकि कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते।"

इस प्रकार नागार्जुन भावात्मक पदार्थों की उत्पत्ति नहीं मानता। वह गति, गन्ता, गमन क्रिया, स्थिति, कारण, कार्य, उत्पत्ति, त्पाद्य किंसी को नहीं मानता, प्रामाण्यवाद उसकी दृष्टि में भ्रम है। किसी भी वर्स की हम व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि उस व्याख्या में विरोध उत्पन्न हो जाते हैं, अतः वस्तु का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं हो सकता, वस्तु में कोई स्थिर धर्म नहीं है, इसी प्रकार दुःख, बन्धन, मोच, तथागत, निर्वाण, पञ्चस्कन्य आदि की भी व्याख्या नहीं हो सकती। हम उन्हें केवल एक नाम दे सकते हैं—'शृन्य' अन्य कुछ भी नहीं कह सकते। किन्तु नागार्जु न अपने 'शृन्य' को 'प्रतीत्य समु-त्याद' के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाने देना चाहते थे, अतः उन्होंने शृन्यता के सिद्धान्त की व्याख्या का आधार 'प्रतीत्य समुत्पाद' को ही बनाया। कहा गया—

## या प्रतीत्य समुत्पादा शृन्यतां तां प्रचदमहे अ

अर्थान् "जो कारणों या हेतुश्रों से उत्पन्न हुआ है उसे हम शृन्यता कहते हैं" विश्व में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो कारणों पर निर्भर न हो और जो कारणों पर निर्भर है वह स्वतन्त्र नहीं है, और जो स्वतन्त्र नहीं है वह परतन्त्र है और जो परतन्त्र है, वह शून्य है। इस प्रकार विश्व के किसी पदार्थ का लज्ञण नहीं किया जा सकता। इसलिये वे स्व-भाव शुन्य हैं। डा० शर्वात्स्की ने भी शुन्यता का ईत्र्यर्थ अनित्यता किया है। जब पदार्थ सत् नहीं हैं तब क्या वे असत् हैं, उत्तर होगा, नहीं, वस्तुयें गगन पुष्प के समान असन् भी नहीं हैं, अर्थान् भावा-रमक पदार्थों को न सत् कहा जा सकता है न असत्। शंकर ने भी कहा था कि वस्तुयें सन् नहीं हैं, क्योंकि उनकी सत्ता भूत, भविष्य, वर्तमान में अवाधित नहीं है। न वे पूर्णतया असत् ही हैं, यथा शश-श्रंग। श्रतः वे अनिर्वचनीय हैं। इस प्रकार 'शून्यवार' 'मायावार' बहुत दूर नहीं है। श्रागे हिन्दी काव्य में एक श्रोर सिद्धों व सन्तों ने प्रका-रानार से 'सुत्र' की पुकार लगाई तथा दूसरी खोर कवीर छादि सन्तों तथा तुलसी जैसे भक्तों ने भी संसार को 'माया' कहा, यों 'माया' के चर्य वदलते रहते हैं जैसा कि आगे,चलकर हम देखेंगे। 'शून्य' को चार्ग चल कर सिद्धों के यहां एक सत्ता के रूप में खीकार कर लिया गया। संसार के पीछे कोई अज़ेय शक्ति है, यह मान लिया ग्या। स्वयं नागार्जु न के शून्यवाद में बुद्ध की समाधिगत अवस्था को, उनकी

<sup>🕸</sup> डा० देवराज-"भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास पृष्ट १६४"

त्रलौकिक त्रानुभूति को जब शून्य कहा जाता है तब एक प्रकार के अज्ञोयवाद की पृष्टि हो जाती है

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति ना भवेत्। उभयं नोभयक्चेति, प्रज्ञादयर्थं नु कथ्यते॥

अर्थात् उसे न शून्य कहना चाहिये न अशून्य, न दोनों, न दोनों से भिन्न । लोगों के समभाने के लिये ही कुछ कहना पड़ता है। (देखिये भारतीय दर्शन का इतिहास —डा० देवराज)

मध्यकालीन हिन्दी काव्य में इस अज्ञे यवाद का वर्णन वहुत मिलता है, जिसे हम यथा स्थान देखेंगे। हाँ तो यह 'शून्य' सत्ता का अभाव नहीं वतलाता अपितु सत्ता का एक विशेष रूप बतलाता है जिसे हम न सत् कह सकते हैं न असत्, न निरपेदा, न अतात्विक, केवल 'शून्य' कह सकते हैं। तो 'शून्य' का सहज प्रचलित अर्थ न लेकर हमें इसका विशेष अर्थ स्मरण रखना चाहिए। 'शून्य' का अर्थ आस्तिक दार्शनिकों ने माध्यमिक के खण्डन के लिए "सत्ता का अभाव" लिया है, परन्तु शून्य का अर्थ अभाव नहीं है जैसा कि अपर की व्याख्या से स्पष्ट है। प्रत्येक सम्प्रदाय ने बुद्ध के 'प्रतीत्य समुत्पाद' की व्याख्या के अनुकूल ही अपने को सिद्ध करना चाहा अतः शून्यवाद सर्व चिणकन्वाद का ही प्रष्ठ पोपक है।

हमने अभी कहा कि आस्तिक दर्शन शून्य का अर्थ 'सत्ता का अभाव' लेते हैं। वेदान्त सूत्रों में भी 'शून्य' का यही अर्थ लिया गया है। 'The third variety of Bauddha doctrine, that every thing is empty (ie, that absolutely nothing exists) is contradicted by all means of right knowledge, and therefore requires no special refutation, for this apparent world, whose existence is guaranted by all the means of knowledge, can not be denied अ अर्थात् वौद्ध सिद्धान्तों का तीसरा प्रकार (सौभान्तिक व वैभाषिक, प्रथम व द्वितीय) यह है कि प्रत्येक वस्तु का अभाव है। वस्तु की सत्ता

क्ष वेदान्त सूत्र २, अध्याय २, पद ३२, सूत्र पर शंकर की टीका George Thibaut-द्वारा अनूदित।

ही नही हैं, किन्तु शुद्ध ज्ञान से इस सिद्धान्त में विरोध त्र्याता है, त्र्यतः विशेष खरडन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रत्यत्त जगत का अस्तित्व ज्ञान तो ज्ञान के सभी साधनों से स्पष्ट रूप से हो ही रहा है फ़िर जगत के वाह्य पदार्थों की सत्ता से इन्कार केसे किया जा सकता है। किन्तु यहाँ 'शङ्कर' ने शून्यवादी को अभाववादी मानकर खण्डन कर दिया है, यह ठोक है, किन्तु शून्यवादी वस्तुतः सत्य के दो रूप स्वीकार करता है—(१) साँवृतिक सत्य । (२) पारमार्थिक सत्य । बुद्ध ने सत्य के दोनों रूपों को ही प्रस्तुत किया था, उनकी शिचात्रों में कहीं व्याव-हारिकता (सॉॅंग्टितिक सत्य) है कहीं पारमार्थिकता । सॅंग्टित्त का ऋर्थ है अविद्या जो 'वस्तु' को 'अवस्तु' के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। अर्थात् संवृत्ति का स्वरूप आवरण करने वाला है, अविद्या, मोह व विपर्य सव इसी के पर्याय हैं। पाण्डु रोग हो जाने पर सारी वस्तुयें पीली दिखाई पड़ती हैं। यहाँ वस्तुओं का अपना वास्तविक रूप छिप गया ख्रौर वे अन्य रूप में दिखाई पड़ने लगीं यही संवृत्ति सत्य है। जगत् में जो वस्तुयें हमें दिखाई पड़ रही हैं वे भी ऐसी ही हैं। वस्तु का स्वरूप वही नहीं है जो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यदि वस्तु का वास्तविक रूप ही हमें दिखाई पड़ रहा है तो तत्वज्ञान की कोई आव-श्यकता नहीं थी। अतः संवृति सत्य की दृष्टि से (व्यवहारिक सत्य की दृष्टि से, वस्तु-ज्ञान ठीक है परन्तु तात्विक दृष्टि से हम विश्व की किसी भावात्मक सत्ता का लक्त्या नहीं वता सकते, चूँ कि पारमार्थिक दृष्टि से वस्तुयें स्व-भाव-शून्य, ऋपने लक्षण के ऋभाव वालो हैं ऋतः हम उन्हें 'शून्य' कह सकते हैं, क्योंकि वस्तुत्र्यों का यथार्थ स्त्ररूप चार कोटियों में रखा जाता है—[१] वस्तु सत्य है, [२] वस्तु असत्य है। [३] वस्तु न सत्य है, न असत्य है, [४] वस्तु सत्य भी है और असत्य भी है। चूँ कि इन चारों को टियों में हम किसी भी वस्तु को नहीं रख सकते अतः 'वस्तु' को हमें 'शून्य' कहना पड़ता है। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि नागाजुन का अर्थ 'शून्य' से अनिर्वचनीयता ही है, वस्तु का श्रभाव नहीं। जगत की सत्ता व्यवहारिक श्रवश्य है पर पारमार्थिक दृष्टि से उसे विशेष ऋर्थ में 'शून्य' कहना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि जब वस्तु अवर्णनीय या शून्य है तो जगत में सतत् उत्पत्ति प्रवाह कैसे चलता है ? इसके लिये नागार्जु न ने शून्य को प्रतीत्य समुत्पाद से जोड़ा।

शून्यता का अर्थ है वस्तुओं का परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होना। "वस्तुओं का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर न हो। अर्थात् परतन्त्र होने के कारण जितने धर्म हैं वे शून्य हैं। अतः शून्यता का अर्थ वस्तुओं का परावलम्बन, उनकी निरन्तर प्रिवर्तन शीलता तथा उनकी अवर्णनीयता"। कि अतः उपर शंकर की आलो-चना केवल "अभाववाद" की है जो कि शून्यवाद का पर्याय प्रायः मान लिया जाता है अन्यथा शंकर अपनी शाश्वत आत्मा की औपनिषद् आधार पर सिद्धि करने के अतिरिक्त, जगत की ज्यावहारिक व पारमार्थिक सत्तायें वैसे ही मानते हैं जैसे कि 'संवृत्ति' को मानने वाले नागार्जुन। साथ ही 'शंकर' के 'आत्म स्वरूप' की अवर्णनीयता पर भी शून्यवाद का प्रभाव है। यही नहों, जहाँ ब्रह्म का स्वरूप वर्णन होता है वहाँ की पद्धति पर भी शून्यवादियों का पर्याप्त प्रभाव है। महायानी वौद्ध दर्शनों में 'शून्यवाद' सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना जाता है। विज्ञानवाद का महत्व भी कम नहीं है, आग़ शंकर वेदान्त के निर्माण में इन दर्शनों ने बड़ी सहायता की।

ऊपर के त्रिवेचन से स्पष्ट है कि 'शून्य' के विभिन्न ऋथे हैं। 'वस्तु' का लच्चण हम छुछ न कर सकें तब उसे शून्य कहें, यह और वात है, और वस्तु की सत्ता ही न मानें यह ऋोर बात है। शून्यता से 'अनित्यता' का भी अर्थ लिया गया और सत्ता के अभाव का भी, गौतम बुद्ध अनित्यता वादी थे, अभाववादी नहीं। शून्यवाद में यह अभाववाद मान लिया गया और ना गर्जु न की कारिकाओं से वह पुष्ट भी हो जाता है। स्त्रयं राहुल जी ने यह वात स्वीकार की है—''नागार्जु न ने चिणकवाद और प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर अपने सापेद्यवाद या शून्यवाद का विकास किया।"

यह हम बतला चुके हैं विच्छिन्न प्रवाह रूप में वस्तुत्रों के निरन्तर विनाश और उत्पत्ति होने से प्रत्येक वस्तु की स्थिति को सापेच्य तौर पर ही कह सकते हैं। सर्दी की सत्ता हमें गर्मी की अपेचा से माल्स होती हैं, गर्मी की सर्दी की अपेचा से। इस तरह सत्ता सापेच्य ही सिद्ध होती है। सापेच्य सत्ता से वस्तु का सर्वथा अभाव

क्ष भारतीय दर्शन—सतीशचन्द चट्टोपाध्याय, पृष्ठ १४३

सिद्ध करना मर्यादा को पार करना है, तो भी हम जानते हैं कि नागाजुन का सापेच्यतायाद अन्त में वहाँ तक जरूर पहुँचा और इसीलिए
शून्यवाद का अर्थ जहाँ चिएक जगत और उसका प्रत्येक अंश किसी
भी स्थिर तत्व से सर्वथा शून्य है—होना चाहिये था, वहाँ चिएकत्व
से भी उसका अर्थ शून्य—सर्वथा शून्य—मान लिया गया। "भावों में
(सद्भूत पदार्थों में) एक का दूसरे में अभाव (घड़े में कपड़े का
अभाव, कपड़े में घड़े का अभाव) देखा जाता है। इसलिये सारे
पद्मार्थ अभाव (शून्य) ही हैं।" (दर्शन दिग्दर्शन पृष्ठ ६४६)

नागार्जु ने का 'शून्यवाद' 'नकारात्मकतावाद' है। इस दार्शनिक ने प्रमाख-समुदाय को भी नहीं माना। लज्ञ्ख, उद्देश्य, परीचा जो न्याय के अन्तर्गत होती हैं वे सब अयुक्त हैं, यह माध्यमिक कारिका में विस्तार से सिद्ध किया गया है, चूँ कि जगत की किसी वस्तु की हम लच्चण उद्देश्य, व परीचा नहीं कर सकते अतः वस्तुयें 'शून्य' हैं। प्रमाण-ज्ञान विध्वंसक होने के कारण ही माध्यमिक को घोर नास्तिक कहा ग्या है। The notion of causation is an illusion and since the doctrine of Buddha admits nothing that is uncaused the whole universe must be illusory. All expirence is a delusion and the world, a tissue of false things falsely re'a'el (Out line of Indian philosophy) অথান कारणवाद का सिद्धान्त एक भ्रम है और चूँ कि बुद्ध कारण रहित किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते अतः जगत एक अम मात्र है। 'शून्यवादी' ध्वंसात्मक आलोचक है, नुक्ताचीनी ही उसका दर्शन है, 'The Madhyamika is the champion of pure criticism, for him criticism itself is philosophy." (योगाचारी आदर्श वार, डॉ॰ अशोक कुमार चटर्जी, पृष्ठ ३६३) किन्तु इस ध्वंसात्मक अालोचना के वावजूर भी शून्यवादी दर्शन अपनी व्याख्या को 'ब्रुद्ध' के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाने देना चाहता, वह 'प्रतीत्य समुत्पाद' के साथ शून्य सिद्धान्त का सामख्रस्य घटित करना चाहता है अतः त्र्यालोचक की दृष्टि से तो वह 'नकारात्मकतावाद' तक पहुँच जाता है श्रौर स्थापना की दृष्टि,से बुद्ध के सिद्धान्त के निकट ही रहता है हम यहाँ 'शून्यवाद' पर विभिन्न मतों को एकत्र कर रहे हैं:-

| ६६ |                     | 4                              | 4                                   |                                                                                     | हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                              |  |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | विशेष               | शुन्य का सामान्य स्रशं तिया है | शुन्य का सामान्य अर्थ विष्या है     | शुन्यता सिद्धान्त को प्रतीत्य समुत्पाद के<br>विरुद्ध नहीं जाने दिया                 | 33                                                                           | The void (शृन्य) does not mean pure negation for that is relative to some kind of position. | ı কি                                                                                                                                                         |  |
|    | 'शुन्य' की ज्याख्या | शुन्य का अर्थ सता का अभाव है   | शुन्य का अर्थ स्ता का असाव है       | शुन्य का खर्थ आपेत्तिक या ख्रनित्य तथा।<br>शुन्यता का अर्थ सापेद्यता या अनित्यता है | शुन्यता का अर्थ है कि वस्तुष् कारणो पर<br>निर्भर होती हैं और अनित्य होती हैं | बस्तुएँ सापेद्य अतः अनिर्वनीय या<br>लहाए के अयोग्य हैं                                      | शून्यता का अर्थ है 'प्रतीत्य समुत्पाद',<br>वस्तु सत्ता का सापेन्न होना, परन्तु नागा-<br>जुन सापेन्थता को पार कर वस्तु के<br>अभाव को शून्यता मानने लगजाते हें |  |
|    | ्रवाख्याकार         | अज्ञपाद<br>( नैयायिक )         | ्रवाद्रायंस व<br>शङ्कराचायेवेदान्ती | डा० रावित्स्की                                                                      | ं<br>सुज <b>की</b>                                                           | ं डा० दास गुप्त                                                                             | राहुल सांक्रत्यायन                                                                                                                                           |  |
|    | सिद्धान्त           | शुन्यवाद                       |                                     |                                                                                     |                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                              |  |

| वोद्ध-धर्म<br>वोद्ध-धर्म |                              |                                  |                                   |                                    |                                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                          |                              | The is the emptiness of illusion | and illusion does not mosn the    | illusion<br>false co               | perception.                        |  |  |  |  |  |
|                          | शून्य का अर्थ परमाथ सत्ता है |                                  | शुन्य का श्रधं सत्ता का आभाव नहीं | है, यह सत्य से अलग हो जाना भी नहीं | है. ग्रन्य का अर्थ है 'अम' का अभाव |  |  |  |  |  |
|                          | विनयतोप<br>भटाचार्य          | -                                |                                   | डा० हर्वट बी०                      | भेन्थर                             |  |  |  |  |  |
|                          |                              |                                  |                                   | •                                  |                                    |  |  |  |  |  |

'श्रुन्यवादी' को माध्यमिक इसिलये कहा गया है कि यह सत्ता को न सत् मानता है, न असत् मानता है, न उसे सत् असत् भानता है। श्रतः मध्य का मार्ग अपनाने के कारण इसका नाम माध्यमिक पड़ा। (The phenomena therefore can not be said to be either existent or non-existent, and no turth can be affirmed of either eternalism or nihilism (उच्छेदवाद) and it is for this reason that this doctrine is called middle dostrine.''क्किइस मध्यम मार्ग की दृष्टि से पारमार्थिक सत्ता का स्वरूप शाश्वतवाद व उच्छेद्वाद के विरुद्ध अनिर्वचनीयतावाद के ऋनुकूल है। वह परमतत्व 'शून्य' है। संवृतिसत्य उसे पाने की सीढ़ी है। निर्वाण की अवस्था व्यवहारिक जगत के अनुभवों से सर्वथा भिन्न है, वह कल्पनातीत है। उसका वर्णन केवल नकारात्मक ही हो सकता है, इस स्थिति में विषयी, विषय तथा कत्ती, कर्म की विशिष्टता नहीं रहती। बुद्धि के द्वारा प्रह्णीय सत्य है संवृतिसत्य, परमार्थसत्य बुद्धि के द्वारा अहरणीय नहीं है। वह सत्य 'मोन' रहकर ही बतलाया जा सकता है, (वेदान्त में भी शिष्य की जिज्ञासा का उत्तर आचार्य ने मौन रह कर ही दिया था ) बुद्ध कहते थे कि मुभे अनेक अलौकिक अनुभव होते हैं। यह स्थिति कथनीय नहीं है, नागार्जुन के अनुसार—"जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नई नहीं हैं, जो सदैव प्राप्त है, जिसका विनाश नहीं है, जो नित्य भी नहीं है, जो निरुद्ध नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं हैं उसका नाम निर्वाण हैं" निर्वाण के तथा-भूत स्वरूप को जो जानते हैं वे तथागत हैं। जो स्वरूप निर्वाण का है वही तथागत का भी है, अतः 'तथागत' का भी वर्णन नहीं हो सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि 'ब्यागत' वेदान्तियों के बहा की तरह सर्वथा अलौकिक अनन्त, अपिर-मेय और अनिर्वचनीय होगये। बौद्ध तन्त्रों में सिद्धों ने इन्हीं 'तथागत' को 'शून्य' कहकर एक भावात्मक सत्ता की स्वीकृति दी है और निर्वाण की अवस्था का वर्णन इसी नकारात्मक पद्धति पर किया अवश्य, परन्तु वह स्थिति 'है' इससे इन्कार नहीं किया जा सका, उसका स्वरूप चाहे जैसा हो । नेति-नेति से इस पद्धति को मिलाइये तो स्पष्ट होगा कि

<sup>%</sup> A History of Indian philosophy by दास ग्रा,

नेति-नेति का अर्थ यह नहीं है, कि कोई सत्ता है नहीं। अपितु उसका अर्थ यही है कि उस सत्ता के विषय में जो हम कह रहे हैं, उससे वह भिन्न प्रकार की वस्तु है। अतः 'शून्यवाद' से दोनों वातें मिलीं, उसे त्रास्तिकृद्र्शनों ने त्रमाववाद सममा, उसकी त्रालोचना की परन्तु इसकी 'द्न' से वे इन्कार न कर सके। उपनिपद से परमतत्व लेकर वे उसकी सिद्धि नागार्जु न की पद्धति पर ही करने लगे । वेदान्तियों की. मोच अवस्था भी शून्यवादियों की निर्वाण अवस्था जैसो ही अनि-र्वचनीय है। उस समय होने वाले पारमार्थिक अनुभव को कहा नहीं जा सकता। अतः यह अवाङ्गमनसगोचरवाद शृत्यवादियों द्वारा पहले ही प्रतिष्टापित हो चुका था। यों उक्त सारे तत्वे उपनिपद में सुरिचत हैं। परन्तु १—जगत की दोहरी सत्ता, २—उपनिषद में ब्रह्म के साका-रात्मक वर्णन को मायामय कहकर केवल नकारात्मक रूप गृह्ण करना, ३-मोच की अवस्था में सत्य की अनुभूति-ये वातें शून्यवाद का शंकर पर प्रभाव स्पष्ट प्रकट करती हैं। शंकर जगत की व्यावहारिक व पारमार्थिक सत्ता मानते हैं, इस पर नागार्जु न ने विचार किया था, व्यवहारिक दृष्टि से, चाहे उतना जोर देकर नहीं।

They are all real so far as empirical purposes go, but they vanish like mist when they are subjected to philosophic investigation. They may be intelligible from a practical stand point, but they altogether fail to satisfy a philosophic criterion, being wholly of a self-discrepant nature. (Out line of Indian Philosophy.)

वौद्ध तांत्रिकों, सिद्धों, कापालिकों, अवधूतों में शून्यवार का ही विकसित रूप है। निर्वाण व परमसत्य का वर्णन पूर्णतया शून्यवार का ही है। अन्तर यही है कि उसमें प्रतीकात्मक यौगिक क्रियाओं का सम्बन्ध हो गया है। उस अलौकिक अनुभूति के लिए वज्रयानियों ने किन-किन लौकिक उपायों को चुना, यह हम यथा स्थान देखेंगे। कहना न होगा कि हिन्दी के मध्यकाल में शून्यवार से प्रभावित सन्तों की धारा एक प्रवलधारा रही है। जिसने जन-चेतना को दूर तक प्रभावित किया था और जिनकां विरोध तुलसी जैसे लोक

विज्ञानवाद—महायान सम्प्रदाय का दूसरा, सम्प्रदाय 'विज्ञानवाद' है, इसके समर्थकों में अश्वघोप, मैत्रेय, असंग व वसुवधु आदि हैं। ये लोग बाह्य सत् पदार्थों की शून्यता—चिएकता को तो मानते हैं परन्तु आंतरिक 'विज्ञान' को शून्य नहीं मानते, स्वयं संवेदन अर्थात् मानसिक जगत को तो मानना ही चाहिये और जंब मानसिक जगत विज्ञान को स्वी-कार् कर लिया तो वाहरी बस्तुओं के मानने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो बुद्धि का विषय हो, बुद्धि का अनुभव दूसरा कुछ नहीं, जो प्रहण किया जाय और जो प्रहण का साधन है इन दोनों का अभाव है अतः बुद्धि अपने आप प्रकाशित होती है—

नान्योऽनुभाव्यो बुद्धयस्ति, तस्या नानुभवोऽपरः । श्राह्य प्राहक वैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ॥

इस प्रकार बुद्धि के अतिरिक्त पदार्थी की कोई सत्ता नहीं है। ज्ञान से ही इंद्रियों का बोध होता है, अतः इंद्रियाँ ज्ञान से भिन्न नहीं हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की भी कोई सत्ता नहीं है, वस्तुयें स्वयं ज्ञान रूप है परन्तु जगत की वस्तुत्रों का तो प्रत्यचा बोध होता है, इसके लिये उत्तर है कि स्वप्त में भी तो अनेक वस्तुओं का प्रत्यत्तवत् बोध होता है श्रतः यह जगत् स्वप्नवत् है। यहाँ सत् केवल विज्ञान है। बाहरी पदार्थों का ऋस्तित्व ही नहीं है, वे गगन-पुष्प की भाँति ऋस्तित्व-विहीन हैं। 'पुस्तक' के रूप में जिस वस्तु का हमें वोध हो रहा है, वह रूप वस्तुतः हमारे मानसिक चितिज का प्रचेपण मात्र है। अर्थात् पुस्तक का रूप पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारे चित्त में पहले से ही विद्यमान है अतः वही रूप वाहर पुस्तक रूप में परिणत हो जाता है। जिसे हम पुस्तक कहते हैं वस्तुतः उस पुस्तक का कोई अस्तित्व नहीं है। सारा जगत बुद्धिमय है ''सर्व' बुद्धिमयं हैजगत''। 'विज्ञानवादियों का कहना है कि पदार्थ और ज्ञान दोनों को मानने की आवश्यकता नहीं है। जगत को केवल बुद्धि या ज्ञान के आधार पर समका जा सकता है। जैसे "स्वप्न में घट, पट आदि पदार्थी का अस्तित्व नहीं होता है केवल ज्ञान ही होता है और उसी ज्ञान के आधार पर स्वध्न काल में सारे

लौकिक व्यवहारों का उपपादन हो जाता है, इसी प्रकार जागृत-काल का सारा व्यवहार भी अर्थों के विना केवल झ.नमात्र से चल रहा है। इसिलिये झान से अतिरिक्त अर्थों का काई अस्तित्व नहीं हैं, केवल ज्ञान ही एक यथार्थ वस्तु है। जगत स्वप्नवत् परिकल्पित हैं इ शंकर भी केवल ज्ञान को ही सत् मानते हैं जगत को मिध्या मानते हैं।

परन्तु 'मिथ्यात्व' का ऋर्य ऋस्तित्व विहीनता नहीं है। शङ्कर व्यावहारिक रूप से जगत को सत्य मानते हैं, पारमार्थिक रूप से नहीं । श्रतः 'मिय्या' का त्र्यर्थ सट् असट् विलच्ए हुआ । विज्ञानवादी तो वाह्य पदार्थों का ऋस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता, केवल 'विज्ञान' को सत्य मानता है। वह कहता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु में हम लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊँचाई देखते हैं उसमें नीला, पीला, काला, हरा रङ्ग देखते हैं, उसमें कठोरता या चिकनापन देखते हैं। इनसे ऋतग, 'वस्तु' क्या है, कुछ नहीं। ऋतः हम नीलादि रङ्गों व लम्वाई आदि को ही देखते हैं, किसी वस्तु को नहीं। मन में तथा इन्द्रियों के विज्ञानों में कहों भी वाहरी वस्तुत्रों का ऋस्तित्व नहीं मिलता । निर्णय करने वाला तो केवल 'त्रिज्ञान' है, वही सिद्ध है। 'जैसे-जैसे अर्थों पर विचार किया जाता है, वैसे ही वैसे वे छिन्न-भिन्न हो लुन होते जाते हैं, उनका भौतिक रूप सिद्ध नहीं होता'। वाहर जगत के पदार्थ ऋलग से प्रतीत होते हैं, यथा स्वप्न के पदार्थ चेतना के चितिज में होने पर भी अलग से प्रतीत होते हैं। प्रश्न यह होगा कि अलग-अलग पदार्थ दिखाई क्यों पड़ रहे हैं ? उत्तर होगा-घट, पट त्रादि की पूर्व वासना हमारे मन में पहले से विश्वमान है। जब हम यहाँ इस जगत में यहे को देखते हैं तो घट ज्ञान, पूर्वस्थित संस्कार को जगा देता है अतः संस्कारों की भिन्नता के कारण वस्तुओं की भिन्नता दिखाई पड़ती है। इससे स्पष्ट हुन्ना कि विज्ञानवादी 'विज्ञान' को सत्य मानता है। माध्यमिक किसी भी वाहरी-भीतरी तत्व का अस्तित्व नहीं मानता, इसीलिए वह शून्यवादी है। विज्ञानवादी यह मानने को प्रस्तुत नहीं है कि विज्ञान यो चित्त की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि चित्त के न माननें से किसी भी विचार का प्रतिपादन नहीं हों सकता। यदि हम चित्त को - जो कि विज्ञान के प्रवाह का ही दूसरा

<sup>🕸</sup> त्र्याचार्य विश्वेश्वर "तर्क रहस्य द्वीपिका" पृष्ट २२४

नाम है, स्वीकार कर लें, तो हमें फिर किसी भी वस्तु के मानने की आवश्यकता नहीं है। धर्मकीति ने कहा था कि नीले रङ्ग में तथा नीले रङ्ग के ज्ञान में अभेद है, आँख के सामने अँगुली लगा कर देखने से चन्द्रमा दो दिखाई पड़ते हैं परन्तु यह स्पष्ट भ्रम है। प्रश्न यह है कि हमें किसी वस्तु का ज्ञान क्यों होता है ? उत्तर होगा ज्ञान के कारण। हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञान से पृथक किसी भी वस्तु का इसीलिए कोई अस्तित्व नहीं है। यदि बाहरी जगत को स्वीकार करें तो उसकी सत्ता समभ में नहीं आती क्योंकि वस्तु या तो एक 'ऋगु' से वनी होगी या कई परमाणुत्रों के संयोग से। यदि एक ऋगू से निर्मित होगी तो उसका प्रत्यच हो नहीं सकता और यदि वह अनेक परमा ुत्रों से वनी होगी तो उस पूरी वस्तु का भी प्रत्यक्त नहीं हो सकता। हम सम्पूर्ण घड़े को एक साथ कभी नहीं देख सकते, उसका एक पहल् ही हम देख सकते हैं। फिर साथ ही हमें वस्तु का ज्ञान तभी हो सकता है जब कि उसकी उत्पत्ति होती हो, किन्तु बस्तु तो च्रिकियाद के अनुसार उत्पन्न होने के प्रथम चए में ही नष्ट हो जाती है, अतः यह भी नहीं कह सकते कि वस्तु उत्पन्न होती है। 'वस्तु' और 'उस से मिन्न वस्तु का ज्ञान' एक ही च्ए में श्रसंभव है। श्रतः वस्तुश्रों का श्रस्तित्व है नहीं, हमें उनका श्रस्तित्व इसीलिए प्रतीत होता है कि वह चित्त का एक प्रत्यय है। हमारे आन्तरिक विज्ञान में आलय-विज्ञान है। आलय विज्ञान का अर्थ यह है कि चित्त के भीतर अनेक ज्ञान के चीज रक्खे हुये हैं, जैसे हम ऋाल्मारी में ऋनेक वस्तुएँ रख देते हैं उसी प्रकार वित्त एक ऐसी आल्मारी है जिसमें अनेक ज्ञानों के बीज सुर-चित हैं, और अनुकूल अवसर पर वस्तु का संस्कार जो भीतर चित्त में विद्यमान हैं, वाहर घट, पुस्तक, वृत्त आदि के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, वस्तुतः पुस्तक, वृत्त आदि के सुद्दम संस्कार भीतर हैं, वाहर नहीं। भीतर चित्त की आल्मारी में ऐसी अनेक वस्तुओं के, पूर्वजन्मों में प्राप्त अनेक संस्कार सुरचित हैं जिनके प्रचेपण Projection ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहे हैं।

तव प्रश्न होता है कि यह आलय-विज्ञान स्थिर है या नश्वर ? क्या विज्ञान व हिन्दुओं के 'आत्मा' में कोई अन्तर है ? उत्तर होगा, अन्तर है, और वह यह है कि हिन्दुओं का आत्म-तत्व एक अविनाशी

स्थिर तत्व है जो सम्पूर्ण संस्कारों, अनुभवों, स्मृतियों आदि का साची है परन्तु आलय विज्ञान नित्य नहीं, अनित्य और अस्थिर है। विज्ञान तो परिवर्तनशील चित्त-वृत्तियों का एक संयह है। इस प्रकार ये आलय-विज्ञानवादी दार्शनिक आगे कहते हैं कि योग और आचार से हम इस आलय विज्ञान को वश में कर सकते हैं और तब विषयों के ज्ञान को सर्वथा रोक सकते हैं। इसीलिये ये योगाचारी कहलाते हैं।

वर्कले भी प्रत्ययवादी (Subjective idealist) था वह ईश्वर, जीव श्रीर इन दोनों के प्रत्ययों के श्रतिरिक्त प्रत्यच् जगत की सत्ता में विज्ञानवादी बौद्धों के समान ही विश्वास नहीं करता था।

विज्ञानवादियों का आधार प्रन्थ है 'लङ्कावतार सूत्र' जिसमें कहा गया है—

दृश्यते न विद्यते वाह्यं चित्तं चित्रं हि दृश्यते । देह भोग प्रतिष्ठानं, चित्तमात्रं वदास्यहम्॥

श्रर्थात् बाहरी दृश्य जगत विल्कुल विद्यमान नहीं है, चित्त ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। कभी वह चित्त शरीर के रूप में, कभी वस्तुओं के उपभोग के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। अतः चित्त की ही एक मात्र सत्ता है। जैसे एक स्त्री के शरीर को वैरागी शव सम-भता है, विपयी रमणीय समभता है और कुत्ता उसे भद्दय समभता है, उसी प्रकार 'वस्तु' (चित्त ) एक ही है, वह विभिन्न प्रकार से प्रति-भासित होती है। सत्ता को विज्ञानवादी माध्यमिकों के समान ही व्यावहारिक व पारमार्थिक मानते हैं। यहाँ भी परमार्थ व संवृत्ति का भेद दिखाया गया है,'संवृत्ति'ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान का प्रतिविस्व मात्र है। वेदान्तियों के समान यिज्ञानवादी रच्जु में सर्प की भ्रन्ति के समान वाह्य जगत् को भ्रान्ति का परिएाम मानते हैं। रज्जु में सर्प का ज्ञान परिकल्पित सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता के विज्ञानवादी दो भेद करते हैं--[१] परिकल्पित जिसका उदाहरण रच्जु में सर्प की भ्रान्ति है। [ ] परतन्त्र सत्ता । वेदान्तियों ने इसका खण्डन करते समय कहा था कि जगत स्वप्न के समान नहीं है, जैसा विज्ञानवादी कहते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था अखण्ड रहती है और स्वप्न का वोध होता है, परन्तु

<sup>🕸</sup> देखिये योरोपीय दर्शन-महामहोपाध्याय पं. रामावतार शर्मा कृत ।

भ्रम की वात वे मानते हैं। प्रातिभासिक सत्ता व परिकल्पित सत्ता में कुछ भी अन्तर नहीं है।

इस सम्प्रदाय में धूर्म-कीर्ति, धर्मपाल, असंग, दिङ्गनाग, वसुवंधु आदि आचार्य प्रसिद्ध हैं। 'योगाचार भूमि शास्त्र' 'अभिसमयालंकार-कारिका' आदि इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रन्थ हैं।

सौत्रान्तिक व वैभाषिक—ये दांशीनिक सम्प्रदाय हीनयानी सम्प्रदाय की शाखाएँ हैं। इनमें न तो माध्यमिकों की तरह सम्पूर्ण वस्तुत्र्यों की सत्ता का श्रभाव स्वीकार किया जाता है न विज्ञान चादियों की तरह केवल चित्त को मानकर वाह्य संसार का अपलाप किया जाता है, इनमें विज्ञान तथा जगत दोनों को सत्य माना जाता है। परन्तु इन दोनों में मौलिक अन्तर है। सौत्रान्तिक विज्ञानवादियों का खण्डन करते हैं परन्तु वे हैं उनके कुछ निकट ही, क्योंकि सौत्रान्तिक भी यह मानते हैं कि वस्तुतः जगत के पदार्थों का अनुमान ही कर सकते हैं क्योंकि उनके आकार तो मन में हैं। मन में वस्तु के आकार तो विज्ञान-बादी भी कानता है। तब सौबान्तिकों की नवीनता केवल यह है कि वे बाह्य पदार्थों को त्राकाश कुसुम के समान मिथ्या नहीं मानते, जैसा कि विज्ञानवादी सानते हैं। वे कहते हैं कि वस्तु का ज्ञान हमारे मन पर निर्भर नहीं है। घड़े का ज्ञान हमें होता है इस स्थिति में घड़ा वाहर है और ज्ञान भीतर है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। घड़े व कपड़े में हम खलग-खलग भेद देख सकते हैं। खतः वस्तुखों का खिस्तव तो है पर उन्हें हम प्रत्यन्न देख नहीं सकते, उनका अनुमान कर सकते हैं। वाहरी वस्तुओं के अनेक आकार होते हैं अतः ज्ञान के भी भिन्न-भिन्न आकार होते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञानों से हम विभिन्न बाहरी वस्तुत्रों का अनुमान कर सकते हैं। सौत्रांतिक विषय को ज्ञान का कारण मानते हैं, यथा घट हमारे घट ज्ञान का कारण है। इसे वे श्रालम्बन कारण कहते हैं। चूँ कि हमने पूर्व जन्म में भी या भूत काल में भी घड़े देखे हैं ख्रतः उस पूर्ववर्ती मानसिक ख्रवस्था से ज्ञान में चेतना आ जाती है और इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान का स्वरूप निश्चित हो जाता है। हमें प्रकाश, दूरी तथा वस्तु के त्राकार त्रादि का भी ज्ञान होना चाहिये। इन चारों प्रकार के ज्ञानों से हम वस्तु का अनुमान

कर लेते हैं. वाह्य वस्तुओं को अनुमेय सिद्ध करने के कारण ये 'वाह्यानुमेयवादी' भी कहलाते हैं।

वैभापिक वाह्य वस्तुओं को अनुमेय नहीं मानते वे यथार्थवादी नैयायिकों के समान वाहरी वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यत्त से ही सम्भव मानते हैं। सौत्रान्तिक कहेगा कि हमं आग का अनुमान धुआँ देख कर करते हैं, खतः आग का अनुमान ही होगा, प्रत्यच्च नहीं। परन्तु वैभाषिक कहेगा कि यह ठीक है परन्तु भूतकाल में ऋाग व धुऋाँ दोनों का प्रत्यच हम कर चुके हैं, इसीलिए धुयें को देख कर हमें आग का अनुमान हो सकता है, अतः वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यत्त से ही होता है। केवल मानसिक-प्रत्ययों के आधार पर हमें वाहरी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। वैभाषिक सम्प्रदाय को कनिष्क का राज्याश्रय प्राप्त हुआ तथा अश्वघोप जैसे कवि और दार्शनिक इस सम्प्रदाय के सहायक वने । 'महाविभापा' इस सम्प्रदाय का प्रमुख प्रन्थ है । इन्हें-सर्वास्तिवादी भी कहते हैं क्योंकि ये 'सर्व + अस्ति अर्थात् सव है, संसार में सब बस्तुत्रों की सत्ता है, इस सिद्धान्त को मानते हैं। सङ्घभद्र, बसुबन्ध चादि इसके प्रसिद्ध चाचार्य हुये। सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक कुमारलात थे, सूत्रपिटक से अधिक सम्बन्ध होने के कारण सौत्रांतिक कहलाये। यशोमित्र, धर्मत्रात, बुद्धदेव आदि अनेक आचार्ये इस सम्प्रदाय में हुये, परन्तु यह वैभाषिक सम्प्रदाय जैसा गौरव न पा सका।

संतेप में वौद्धमतों का यही सारांश है। इन सव में विज्ञानवादी व शून्यवादी विचारधारा ब्राह्मण दर्शनों से मिलती जुलती है। ब्राचार्य शङ्कर व विज्ञानवादियों की व्याख्या में साम्य सा प्रतीत होता है परन्तु वे दोंनों एक नहीं हैं, साम्य की प्रतीति स्वामान्विक है, 'दर्शन' कोई ब्राकस्मिक घटना नहीं है। 'प्रतीत्य समुत्याद' के अनुसार भी विश्व कारण कार्य शृङ्खला के प्रवाह का नाम है। प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण पर निर्भर करता है ब्रतः शाङ्कर वेदान्त जिसने भारतीय मेधा को वौद्धों के पश्चात् सबसे ब्रिधक प्रभावित क्या; इन महायानी वौद्ध दार्शनिकों से ब्रवश्य प्रभावित था। शंकर ने अपनी मान्यताओं को ब्रह्मसूत्र व उपनिपदों की अनुकूल व्याख्या से प्रमाणित कर दिखाया, यही उनकी प्रतिभा का प्रमाण है।

आगों के आचार्यों ने भी वही परम्परा अपनाई। निजी मान्यताओं को, जिनका जन्म परिस्थिति सापेद्याथा, उपनिषदों व ब्रह्मसूत्रों की मनमानी व्याख्या का आधार मिल गया। और इस प्रकार अनेक सम्प्रदाय चले। इसीलिये कहा जाता है—

> मायावादमसच्छास्त्रं 'प्रच्छन्नं बौद्धमेव' च। मयेव कथितं देवि, कलौ ब्राह्मण् रूपिणा।।

बौद्धर्शन की सबसे बड़ी बिशेषता है 'त्तिशकवाद' की देन। सारे बौद्ध सम्प्रदाय इसके आसपास ही घूमते हैं। योगाचार सम्प्रदाय में इसीलिये 'विज्ञान' भी चिश्यक है परन्तु शङ्कर एक 'नित्य सत्ता' मानते हैं। एक स्थिर सत्ता की पृष्टि तो उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्रों से हो जाती है पर जगत मिथ्या है, न वह सत् है न असत्, अनि-र्वचनीय है—इसकी पृष्टि के लिये शङ्कर को खींचतान करनी पड़ी है।

यहाँ दृष्टन्य यह है कि अज्ञेय आत्मा, ब्रह्म तथा वेदीं के विरुद्ध खड़ा होने वाला बौद्ध मत किस प्रकार शून्यवाद व विज्ञान-वाद के रूप में जगत की सत्ता को ही अस्वीकार करने लगा और आगे शङ्कर दर्शन के लिए प्रेरणा का साधन बना। घोर यथार्थ सम-स्यात्र्यों को लेकर चलने वाले 'मध्यमा प्रतिपदा' के विश्वासी गौतम बुद्ध श्रौर उनके श्रनुयायियों में कितना श्रौर कैसा विचार-विरोध त्र्याया, जो क्रान्तिकारी दार्शनिक प्रतिक्रिया को लेकर आगे वढ़ा वहीं मत घोर एकाङ्गिता, संकीर्ण बुद्धिवादिता में समाहार प्राप्त करने लगा। यह कहानी ऋत्यधिक रोचक व शिचाप्रद है। तार्किक भूल-भुलइयों से वचने के लिए जिसने आत्मा-परमात्मा के ऊहापोह से इन्कार किया, उसके अनुयायियों ने तर्क के तीखे अस्त्रों से जगत को ही श्रस्तित्वविहीन सिद्ध कर दिया। वस्तुतः विरोध की किया अपने पूर्वाधार को पूर्णतया विलग करके नहीं होती और उसका कारण होता है उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन की सापेच्यता। भारत में वैचारिक क्रान्तियाँ समय-समय पर होती रहीं, पर घूम फिर कर समाज का रूप वही रहा। क्यों ? क्य्रोकि यहाँ सहस्रों वर्षों तक एक ही छपि-व्यवस्था रही। अतः आत्मवादी ब्राह्मणों को भी सर्फों के शोपण के लिए पुनर्जनमवाद का सिद्धान्त मानना

पड़ा। ब्राह्मण्याद अपेवांकृत निरंकुश रांच्यों में पनपा अतः, पुनर्जन्मवार ने राज्य प्रथा के प्रति विश्वास तथा उत्पारन करने वालों में सन्तोप का स्नजन किया तथा गणतन्त्र व्यवस्था में जन्म लेने वाले चत्रिय दर्शनों बौद्धों व जैनों को भी पुनर्जन्मवाद को इसीलिए स्वीकार करना पड़ा कि आत्मा व परमात्मा मानने के विना तो काम चल सकता था, भ्रातृभाव के प्रचार से भी प्रभाव बढ़ता ही था परन्तु चिंद ये चत्रिय दार्शनिक पुनर्जन्मवाद, कर्मवाद को न मानते तो गणतन्त्रों में जनता का शोपण ऋसम्भव हो जाता। प्रश्न यह है कि पुनर्जन्मवाद या आवागमन के सिद्धान्त सोचते समय क्या महावीर व बुद्ध ऐसे ही सोचते थे। उत्तर होगा नहीं। तुलसीदास १६ वीं शताब्दी में सुमित्रा-नन्दन पन्त की तरह सोच ही नहीं सकते थे परन्तु उनके सोचने की शैली में त्राह्मण्वादो विचारधारा तथा ब्राह्मणों का हित यदि अना-यास ही रहे तो स्वाभाविक ही होगा। ठीक यही वात व वौद्ध दार्शनिकों की है। त्राह्मणों के द्वारा वढ़ती हुई विषमता, यज्ञ हिंसा, ईश्वरवादो व स्रात्मवादी दम्भ तो इनके खरडन का विषय यना परन्तु ये केवल दो एक वातों का विरोध कर स्वयं व्यक्तिपरक चिन्तन में डूवते गये और समाज को केवल थोड़ी सुविधा ही दिलाने में सफल हों सके। इस प्रगति को ऐतिहासिक दृष्टि से हम क्रान्ति अवश्य कहेंगे क्योंकि तव इतना कर लेना भी कठिन था परन्तु आज की दृष्टि से उस युग में पीड़ित समाज को यदि आत्मवाद व यहावाद से छुटकारा मिला तो दासता व सन्तोप का बन्धन, भाग्यबाद, पुनर्जन्मवाद के रूप में अनुएए रहा और जिस प्रकार कभी 'आत्मवादी' दर्शन भी ऐतिहासिक विकास की प्रगति का शंख बजा चुका था ऋौर पीछे से केवल मौखिक समता का उद्घोपक मात्र रह कर व्यवहारिक चेत्र में शोषण, वर्गवाद का संरक्तक वन गया था, उसी प्रकार गणतन्त्रों में पलने वाले बाह्मण विरोधी दर्शनों ने भी पहले अनात्मवाद, अहिंसा-वार त्रादि की घोषणा की परन्तु पीछे से अनेक सम्प्रदायों में विभक्त होकर, अपना सामाजिक रूप खोकर कोरी व्यक्तिपरक सङ्कीर्ण बुद्धि-वादी चिन्तनाओं के आधार पर जगत को समभने के भ्रम में अपने को ला पटका। संसार के दुःख, सुख, रोग, कलह, कपट को वौद्धों ने व्यक्ति-गत दृष्टि से देख कर उसे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम कहा अतः

इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने दुःखों व विपमताजन्य परिस्थितियों को शाश्वत मान लिया उसका सामाजिक आधार न खोजा, न उस समय खोजा जा सकता था।

त्रतः परिगाम यह हुआ कि ब्राह्मण् विरोधी दार्शनिक जगत को समभने की चेष्टा करते करते उलमनों व अन्तविरोधों में फँसता गया क्योंकि एक स्रोर तो दार्शनिक दुःखों से भरे हुये जगत को देखता है, वह मानता है कि जगत में दु:ख है और यह भी मानता है कि उस दुःख का कारण है। वह यह भी मानता है कि दुःख से मुक्ति का उपाय भी है। परन्तु वह अपने कारणों का जब स्वरूप निर्धारित करता है तब उस समय वह एक ऐतिहासिक विचार-क्रम में रहा करता है, उस की वैचारिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक सीमात्रों से वँघी रहती है। यही कारण है कि वौद्ध व जैन दार्शनिक आगे चलकर निरपेदय सत्ता बाद के विरुद्ध खड़े तो हुये त्रौर उन्होंने इतिहास को त्रागे बढ़ाया भी, परन्तु अपनी सीमात्रों के कारण वे आगे घोर व्यक्तिपरक चिन्तन में हूवते गये श्रौर संसार की व्याख्या करते समय उनके हाथों में या तो 'शून्य' रह गया या कोरा 'विज्ञान' जो स्वयं चृिएक था। आगे चल कर शून्यवाद का अभाववादी (Negative) रूप समाप्त होता गया-श्रीर भावात्मक Positive श्रज्ञात सत्ता के रूप में उसे स्वीकृति मिल गई जोकि सिद्धों की वासी में उद्घोषित होने लगा तथा उपनि-पदों की स्थिर त्रात्मसत्ता के सिद्धान्त त्रीर इस सिद्धान्त में प्रायः कुछ भी अन्तर न रहा। कबीर का 'ब्रह्म' ऐसा ही था। निगु एवादी भीराव कबीर जैसे कवि निर्गुण 'प्रियतम का स्थान इसीलिये 'सुन्न महल' बताते हैं। यह 'शून्य' की ऐतिहासिक यात्रा है। नागार्जु न के शून्य तथा संतों के अज्ञ यवाद में अन्तर है यह हमने पहले भी कहा है, परन्तु किस प्रकार बाह्मण विरोधी बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय इतिहास के दौर में प्राणी की मुक्ति का प्रयत्न करने में प्रयत्न करते रहे और उनका किस प्रकार ब्राह्मसमारा में समाहार होगया, यह स्पष्ट है। इस प्रकार वौद्ध दर्शन को आज तक महत्व मिलता आ रहा है, महादेवी का करुणावाद इसका प्रमाण है। उधर मध्यकाल में सारे भक्त कवि कलिकाल के दुःखों के लिए रोते हैं श्रीर कोई उपाय न पाकर भगवान की शरण खोजते हैं। ऐसा

लगता है कि दुःखवाद तव से भारत की धमनियों में समा गया है।
प्रसादली के मत से तो रामायण, रामचरितमानस तथा सारा भक्ति
काल दुःखवादी परम्परा में ही है। जो स्पष्टवः अनात्मवादी दर्शनों से
प्रभावित है उनके अनुसार विशुद्ध आत्मवाद तो आनन्द्रवाद का ही
पर्याय है जिसकी धारा आगमों, तन्त्रों व सिद्धों में बहती रही है।

यहाँ तक हम ने वौद्धमत के प्रमुख सम्प्रदायों का संज्ञेप में अध्ययन किया, उनकी विचारवारा का सामाजिक आधार भी खोजा। अब हम वेदान्त पर विचार करेंगे।

## वेदान्त-दर्शन

मीमांसा के दो विभाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा । पूर्व मीमांसा में कर्मकाण्ड का विवेचन तथा मीमांसा दर्शन है तथा उत्तर मीमांसा में उपनिपदों द्वारा स्थापित आत्मवादी दर्शन है। अतः वेदान्त का दूसरा नाम उत्तर मीमांसा भी है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग है। उपनिपदों में ही वेद का अन्त होता है। अतः वेदान्त का अर्थ उपनिषद का ज्ञान भी है। उपनिपद का ज्ञान क्या है, इसकी स्थापना के लिए अनेक वेदान्ती सम्प्रदाय हैं—जिनमें शङ्कर, रामानुज, मध्य, निम्बार्क व वल्लभ के सम्प्रदाय अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें भी शङ्कर व रामानुज का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शङ्कराचार्य के अद्वेत वेदान्त की इतनी अधिक प्रतिष्ठा है कि प्रायः 'वेदान्त' शब्द से शाङ्कर-वेदान्त का ही अर्थ ब्रह्म कर लिया जाता है।

वौद्ध दर्शन अवैदिक दर्शन था अतः वैदिक दर्शनों का अभ्यु-दय बौद्ध दर्शनों के समानान्तर हुआ। वेदान्त सूत्रों का समय इस दृष्टि से शायद ४०० ईसा पूर्व है। वेदान्त सूत्र उपनिपदों की शिचा के मतभेद को दूर करने के लिए वादरायण द्वारा बनाये गये थे। वेदान्त सूत्रों ने उपनिपदों की शिचाओं में सामझस्य खोज निकाला। परस्पर विरुद्ध युक्तियों के रहस्य पर प्रकाश डाला और सारी उपनिषदों से एक ही मत की पुष्टि की। प्रश्न यह है कि स्वयं वादरायण ने उपनिषदों के विपय में क्या सममा था, यह भी विवादास्पद है। आगे के व्याख्या-कारों में शङ्कर व रामानुज ने वेदान्द सूत्रों के जो भाष्य लिखे उनमें भी घोर मतभेद दिखाई पड़ने लगा। शङ्कर का वेदान्त सूत्र पर भाष्य है 'शारीरिक भाष्य' तथा रामानुज का 'श्रीभाष्य' है। इनमें थिवो जैसे विद्वान् रामानुज द्वारा की गई वादरायण के सूत्रों की व्याख्या को

श्रविक वैज्ञानिक मानते हैं। शाङ्कर वेदान्त पर योगताशिष्ठ तथा मारुहूक्य कारिका का अधिक प्रभाव पड़ा है और योगवाशिष्ट तथा मार्ट्सच्य कारिका पर बौद्ध मनों का प्रभाव स्पष्ट है। शङ्कर के गुरु गीड़पाद की मारुहुक्य कारिका के माध्यम सं वीद्व प्रभाव शाङ्कर वेदान्त में त्राया। शङ्कर ने उसका त्राधार उपनिपदों में खोजा और युक्तियों व श्रुतियों का प्रमाण देकर शाङ्कर वेदान्त का प्रतिपादन किया। श्रमुख बौद्ध-सम्प्रज्ञायों तथा बेदान्त द्र्शन में वहुत सी वातों में समानताहै, इसीलिये शंकर पर बौद्ध प्रभाव स्वीकार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर भी इस अनुमान की पुष्टि होती है। बौद्ध सम्प्रदायों में शुन्यवादी, विज्ञानवादी दर्शनों का प्रभाव ही विशेषतः शंकर के विचारों को प्रभावित करना हुआ जान पड़ता है। अद्वे तवादी, विज्ञान वारी तथा शून्यवादी तीनों वस्तु की अन्तिम सत्ता को विचारों के परे मानते हैं। अतीतावस्था में ही सत्ता को स्वीकृति मिलती है, चाहे उसे विज्ञान कहो या आत्मा। वस्तुओं के भीतर वही अन्तर्यामी रूप से स्थित है। 'सत्ता' का ज्ञान केवल अन्तर्चेतना से ही हो सकता है, जहाँ ज्ञान व ज्ञेय का भेर मिट जाता है। क्ष कहा यह जाता है कि वार्रायण के ब्रह्मसूत्रों पर कुछ वैप्णवों की व्याख्यायें यहुत पहले लिखी जा चुकी थीं। इन व्याख्यात्रों में सूत्रों को है तपरक सिद्ध किया गया था। (देखिये A Hi tory of Indian Ph lo ophy, Vol. II हा, दास गुप्त) है तपरक व्याल्यायें शंकराचार्य से ऋधिक वैज्ञानिक हैं परन्तु सामान्यतया शंकर को ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार माना गया है।

शंकर के गुरु थे गोविन्द और गोविन्द के गुरु थे गौड़पादाचार्य को उपनिषदों के बाद अहै त वेदान्त की दृष्टि से सब से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ÷ इन्होंने सबसे पहले उपनिषदों में अहै त विचार-धारा

<sup>&</sup>amp; Yogacara idealism by Dr. Ashok Kumar.

<sup>÷</sup>गौड्पाइ की देन को मैक्डोनल इस प्रकार स्त्रीकार करता है—
"It appears, however, to be undoubted that one of
the main doctrine of the later Vedanta that of
Maya has not yet been developed in the
Vedanta-Sutra It is first met with in the Karikas of
Gaudpada. (India's past page 147-48)

को पकड़ा और उसे पुनर्जीवित किया। उपनिषदों में तो अनेक प्रकार की विचार-धारायें हैं, द्वे तवादी तत्व हैं और अद्वे तवादी तत्व भी। गौड़पाद ने अद्वे तवादी तत्वों को खोजा। स्वयं शंकर ने यह स्वीकार किया है कि गौड़पाद ने वेदों से अद्वेत सिद्धान्त को खोज निकाला था। (देखिये गौड़पाद कारिका पर शंकर भाष्य) गौड़पाद का समय शायः पवीं शताब्दी माना जाता है शंकर का समय भी यही है (७८८—८२० ई०)। इसका अर्थ यह है कि गौड़पाद, नागार्जुन, असंग बसुवन्धु तथा अश्वघोप जैसे बौद्ध दार्शनिकों के बाद उत्पन्न हुये थे। सम्भवतः गौड़पाद पहले बौद्ध रहे हों और उन्होंने बौद्ध सिद्धान्तों का उपनिषद सिद्धान्तों में सामझस्य खोज निकाला हो। गौड़पाद ने बौद्ध सिद्धान्तों व उपनिपद शिक्षाओं में शायद कोई विरोध नहीं देखा, उन्होंने नागार्जुन की तर्क पद्धति को भी स्वीकार किया।

शंकर का मत मुख्यतः बह्मसूत्रों के भाष्य, गीता भाष्य, माण्डूक्य कारिका भाष्य तथा १० उपनिपदों के भाष्यों पर आधारित हैं। शंकर ने अनात्मवादी वौद्धों का घोर खण्डन किया है, पूर्व भीमांसा-वादियों के कंमकाण्ड की भी कटु आलोचना की हैं और एक 'आत्मा' को ही त्रिकालावाधित सत्ता मानकर संसार की सत्ता को मायात्मक घोषित किया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रों के भाष्य तथा उपनिषदों के भाष्यों में यह सिद्ध किया है कि अद्धे तैवाद ही वादरायण तथा उपनिषदकारों का प्रतिपादित सिद्धान्त है। द्वेत का खण्डन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। हम अत्यन्त संचेप में शंकर वेदान्त को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं।

वेदान्त का अर्थ शंकर के अनुसार स्वतः सिद्ध प्रमाण स्वरूप उपनिषद है। इन उपनिषदों के अनुकूल 'शारीरिक सूत्र' आदि को भी वेदान्त कहते हैं। किसी शास्त्र के अनुशीलन के लिये चार वातों की आवश्यकता पड़ती है—अधिकारी, विषय, सम्बन्ध व प्रयोजन।

वेदान्त का अधिकारी वेद, वेदाङ्ग अर्थात् शिचा, कल्प, ज्योतिप व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिप का अध्ययन समाप्त कर वेदार्थ को प्राप्त कर लेता है। इसाजन्म तथा । जन्मान्तर में कृत उसके पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश काम्य व निषिद्ध कार्यों के नाश से होता है। इनमें काम्य कर्म स्वर्ग प्राप्ति के लिये ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि करना है और निषिद्ध कर्म ब्राह्मणवध आदि हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देना चाहिये। निष्काम बुद्धि जागृत होने पर ही व्यक्ति वेदानत पढ़ने का अधिकारी हो सकता है। प्रश्न होगा कि वेदानत के अधिकारी के लिये कर्म आवश्यक है या नहीं, उत्तर होगा कि तैयारी के लिये नित्य, नैमित्तिक, प्रायिश्वत व उपासना चार प्रकार के कर्म अवश्य करना चाहिये।

इनमें नित्य कर्म संध्या वन्द्रनादि हैं। इन्हें न करने से विध्न उत्पन्न होते हैं। पुत्र जन्म त्रादि से सम्वन्धित यज्ञादि कराना नैसि-त्तिक कर्म है। पाप चय के लिये चान्द्रायण व्रत त्र्यादि करना प्राय-श्चित कहलाता है तथा सगुगा ब्रह्म विषयक चित्त की एकायता रूप शान्ति आदि शांडिल्य विद्या को उपासना कहते हैं। इन सब करणीय कर्मों का उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि मात्र हैं। अधिकारी को इनके अति-रिक्त साधन चतुप्टय से भी युक्त होना चाहिये। साधन चतुप्टय में चार वार्ते हैं १—नित्य व ऋनित्य वस्तु का विचार करना, इस लोक व परलोक में फल भोगने की इच्छा न रखना, २-शम, दम, उपरित. तितीचा, समाधान व श्रद्धा से युक्त होना, ३—इस जगत तथा स्वर्ग के भोग अनित्य हैं ऐसी बुद्धि से युक्त होना, ४—मोच की इच्छा करना। इस प्रकार साधन चतुष्ट्य से युक्त व्यक्ति वेदान्त पढ़ने का अधिकारी हो जाता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि वेदान्त ने कर्मों के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को समाप्त कर दिया है। कर्म ज्ञान को प्राप्त करने का साधन मात्र है, केवल चित्त शुद्धि त्र्यीर पाप नाश के लिए ही कर्म का जप-योग है। मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलती है। वेदान्त ने इस दृष्टि से उपासना में 'भक्ति' का तथा शमदमादि के विधान में 'योग' का समाहार कर दिया है किन्तु योग व भक्ति केवल प्रथम सोपान हैं। इनसे ब्रह्म विप-यक जिज्ञासा जगती है। ध्येय तो ज्ञान की ही प्राप्ति है, भक्ति व योग सायन हैं। आगे यह क्रम उत्तट जाता है । आगे भक्त दार्शनिकों ने भक्ति को साध्य वनाया है श्रौर ज्ञान को साधन, यथा तुलसीदास ने। इसी प्रकार योगियों ने शारीरिक साधनात्रों द्वारा ही मोद्दा प्राप्ति पर जोर दिया है।

यहाँ सन् व असन् की व्याख्या आवश्यक है। शङ्कर के अनुसार सन् केवल वह वस्तु हैं जो भून, भिवष्य, वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान रहे, यथा बहा। और असन् वह वस्तु है जो तीनों कालों में कहीं भी विद्यमान न हो, यथा शश-शृङ्क या वन्ध्या-पुत्र आदि। यह दश्यमान चरावर जगत न तो सन् है क्योंकि यह वर्तमान में तो विद्यमान है पर भविष्य में नहीं रहेगा, अतः यह सन् नहीं है। न यह असन् है क्योंकि वन्ध्या पुत्र की तरह इसे पूर्ण रूप से असन् भी नहीं कह सकते। रस्ती में सर्प की भावना होते समय हम स्पष्ट सर्पज्ञान का कुछ समय तक अनुभव करते हैं, अतः उतने समय तक तो उस अज्ञान की स्थिति रहती ही है, अतः इसे पूर्णतया असन् नहीं कह सकते। अज्ञान सन् असन् चनिवचनीयक है। अनिवचनीय इसीलिए कहा गया क्योंकि न इस जगत को हम सन् कह सकते हैं न असन्। प्रचलित कोटियों से परे होने के कारण ही इसे हम अनिवचनीय कहते हैं।

क्ष रज्जु में सर्प या शुक्ति में रजत के भ्रम की व्याख्या विभिन्न प्रकार से हुई है—

> श्रात्मख्यातिरसत्ख्य।तिरख्याति ख्यातिरन्यथा तथाऽनिर्वचन—ख्यातिरित्येतत्ख्याति पंचकम् योगचारा माध्यमिकास्तथा मीमांसका श्रपि। नैयायिका मायिनश्च प्रायः ख्यातीः क्रमाज्ञमुः॥

शुक्ति में रजत का जो भ्रम होता है उसकी व्याख्या श्रानेक प्रकार से की गई है, इनमें योग।चार या विज्ञानवादी श्रात्म-ख्याति को मानते हैं श्रथात् 'विज्ञान' के श्रातिरिक्त श्रन्य सब पदार्थ नहीं हैं वे श्रन्तर्भूत विज्ञान के नित्तेष मात्र हैं। माध्यमिक की "श्रसत ख्याति" है ये लोग सब पदार्थों को श्रमत् मानते हैं। मीमांसक प्राभाकर शुक्ति में रजत के भ्रम को भ्रम ही नहीं मानते वे उसे यथार्थ ज्ञान मानते हैं। नैयायिक श्रन्यथा ख्याति मानते हैं उनके श्रनुसार शुक्ति-रजत स्थल में, दोष के प्रभाव से जैसे पाण्डुरोगी को वस्तुयें पीली दृष्टिगोचर होती हैं उसी प्रकार दोष के कारण बाजार में रक्खी हुई रजत की प्रतिति शुक्ति में होने लगती है। यही श्रन्यथा-ख्याति हैं। वेदान्ती श्रनिवंचनीय

कहलाती है।

इसी प्रकार यह अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी भाव रूप पदार्थ है। अज्ञान के इस स्वरूप को समक्ष लेने पर हम विश्व की व्याख्या कर सकते हैं और जीव व ब्रह्म की एकता स्वयं स्थापित हो जाती है जोकि वेदान्त का विषय है। कैसे ? इस जगत में स्थिर सत्ता अवस्य है, बौद्ध कहते थे कि स्थिर सत्ता नहीं है, वेदान्ती यह नहीं मानते वे कहते हैं कि सारे भ्रमों का आधार कोई न कोई सत्ता अवश्य है, यदि रब्जुन हो तो सर्प ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार चिंद ब्रह्म न हो तो विश्व का भान नहीं हो सकता। अतः विश्व में एकमात्र सत्ता 'त्रह्म या आत्मन्' है। जगत के सारे भेद माया या अज्ञानकृत है, त्रहा एक है आत्मा व त्रहा अनन्य हैं यह भिन्नता का वोध केवल अज्ञान के कारण है, हम वस्तुनः रज्जुज्ञान को भूल गए हैं श्रीर सर्पज्ञान के भ्रम में हैं, इस प्रकार हमें विश्व का जो ज्ञान हो रहा है वह वास्तविक नहीं है वह अविद्याजन्य है। इसी कारण हम जगत में सुख दु:ख की वेदनायें सह रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं यथा सर्प-ज्ञान हो जाने पर हम डर जाते हैं यद्यपि वहाँ सर्प नहीं होता इसी प्रकार वस्तुतः दुःख न होने पर भी हम अज्ञान के कारण वेदनाओं का अहुभव वस्ते हैं। अख़रह आत्म र ता का वोध (रब्जु-ज्ञान) हो जाने पर जगत के अनुभव स्वयं ही विलीन हो जाते हैं श्रीर स्वरूप स्थिति हो जाती है। श्रतः जगत की सत्ता प्रतिभासिक है, पारमार्थिक नहीं, पारमार्थिक सत्ता तो केवल त्रहा है। इस प्रकार शंकर ने जगत को मायाकृत माना है वह केवल प्रतीत होता है जैसे रञ्जु में सर्प प्रतीत होता है बौद्ध तो शंकर के अनुसार जगत की सत्ता को मानते ही नहीं यथा विज्ञानवादी वाह्य वस्तुओं ख्याति मानते हैं. शुक्ति में रजत का जो भ्रम हमें होता है उसे 'प्रतिसासिक रजत' कहते हैं यथा स्वप्न में हम रथ आदि देखते हैं पर जागने पर वे नहीं रहते। इसी प्रकार भ्रम स्थल में हम शुक्ति में 'रजत' के दर्शन करते हैं। इस रजत दर्शन को न तो हम सत् कह सकते हैं क्योंकि भ्रमज्ञान नष्ट होने के पश्चात् हमें शुक्ति का ही ज्ञान रह जाता है, न असत् कह सकते हैं क्योंकि भ्रमज्ञान के समय हमें रजत-ज्ञान हो रहा था अतः इसे 'अनिवेचनीय' कहते हैं। वेदान्ती की ख्याति (ज्ञान) अनिवेचनीय

का अभाव मानते हैं, केवल मन के प्रत्ययों को ही मानते हैं, शून्यवादी सारी वस्तुत्रों का (शंकर के अनुसार) अभाव घोषित करते हैं।शंकर दृश्यमान वस्तुत्रों का श्रंभाव नहीं मानते, वे उसे न भाव कहते हैं न अभाव, वल्कि इनसे विलच्चण होने के कारण अनिर्वचनीय कहते हैं। तव प्रश्न यह है कि ये नदी, निर्मर, पहाड़, वृत्त, सर, सरिता, समुद्रादि क्या केवल प्रतीत हो रहे हैं या ये वस्तुतः अपनी सत्ता भी रखते हैं ? उत्तर होगा यह सारी सृष्टि मायाकृत है, इनकी सत्ता प्रतीय-मान ही है। इनकी सत्ता वास्तविक नहीं है, जैसे इन्द्र-जाल के खेल में अनेकानेक वस्तुचें प्रतीत होती हैं उसी प्रकार जगत की वस्तुचें इन्द्र-जाल से उत्पन्न वस्तुत्र्यों के समान ही हैं। इनकी सत्ता तभी तक है जब तक अज्ञान रहता है। अज्ञान की निवृत्ति के पश्चात् इनकी सत्ता ही नहीं रहती अतः जगत केवल अज्ञानियों के लिये ही सत् है, ज्ञानियों के लिये नहीं। वे इसके बाह्य आकर्पणों से विरत रहते हैं। इस प्रकार जगत माया या अज्ञान के कारणे ही प्रतीत हो रहा है, एकमात्र सत्ता 'ब्रह्म' है। श्रतः यहाँ श्रमेद है, भेद नहीं, एकता है नानात्व नहीं, एक अखण्ड, चिन्मय, चित् स्वरूप ब्रह्म ही एक मात्र सत् है अन्य सव मायाकृत। शंकर के अनुसार ब्रह्म के दो लच्या किये जा सकते हैं। १-स्वरूप लच्चा, र-तटस्थ लच्या। नहा का स्वरूप लच्चए है ''सत्यं ज्ञानसनन्तं न्रहा' त्रर्थात् नहा सत्य त्रौर त्रनन्त ज्ञानस्वरूप है। तटस्थ लच्चा के त्रानुसार ब्रह्म जगत्पालक, जगत संहारक, सगुण, सर्वेश्वर- त्रादि विशेषणों से युक्त कहा जा सकता है। यह तटस्थ लच्चा केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही ठीक है, ये गुण केवल श्रीपाधिक गुण श्रर्थात् मायाकृत हैं।

प्रश्न यह होगा कि सृष्टि इस प्रकार अज्ञान से कैसे बनती है ?
तथा अनेकात्मक जगत, अनेक जीवों व एक ब्रह्म का सामझस्य कैसे
स्थापित हो सकता है ? इसके लिए आचार्य शङ्कर ने अज्ञान के हो
रूप वतलाये हैं। (१) अज्ञान का समष्टि रूप, (२) अज्ञान का न्यष्टि
रूप। वृत्तों की समष्टि को वन कहते हैं, इसी प्रकार जलां की समष्टि
को जलाशय कहते हैं। यह अज्ञान का समष्टि रूप है। श्रुति में 'अज्ञामेकाम्' कहा गया है, अर्थात् सारे ब्रह्माण्ड के मूल में एक ही समष्टि कृत
अज्ञान है, यह समष्टि कृत अज्ञान उत्कृष्ट उपाधि वाला है, विशुद्ध

सत्व प्रवान है, इसी एक समिष्ट कृत अज्ञान से युक्त हो जाने के कारण ब्रह्म जो निर्पुरण निराकार, चैतन्य स्वरूप है वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्व-नियंता, जगत का कारण 'ईश्वर' कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म के समष्टि कृत अज्ञान ( माया ) से उपहित हो जाने से ईश्वर की उपाधि वनती है शिद्ध चैतन्य + समष्टि कृत अज्ञान=ईश्वर । उपनिषदों में जहाँ-जहाँ ब्रह्म को 'सर्वज्ञा' आदि कहा गया है वहाँ उसकी यह उपाधि माया से युक्त हो जाने के ही कारण कही गई है, वस्तुतः उसका स्वरूप इससे परे है। तो ब्रह्म अज्ञान की समिष्ट से युक्त हो जाने पर ईश्वर कहलाता है। इस ईश्वर को जगत का कारण माना जाता है, ऋतः इसे 'कारण शरीर' भी कहते हैं। माया या अज्ञान के कोप से आवृत्त होने के कारण यह द्यानन्दमय कोश कहलाता है, तथा इस स्रवस्था को सुपुन्नि की अवस्था कहते हैं । यह स्थूल, सूचम प्रपञ्च (जगत) का लय स्थान है। यही 'ईश्वर' व्यटि कृत अज्ञान के कारण अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है। वन तो समिष्ट कृत अज्ञान का परिखाम है। उसका व्यष्टि रूप 'वृत्त' कहलाता है। इसी प्रकार यह समष्टि कृत श्रज्ञान से युक्त ईश्वर, व्यष्टि रूप में अनेक उपाधियों से युक्त होता है। यह व्यष्टि कृत उपाधि निकृष्ट उपाधि मानी जाती है। यह मिलन सत्व-प्रधान होती है और इस न्यष्टि कृत अज्ञान से युक्त ब्रह्म 'प्राज्ञा' कह-लाता है। अर्थात् व्यक्ति के पत्त में ब्रह्म की उपाधि 'प्राज्ञ' होगी और सृष्टि के स्रष्टा की दृष्टि से ब्रह्म अज्ञान से युक्त होकर 'ईश्वर' कह-लायेगा। व्यप्टि पत्त में 'प्राज्ञा' भी 'कारण शरीर' कहलाता है। इस स्थिति में त्रानन्द्रमय कोश तथा सुप्रित अवस्था होती है। अतः इसे स्थूल सूदम शरीर का लय स्थान भी कहते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में श्रात्मा जो चैतन्य स्वरूप है सूद्म अज्ञान वृत्ति से आनन्द का अनुभव करता है। समष्टि कृत तथा व्यष्टि कृत अज्ञान के कारण दी गई उपा-धियों से ईश्वर ऋौर प्राज्ञ मिन्न-नहीं हैं, एक ही हैं। केवल इनमें अन्तर उपाधि के कारण है। यथा वन और वृत्त अभिन्न हैं, उसी प्रकार ईश्वर व प्राज्ञा भी अभिन्न और एक हैं। जिस प्रकार वन में स्थित आकाश व वृत्त में स्थित आकाश अभिन्न हैं, जिस प्रकार जलाशय में प्रति-विस्वित आकाश और व्यष्टि रूप जल में प्रतिविस्वित आकाश अभिन्न हैं; उसी प्रकार ईश्वर व प्राज्ञ भी एक छौर अभिन्न हैं, अन्तर केवल

कहने मात्र का ही है। जिस प्रकार वन + वन में स्थित आकाश तथा वृत्त + वृत्त में स्थित आकाश का आश्रय एक महाकाश है, उसी प्रकार समष्टि और व्यष्टि भूत अज्ञान, तथा उस अज्ञान से युक्त ईश्वर, प्राज्ञ चैतन्यादि का आधार एक माया से अनुपहित शुद्ध चैतन्य है। इसे 'तुरीय ब्रह्म चैतन्य' कहा जाता है।

इस प्रकार जगत में एक ही सत्ता है—'तुरीय ब्रह्म चैतन्य', जिसे हम सामान्यतः 'ब्रह्म' या चैतन्य कहते हैं। ईश्वर, प्राज्ञ आदि इसी की उपाधियाँ हैं अर्थात् यही चैतन्य माया से युक्त होने के कारण कमी ईश्वर और कभी प्राज्ञ कहलाता है। अतः आत्मायें अनेक नहीं हैं जैसा कुछ दार्शनिक व नैयायिक कहते हैं—एक ही आत्मा है, जो उपाधि भेद से अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो जगत की स्थिति अज्ञान के कारण है। इस अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं—(१) आवरण, (२) विचेप।

श्रावरण शक्ति वस्तु के स्वरूप को छिपा लेती है। यथा श्रादित्य-मण्डल पर मेघों के श्राच्छादन से हम उसकी प्रभा को नहीं देख पाते, श्रोर तब कहते हैं कि सूर्य नहीं है। इसी प्रकार श्रज्ञानी श्रावरण शक्ति से श्रावृत्त दृष्टि।के कारण श्रात्मा को नहीं पहचान पाते। श्रज्ञान की इसी श्रावरण शक्ति के कारण श्रात्मा में कर्त त्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दु:खित्व की भावनायें श्रुनुभूत होने लगती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार रज्जु में सर्प की भावनायें उद्भूत हो उठती हैं। किन्तु यदि केवल श्राव-रण शक्ति रहती, तो ब्रह्म का स्वरूप श्रावृत होकर ही रह जाता वह श्रन्थथा होकर न दिखाई पड़ता, किन्तु विचेप शक्ति के कारण रज्जु-रूप जिस प्रकार श्रावृत होकर सर्प रूप में दिखाई पड़ने लगता है, उसी प्रकार ब्रह्म का वास्तविक रूप तो छिप जाता है श्रोर वह ब्रह्म इस जगत के रूप में प्रतीत होने लगता है श्रोर तव रज्जु रूप जैसे श्रद्धश्य हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप भी ज्ञुप हो जाता है। उसकी प्रक्रिया क्या है?

यहाँ वेदान्त सांख्य दर्शन का ऋगी है। सांख्य 'प्रकृति' को एक ऋतग तत्व मानता है और उसी को सृष्टि का कारण मानता है। सांख्य के अनुसार 'प्रकृति', अव्यक्त, त्रिगुणात्मक, हेतुभूत, कार्योत्पत्ति में स्वतन्त्र, एक, निष्क्रिय तथा कारण रहित पदार्थ है। वह 'पुरुष' के लिए त्रियुक्त कर एष्टिकी रचना करती है। पुरुष निष्किय है। सृष्टिका रहेश पुरुष की सुक्ति या केवल्य है। इस प्रकार सांख्य बुद्धिः (सहत्) का कहिए। इतिया स्वीतः सावि सबका कारक 'कव्यक प्रकृति' को मानता है। किन्तु वेदान्त हेसे किसी स्वतन्त्र पदार्थ को यदि स्वीकार करता तो है व मात्र क्यत हो जाता। केवः वह सृष्टि की प्रक्रिया में सल्ल. रजा, तम को तो स्वीकार करता है परन्तु उसे कज़ान का स्वरूप बदलाता है, 'प्रकृति' का नहीं। कव्यक प्रकृति नामक करना कोई सत्ता नहीं है, कवः वेदान्त सारा कार्य माया या कहान से निकालता है।

तो इस छहान की "विचेर शकि" जैसे "रुद्ध" में सर्पादि की उद्भादना करती है, उसी प्रकार यह शक्ति नहा में काकाशादि प्रपन्न की उद्भावना करती है। जैते मकड़ी अपने भीतर से ही अने ह जालों की उद्भावना करती हैं. उसी प्रकार ब्रह्म से यह सारी सृष्टि उद्भूत होजाती है, ज्ञा जिस प्रकार 'मकड़ी' खर्य जाला उत्पन्न करने के कारण "निनित्त कारए" व अपने शरीर से ही जाला निकालने के कारए उनातृत कारए है, उसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्म स्वयं निमित्त कारण भी है कौर उपादान कारण भी। शङ्कर जझ को सवातीय, विवातीय व स्वतः भेरों से परे नानते हैं. परन्तु रामातुव स्वतः भेर मानते हैं। वे बह के ही हो भेर कर लेते हैं—(१) चिन् (२) अचिन्। अचित् से ज्ञात की कत्यना कर हात्ते हैं कीर इसिलये जगन् को बझ ही मानते हैं नायास्तक नहीं। शंकर शुतियों के हारा प्रतिपादित सखरड नड़ा के स्वगत भेर स्वीकार नहीं करते, कता वे 'माया' की कल्पना करते हैं, कौर 'सकड़ी' का उदाहरण सन्द्रत रख कर बड़ा को ही निमित्त व डमाजान कारण सिद्ध कर देते हैं। आगे के विचारकों ने या तो रामानुज का मार्न गृह्य किया है या शङ्कर का। शंकर के अनुवादी जगत को निध्या घोषित करते हैं परन्तु रामानुज के अनुयायी या उनसे प्रभावित कृति जगन् के सौन्दर्य का उन्त होकर वर्षन करते हैं। उसे ब्रह्म हप नानते हैं। तुल्लीवास दोनों को स्वीकार करते हैं परन्तु अपने दङ्गसे।

तो ज्ञा व कात्मा के कमेर को दिखाने के लिये तथा जगत की दृष्टि के लिये राङ्कर ने माया की कल्पना की, इसीलिये उनका तिद्धाना 'मायावाद' कहताना है। यह माया या अज्ञान अपनी वित्तेष शक्ति से ब्रह्म में आका-शादि की उद्भावना करता है। श्रुतियों में भी कहा है—

''तस्माद्वा एतस्मादात्मन् त्र्याकाशाः सम्भूतः"

श्रथीत् उस श्रात्मा से (प्रथम) श्राकाश उत्पन्न हुआ। श्राकाश से वायु, वायु से श्राम्त, श्राम्त से जल, व जल से प्रथ्नी ये पश्च महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये पहले सूदम भूत होते हैं श्रीर श्रपश्ची- छत कहे जाते हैं। इन्हें पश्चतन्मात्रा भी कहा गया है। इन्हीं सूदम भूतों से सूदम शरीर व स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। १० इंद्रियाँ, पाँच वायु, मन तथा बुद्धि ये १० श्रवयव सूदम शरीर कहलाते हैं। बुद्धि के भीतर ही चित्त व श्रहंकार नामक वृत्तियाँ रहती हैं। बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें कर त्व, भोक्तत्व की भावना रहती है, श्रतः श्रात्मा की यहाँ उपाधि व्यावहारिक रूप से 'जीव' होती है।

मन त्रौर ज्ञानेन्द्रियों को मिला कर मनोमय कोश कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ पञ्चमहाभूनों के सात्विक त्रांश से तथा कर्मेन्द्रियाँ रजस से उत्पन्न होती हैं। प्राण, पान, व्यान, उदान, समान ये पञ्च प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ मिलकर प्राणमय कोश बनाती हैं। इनमें विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति युक्त होने से कर्ता है, इच्छा शक्ति युक्त मनोमय कोश कारण है, किया शक्ति युक्त प्राणमय कोश कार्य है। ये तीनों कोश समष्टि रूप से 'सूद्म शरीर' कहलाते हैं। समष्टि व व्यष्टि की दृष्टि से यहाँ पूर्ववत् ब्रह्म व जीव की उप्राधियों में भेद पड़ता है। उक्त सूद्म शरीर की समष्टि रूप उपाधि से युक्त चैतन्य, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ त्रौर प्राण कहलाता है। यह वस्त्र में स्थित सूत्र की तरह सब में व्याप्त रहता है। इसे 'कोश त्रय' या 'सूद्म शरीर' भी कहते हैं तथा जागृत श्रवस्था का वासनात्मक हेतु, स्वप्न और स्थूल प्रपञ्च का लयस्थान भी कहते हैं। व्यष्टि में इसे 'तैजस' कहा जाता है। यह स्थूल शरीर की अपेत्रा अधिक सूत्त्म है। इसे स्वप्न व स्थूल शरीर का लय स्थान भी कहते हैं। सुपुप्ति श्रवस्था में हिरण्य गर्भ व तैजस सूद्म वृत्तियों का श्रवभव करते हैं।

स्थूल भूत पञ्चीकृत होते हैं। पञ्चीकृत का अर्थ है एक सूदम

मृहाभूत का आधा भाग लेकर उसमें शेप चारों महाभूतों के आठवें भाग को मिलाया जाय। यही पद्धीकरण है।

३ सूर्म आकास + है वायु + है श्रग्नि + है जल + है पृथ्वी= स्थूल पञ्चीकृत श्राकाश।

इसी प्रकार १ सूहम वायु + १ श्राकाश + १ श्राप्ति + १ जल + १ स्थूल पृथ्वी= वायु ।

इसी प्रकार अन्य भूतों का भी रूप पञ्जीकृत हो कर स्थूल महा-भूतों में परिएत हो जाता हैं, स्थूल शरीर के कारए ये ही स्थूल महाभूत हैं। इन महाभूतों तथा उनसे उत्पन्न पज्जतन्त्र मात्राओं का क्रम इस प्रकार है—

> त्र्याकाश—शब्द वायु—— शब्द, स्पर्श ऋग्नि——शब्द, स्पर्श, रूप ऋप—— शब्द, स्पर्श, रूप, रस पृथ्वी——शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध

इन्हीं स्थूल महाभूतों से भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, व सत्य लोक उत्पन्न होते हैं। नीचे के लोक, अतल, वितल, रसातल आदि भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। सम्पूर्ण लोक व चार प्रकार के—जरायुल, अयडज, स्वेदज, उद्भिज प्रागो भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं।

स्थूल शरीर की समष्टि से युक्त चैतन्य शरीर का अभिमानी हो कर वैश्वानर तथा विराट कहलाता है। यहाँ अन्नमय कोश तथा जागृत अवस्था होती है। व्यष्टि रूप में चैतन्य की संज्ञा यहाँ 'विश्व' होती है। व्यष्टि रूप में भी अन्नमय कोश तथा जागृत अवस्था होती है। इस अकार एक ही शुद्ध चैतन्य उपाधि भेद से अनेकत्व को प्राप्त होता है। परन्तु जैसे वन स्थित आकाश व वृत्त स्थित आकाश में भेद नहीं है उसी प्रकार समष्टि भूत अज्ञान स्थित वैश्वानर विराट तथा व्यष्टिभूत आज्ञान से आवृत 'विश्व' में भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म व जीव की एकता सिद्ध हो गई, अज्ञान से सृष्टि की उत्पत्ति भी वतलाई गई। इन विभिन्न अवस्थाओं, कोशों, व उपाधियों को हम संचेप में पाठकों की सुविधा के लिए एकन्न कर देते हैं।

|        | उपाधि का कारण                                      | उपाधि                              | <b>अ</b> वस्था | कोश                           |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| कारण   | समष्टि भूत श्रज्ञान से उप-<br>हित ब्रह्म           | ईश्वर                              | सुषुप्ति       | त्रानन्द्मय                   |
| शरीर   | व्यष्टिभूत अज्ञान से उपहित<br>ब्रह्म               | प्राज्ञ                            | "              | ,,                            |
| सूद्रम | समष्टिभूत सूच्म शरीर से<br>उपहित ब्रह्म            | सूत्रात्मा<br>हिरएय-<br>गर्भ प्राण | स्वप्न         | विज्ञानमय<br>मनोमय<br>प्राणमय |
| शरीर   | व्यष्टिभूत सूद्तम शरीर से<br>उपहित ब्रह्म          | तेजस                               | >>             | 2,7                           |
| स्थूल  | समष्टिभूत स्थूल शरीर की<br>समष्टि से उपहित ब्रह्म  | वैश्वान <sup>र</sup><br>विराट      | जागृत          | श्रन्नमय                      |
| शरीर   | व्यष्टिभूत स्थूल शरीर की<br>समष्टि से उपहित ब्रह्म | विश्व                              | <b>&gt;</b> 7  | ,,,                           |

क्रपर के विवेचन से स्पष्ट है कि शुद्ध चैतन्य एक और श्रमित्र है। वह मायोपाधिक होकर ही ईश्वर, प्राज्ञ, सूत्रात्मा, तैजस, वैश्वानर व विश्व श्रादि की उपाधियाँ पाता है। एक ही सत्ता के ये भिन्न नाम हैं। जब हम कहते हैं यह सब न्नह्म है "सर्व खिल्वदं न्नह्मेव" तो इस वाक्य के वाच्यार्थ में ये ऊपर कहे हुये सभी औपाधिक रूप श्रा जाते हैं श्रीर लच्चणा से श्रथं लेने पर केवल एक विशुद्ध चैतन्य का बोध होता है। इसके लिये जलते हुये लोहे के पिएड का उदाहरण दिया जाता है "लोहा जलाता है" इसका वाच्यार्थ तो यही होगा कि लोहे में दाहक शक्ति है, परन्तु लच्चणा से श्रथं श्रम्म का ही होगा।

इस प्रकार वस्तु रूप ब्रह्म में हम अवस्तु रूप संसार का आरोप कर लेते हैं और तब संसार की प्रतीति होती है, अन्यथा यहाँ विशुद्ध सत्ता केवल शुद्ध चैतन्य है। अम के कारण आत्मा का स्वरूप समभने में कठिनाई होती है, अत्यन्त सामान्य अज्ञानी जन तो पुत्र को ही आत्मा मानते हैं, चार्वाक दार्श-निक स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। कुछ इन्द्रियों को, कुड़ प्राण को, कुछ मन को आत्मा मानते हैं। बौद्धों में विज्ञानवादी विज्ञान या बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। बुद्धिसे अविरिक्त किसी आत्मा को नहीं मानते। मीमांसकों में प्रभाकर आत्मा को नैयायिकों की तरह जड़ मानते हैं, उसे ज्ञेय नहीं मानते क्योंकि ज्ञाता स्वयं अपना ज्ञेय नहीं हो सकता। ये लोग संवित को स्वयं प्रकाश्य मानते हैं, आत्मा को नहीं, यदि स्रात्मा स्वयं प्रकाश्य हो तो स्वप्न व सुपुत्रि में भी प्रकाशित रहे। संवित् उत्पन्न तथा तिरोहित होती है। यह उत्पन्न होकर शेय पदार्थ तथा शाता आत्मा को प्रकाशित करती है। शंकर आत्मा को स्वयं प्रकाश्य मानते हैं, किन्तु मीमांसक ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक लज्ज् न मान कर आकस्मिक लज्ज् मानते हैं। आत्मा इनके अनुसार होय रूप से जड़ तथा ज्ञाता रूप से चेतन है। मीमाँसकों में कुमारिल भट्ट प्रभाकर के विपरीत ज्ञान को आत्मा का पर्याय मानते हैं। जड़ आत्मा मानने पर उसका परिखाम स्वयं प्रकाश हो ही नहीं सकता, श्रतः श्रात्मा जड़ नहीं है। परन्तु कुमारिल भी श्रात्मा के एक भाग को जड़ ही मानते हैं। अतः कहा गया है कि कुमारिल अज्ञानो-पहित चैतन्य को ही आत्मा मानते हैं। कुछ बौद्ध-शून्यवादी-शून्य को ही जात्मा मानते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि पहले सब ज्रसत् था श्रतः शुन्य ही श्रात्मा है ( श्रसदेवेदमप्रश्रासीत् ) शंकर के श्रनुसार यह सब् श्रयथार्थ ज्ञान है । श्रात्मा नित्य, शुद्ध, युद्ध, मुक्त, सत्य स्वभाव वाला चैतन्य स्त्ररूप है। इस आत्मा और बहा में कोई अन्तर नहीं है। विश्व में एक ही तत्व है, दूसरा कुछ नहीं। एक ही सन् वस्तु है, ऋन्य सव माया का परिणाम है।

यहाँ तक वस्तु रूप ब्रह्म में अवस्तु रूप संसार की आंति को समकाया इसे 'अध्यारोप' कहा जाता है। इसके विपरीत इस सारी सृष्टि का अपलाप कर वस्तु रूप ब्रह्म मात्र की सत्ता की प्रतिष्ठा करना 'अपवाद' कहलाता है। अपवाद न्याय से हम यह जानते हैं कि किस प्रकार स्थूल भूत सूदम भूतों में और सूद्रम-भूत अज्ञान में समा जाते हैं। अज्ञान या माया ब्रह्म की शक्ति है जो उसकी इच्छा से इस सारी सृष्टि को रचती है। अज्ञान व माया में यही अन्तर है। अज्ञान का सन्वन्य दृष्टा की वृद्धि से अधिक है, माया का सन्वन्य ब्रह्म से। सामान्यतः दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है।

विवर्तवाद—प्रश्न यह है कि जब सत्ता की परिभाषा यह हुई कि वह त्रिकालाबाधित है वह शुद्ध चैतन्य, निर्लेप, विकार रहित, ऋविनाशी अखरड और एक है तो इस अनेकात्म ह जगत की सृष्टि कैसे हो सकती है ? यदि ब्रह्म में विकार नहीं ऋाता तो सृष्टि कैसे वनती है ऋौर यदि विकार त्राता है तो ब्रह्म का लत्त्रण त्रशुद्ध हो जायगा। यों ब्रह्म का कोई लत्तरण नहीं हो सकता तथापि श्रुति कहती है कि वह निगु ए श्रीर निर्लेप है। शङ्कर ने बतलाया था कि ब्रह्म तो श्रविकारी है, उसमें विकार नहीं आ सकता। अतः संसार ब्रह्म का विकार तो हो नहीं सकता, विवर्त हो सकता है। वस्तु में तात्विक परिवर्तन को विकार कहते हैं। यथा दूध से दही बनने के पश्चात् दूध के तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, ब्रह्म में ऐसा कोई विकार नहीं आता। वस्तु में तात्विक परिवर्तन न होने पर भी वह जब अन्य वस्तु के रूप में प्रतीत होती है तब उसे विवर्त कहते हैं। यथा 'रज्जु' में विना किसी तात्विक परिवर्तन के 'सर्पत्व' कें दर्शन होते हैं, रब्जु का अन्यथा रूप सर्प में दिखाई पड़ता है। यहाँ सर्प रज्जु का विकार नहीं है विवर्त है इसी। प्रकार जगत ब्रह्म का विकार नहीं है, विवर्त है। अज्ञान के कारण ब्रह्म अन्य रूप में प्रतिभासित होता है। अतः जगत की सत्ता प्रातिभासिक है, पारमार्थिक अर्थात् वास्तविक नहीं। विज्ञानवादी बौद्ध तो संसार के बाह्य पदार्थों की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते। शून्यवादी मत के. अनुसार किसी पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती, अतः सारे पदार्थ शून्य हैं। परन्तु शङ्कर संसार की व्यावहारिक सत्ता मानते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि रज्जु में हमें सर्पत्व का भान नहीं होता, इसी प्रकार यह नहीं भी कहा जा सकता कि हमें संसार का अनुभव नहीं हो रहा है। विज्ञानवादियों के अनुसार जगत के पदार्थ स्वप्नवत् हैं परन्तु शङ्कर कहते हैं कि स्वप्न का वोध हो जाता है, जागृत श्रवस्था का बोध नहीं होता। त्र्रतः संसार स्वप्न के समान नहीं है। वह रङ्जु में देखे गये सर्प के समान मिथ्या या मायामय है। मिथ्या का अर्थ अनिर्वचनीय है न कि असत्, जैसा कि शून्यवादी मानते हैं। ( हम पहले ही कह चुके हैं कि शून्य का अर्थ आसितक दार्शनिकों ने . असत् किया है।)

,,महावाक्य का अर्थ-(तत्त्वमित' वह तू है' का क्या अर्थ है

इस पर वेदान्तियों में वड़ा विवाद है। शङ्कर के ऋतुसार तीन प्रकार के सम्बन्ध माने गये हैं—(१) समानाधिकरण्य सम्बन्ध, (२) विशेष्य विशेषण सम्बन्ध, (३) लद्दय लद्मण सम्बन्ध।

यह वही देवदत्त है, इसमें 'वह' शब्द में तत् अर्थात् भूतकाल की विशिष्टता है और 'यह' पद में एतत् काल-विशिष्टता है। इन दोनों शब्दार्थों का एक देवदत्त व्यक्ति में बोध होता है। इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में अप्रत्यत्त चैतन्य का बोधक है 'तत्' शब्द, और वर्तमान काल का बोधक है 'त्वम्', दोनों शब्दार्थों का एक ही चैतन्यमय ब्रह्म से तात्पर्य है। यह समानाधिकरण्य सम्बन्ध हुआ।

इसी प्रकार 'यह वही देवदत्त है', इस वाक्य में सः पद का अर्थ परोच्च व्यक्ति है और अयम् का अर्थ वर्तमान काल में दृष्टवस्तु है और इन दोनों पदों के अर्थों का परस्पर विशेष्य विशेषण सम्बन्ध है क्योंकि एक ही व्यक्ति में दोनों पदों के अर्थों का तात्पर्य अभिन्न रूप से ज्ञात होता है। इसी प्रकार तत्त्वमिस वाक्य में तत् का अर्थ परोच्च चैतन्य तथा त्वम् का अर्थ प्रत्यच्च चैतन्य है। इन दोनों पदों के अर्थों का परस्पर विशेष्य-विशेषण भाव सम्बन्ध है, क्योंकि दोनों पदों के अर्थों का एक वस्तु में अभिन्न रूप से तात्पर्य प्रतीत होता है। यह विशेष्य-विशेषण सम्बन्ध हुआ।

समस्या यही है कि परोक्त व प्रत्यक्त चैतन्य में एकता प्रतिपादित कैसे हो ? 'वह तू हैं' में 'वह' अप्रत्यक्त चैतन्य है और 'तू' प्रत्यक्त चैतन्य (जीव) है । तब एकता कैसे स्थापित हो ? दो प्रकार के सम्बन्धों की व्याख्या तो कर चुके अब लक्त्य लक्त्या सम्बन्ध दिखाते हैं । 'यह वही देवदक्त है', इस वाक्त्य में सः पद का अर्थ पूर्वकाल में देखा हुआ व्यक्ति है और अयम् का अर्थ वर्तमान काल में देखा हुआ व्यक्ति है । इनमें परोक्त दृष्टत्व तथा प्रत्यक्त दृष्टत्व इन दो विरुद्ध अंशों को छोड़कर एक ही व्यक्ति देवदक्त का बोध होता है । देवदक्त ही लक्त्य है और 'सः अयम्' ये पद लक्त्या हैं । इसी प्रकार तत् पद का अर्थ अप्रत्यक्त चैतन्य और त्वम् पद का अर्थ प्रत्यक्त है , वही वेतन्य का बोध होता है, अतः शुद्ध चैतन्य ही लक्त्य है और तत् व त्वम् पद लक्त्या हैं, यही

लक्य लक्तण सम्बन्ध है। विरोधी अंशों को छोड़ देने के कारण इसे 'भाग त्याग लक्तणा' कहते हैं क्यों 'तत्त्वमिस' की सिद्धि न जहल्लक्तणा से हो सकती है न अजहत् लक्तणा से। महावाक्य की सिद्धि तो विशेष लक्तणा से ही हो सकती है। सामान्य वाक्यों की तरह यथा 'नील कमल है' इस 'तत्त्वमिस' महावाक्यों में विशेष्य-विशेषण भाव, या समानाधिकरण्य, सम्बन्ध प्रमाणित नहीं हो सकता। नील कमल में उक्त सम्बन्ध सुविधा से दिखाये जा सकते हैं। महावाक्य का तो अखण्डार्थ ही लिया जाता है इसीलिये कहा गया है—

संसर्गों वा विशिष्टों वा, वाक्यार्थों नात्र सम्मतः। ऋखरडेक रसत्वेन, वाक्यार्थों विद्वषाम् मतः।

निर्णु श बहा में किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो ही नहीं सकता। इसके अवयव नहीं होते, श्रीरासम्बन्ध या संसर्ग होने के लिये हिसावयवता की आवश्यकता है। बहा के वाहर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे संसर्ग वन सके। बहा तो अखर हो । अतः 'यह नील कमल है' इस वाक्य की तरह 'तत्त्वमिस' में न समानाधिकर एय सम्बन्ध वनेगा न विशेष विशेषण भाव, क्यों कि नील त्व विशेषण है और उत्पल विशेष्य। नील त्व और उत्पलत्व का संसर्ग वन सकता है। या नील त्व व उत्पलत्व एक ही द्रव्य में समानाधिकर एय सम्बन्ध से रहा सकते हैं परन्तु तत् व त्वम् में होनों पड़ार्थ एक दूसरे के विशेषण वन सकते हैं परन्तु तत् व त्वम् में होनों पड़ार्थ एक दूसरे के विशेषण वन सकते हैं न समानाधिकर एय सम्बन्ध से रहा सकते हैं पर न्तु तत् व त्वम् सकते हैं न समानाधिकर एय सम्बन्ध से एक स्थान पर रह सकते हैं। सामान्य तथा प्रचलित लज्ञणा से भी इनका अर्थ लिज्ञत नहीं होता। 'अतः महावाक्य का अखर एउ अर्थ ही लेना पड़ता है और ज़िल्लणा में एक विशेष "भाग त्याग 'लज्ञ्णा' का प्रयोग करना पड़ता है, तभी "तत्त्वमिस" से एक ही शुद्ध चैतन्य का बोध होता है। ।

प्रश्न होगा कि संसर्ग तो महावाक्य को सिद्ध कर नहीं पाते, लक्षा कर सकती है। परन्तु यह 'भाग त्याग लक्ष्णा' तो सर्वथा नवीन है, अभी तक जहत् स्वार्था या अजहत् स्वार्था के नाम अवश्य सुने थे। यह नयी लक्ष्णां कौन है ? उत्तर होगा कि 'नीलकमल' की तरह इस महावाक्य में विशेष्य विशेषण भाव

तथा समानाधिकरएय सम्बन्ध (एक स्थान में दो वस्तुत्रों का रहना) स्थापित नहीं हो सकता। इसी प्रकार गङ्गायां घोप या शोणोधावति की तरह महावाक्य में जहत् स्त्रार्था या श्रजहत् स्वार्था लच्चणायें भी स्थापित नहीं हो सकतीं, क्योंकि पहले जहत् स्वार्था लच्चणा को लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि गङ्गायांचोप:--गङ्गा में घर है, इस वाक्य में विरोध दिखाई पड़ता है परन्तु गङ्गा पद अपना स्वार्थ छोड़ कर अश्रूयमाण तीर पद को लचित करता है अतः गङ्गायां घोपः से गङ्गा के तीर पर गाँव है, यह अर्थ निकल आता है। परन्तु "तत्त्वमिस" में तत् व त्वम् दोनों पद पहले से ही सुनाई पड़ रहे हैं। तत् व त्वम् पद अपना पूर्ण अर्थ नहीं छोड़ते, वे कुछ भाग छोड़ देते हैं और कुछ नहीं छोड़ते। इसी प्रकार अजहत् स्वार्था लच्छा में 'शोणो धावति' ''लाल दौड़ता है" में लाल रङ्ग नहीं दौड़ सकता, ऐसी वाधा आती है। अतः लाल सङ्ग से युक्त अश्व दौड़ता हैर्ऐसा अर्थ लिसत हो जाता है। यहाँ शोरा पर अपना अर्थ नहीं छोड़ता। इसीलिये यह अजहत् स्वार्था है, किन्तु तत् व त्वम् पर में ऐसा नहीं होता उसमें तत् व त्वम् पर दोनों अपने विरुद्ध परोच्तत्व व प्रत्यच्तत्व को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार अजहत् स्वार्था लच्चणा भी नहीं हो सकती । अतः कोई श्रीर लज्ञणा माननी होगी श्रीर यही 'भाग त्याग लज्ञणा' है। इसमें तत् व त्वम् पर् के परोच्च चैतन्य व प्रत्यच्च चैतन्य में परोच्चत्व व प्रत्यच्च-त्य को छोड़ देते हैं और "चैतन्य-मात्र" को ग्रह्म कर लेते हैं। अतः भाग त्याग लज्ञ्णा सिद्ध हुई।

इस प्रकार शंकर वेदान्ती महावाक्य की सिद्धि करते हैं और बहा व जीव में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं मानते, रामानुज बहा व जीव में अन्तर स्वीकार करते हैं, यद्यपि तत्वतः दोनों को एक मानते हैं। उनकी महावाक्य की सिद्धि में भी अन्तर है, आगे के वैद्याव आचार्यों ने भी इस भाग त्याग लच्चणा और सोऽयं देवद्ताः के उदा-हरणों को स्वीकार नहीं किया, उसकी अनेक व्याख्यायें की हैं।

वेदान्त में इसके पश्चात् "यहं त्रह्यास्मि" "मैं त्रह्य हूँ", इस श्रतुभूति पर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत से दार्शनिक जीवन्मुक्ति को सम्भव नहीं मानते, परन्तु वेदान्ती मानते हैं। वेदान्त के अनुसार

त्र्याचार्य या गुरु पूर्वकथित ऋध्यारोप व ऋपवाद न्याय से 'तत्त्वमसि' वाक्यार्थ को शुद्ध करके शिष्य को समभावे, तत्र उसमें 'मैं नित्य, शुद्ध, वुद्ध, मुक्त, सत्य-स्वभाव, अनन्त अद्वय ब्रह्म हूँ" ऐसी अखण्ड चित्त वृत्ति का उद्य होता है। अत्र यहाँ पुनः वेदान्त सांख्य से प्रभावित प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन में वाह्य पदार्थ की प्रतीति के समय आत्मा का प्रतिविम्व बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि उस पदार्थ को प्रकाशित कर देती है। या विज्ञान भिन्नु के अनुसार बुद्धि तथा आत्मा का प्रतिविम्व परस्पर एक दूसरे पर पड़ता है, तभी वाह्य पदार्थ प्रका-शित होता है। वेदान्त में प्रायः प्रथम प्रक्रिया स्वीकृत है। अर्थात् "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसी अखण्ड चित्त यृत्ति का उदय होता है। यह चित्त-यृत्ति अखरेंड, अभिन्न, अज्ञात ब्रह्म को विषय बना कर उसके ऊपर पड़े हुये अज्ञान को नष्ट कर देती हैं अगैर तव जैसे तन्तु दाह हो जाने से पट का दाह हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश हो जाने से स्वयं प्रकाश्य ब्रह्म का प्रकाश प्रतीत होने लगता है, और तव अज्ञान विनाशिका चित्तवृत्ति स्वयं नष्ट होजाती है। जिस प्रकार दीपक सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रकार चित्त वृत्ति में प्रतिविन्वित चिदाभास स्वयं ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। चिदाभास तो केवल ब्रह्म विषयक अज्ञान का नाश कर देता है, श्रीर जिस प्रकार दर्पण के न रहने पर मुख का प्रतिविम्व मुख में ही समा जाता है, उसी प्रकार चित्तवृत्ति के नष्ट हो जाने पर उसमें स्थित चित् का श्राभास भी, स्वप्रकाश ब्रह्म से स्वयं श्रिभभूत हो जाता है। इस प्रकार "मैं ब्रह्म हूँ" केवल यही एक अखण्ड अनुभव ज्ञानी को होता है। संसार के पदार्थ ज्ञान की प्रक्रिया से आत्मज्ञान की उक्त प्रक्रिया भिन्न है। लौकिक वस्तुओं का ज्ञान होते समय चैतन्य का प्रतिविम्य चित्त या श्रंतः करण पर पड़ता है श्रौर तब हमें वस्तु का ज्ञान होता है। किन्तु ब्रह्म का ज्ञान होते समय चिदाभास, ब्रह्म विषयक अज्ञान को तो नष्ट कर डालता है पर ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। वह स्वयं ब्रह्म के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है। उदाहरण के लिये किसी जड़ पदार्थ को लीजिये। "यह घड़ा है" इसका ज्ञान हमें किस प्रकार होता है ? इस प्रक्रिया में सम्मुख स्थित घट के त्राकार में हमारी चित्तवृत्ति परिणत हो जाती है, श्रौर श्रज्ञात घट को विषय वनाकर, घट विषयक श्रज्ञान को नष्ट कर अपने में स्थित चित्तात्मा के आभास से जड़ घट को ज्ञात वना देती है। इसीलिये कहा गया है कि चित्तवृत्ति तथा उसमें स्थित चित्त का आभास दोनों घट को प्राप्त होते हैं इनमें चित्त वृत्ति घट-विषयक अज्ञान को नष्ट कर डालती है और चित्त का आभास घट-ज्ञान की प्रतीति करा देता है।

वेदान्त में चैतन्य के साचात्कार होने तक तैयारी के रूप में श्रनेक श्रनुष्टानों का वर्णन है यथा उपक्रम, उपसंहार, श्रभ्यास श्चपूर्वता, फल, श्चर्थवाद व उपपत्ति के द्वारा शास्त्र का श्चध्ययन व श्रभ्यास करना चाहिये। इसी प्रकार श्रवण के अतिरिक्त मनन, निदि-ध्यासन, समाधि और अनुष्टान आवश्यक होते हैं। समाधि भी दो प्रकार की होती है सविकल्पक और निर्विकल्पक। यहाँ वेदान्त योग की शरण लेता है ख्रौर योग की प्रक्रिया को भी समेंट लेता है। इसी लिए वेदान्त में भक्ति, योगादि सभी का समाहार हो जाता है, पर प्रमुखता ज्ञान की ही है। तो सविकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान व शेय इन तीनों का अलग अलग भान होता है परन्तु ब्रह्म में अखएडा-कार चित्तवृत्ति स्थापित हो जाती है, यह सविकल्पक समाधि है। निर्विकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञीय का अलग अलग ज्ञान न होकर एक ही ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है। इस समाधि में जल में मिले हुए लवण के लवणस्व ज्ञान के श्रभाव होने पर केवल जल का जैसे ज्ञान होता है उसी प्रकार ऋदितीय ब्रह्माकार चित्तवृत्ति के ज्ञान की सत्ता का अभाव होने पर ब्रह्म मात्र का ही ज्ञान रह जाता है। सुपुप्ति में भी 'वृत्तिज्ञान' का त्र्यभाव ही रहता है परन्तु वृत्ति या श्रन्तं:करण का श्रभाव नहीं रहता परन्तु निर्विकल्पक समाधि में वृत्ति का नाश हो जाता है इस समाधि के अङ्ग योग में वर्णित यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। इस समाधि में अनेक विघ्न पड़ते हैं परन्तु साधक उनसे वचता है। विघ्न रहित चित्तवृत्ति, निष्कम्प-दीप-शिखा के समान ब्रह्म में स्थित हो . जाती है। इस समय शुद्ध चैतन्य मात्र का बोध होता है, यही निर्विकल्पक समाधि है।

जीवन्मुकि—उक्त अवस्था इसी जीवन में होती है। अतः जीव-न्मुक्त वह पुरुप है जिसका अज्ञान तथा उससे जन्य, संचित कर्म, संशय भ्रम आदि का नाश हो चुका हो, जो अखिल अनन्त ब्रह्म का साचा-त्कार कर ब्रह्मनिष्ठ हो चुका हो। मुक्त पुरुष के हृद्य का श्रम नष्ट हो जाता है, सर्व संशयों का विनाश हो जाता है और कर्म चय हो जाते हैं, जिस प्रकार प्राकृत जन इन्द्रजाल के पदार्थों को देख कर विचार करता है कि ये पदार्थ मिथ्या हैं उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष जागृत ऋवस्था में विचार करता है कि यह शरीर तो रक्त, मांस, विष्ठादि का भएडार है, इन्द्रियाँ वधिरत्व अन्यत्व आदि से युक्त हैं, अन्तःकरण भूख, प्यास, शोक, मोह से प्रसित है, यह दृश्यमान जगत सत् नहीं है। श्रुति कहती है जीवन्मुक्त पुरुष नेत्रयुक्त होनेपर भी नेत्रविहीन जैसे व्यवहार करता है, कर्ण होन पर भी बधिर जैसा वर्तता है, मन होने पर भी मन विहीन-सा रहता है । ऐसा साधक आहार विहारादि में अभिमान रहित होकर प्रवृत्त होता है। वह सब कुछ करता हुआ भी मन से कुछ नहीं करता। वह शुभ व अशुभ दोनों में उदासीन रहता है। प्रश्न होगा कि जोवन्मुक्त पुरुष क्या अशुभ आचरण कर सकता है ? उत्तर होगा—नहीं। क्योंकि ब्रह्म तत्व को जान लेने के पश्चात् यदि साधक मनमाना आचरण करेतो फिर ऋपवित्र पदार्थ के भत्तए में लगे हुए श्वान व उस ब्रह्मवेत्ता में क्या अन्तर होगा ! इस अवस्था में सद्गुण तो स्वयं आ ही जाते हैं, साधक इच्छा, ऋनिच्छा, परेच्छा तीनों से परे रहता है।

उसके संचित (पूर्वकाल के वे कर्म जो एकत्र हैं) व किएामाए (वे कर्म जो एकत्र हो रहे हैं) कर्म नष्ट हो जाते हैं केत्रल प्रारच्ध कर्मी (पूर्वकाल के वे कर्म जिनका भोग चल रहा है) का भोग मृत्यु पर्य्यन्त करता है, सो भी क्दासीन हो कर। द्रुख से घुमाये गये कुम्हार का चक्र जैसे कुछ अवस्था तक स्वयंमेव घूमता रहता है उसी प्रकार जीवनमुक्त का शरीर केवल प्रारच्ध कर्मी को भोगने के लिये जीवित रहता है ज्यौर उनका भोग समाप्त हो जाने के पश्चात् वह सचिदानन्द ब्रह्म में लीन हो कर कैवल्यानन्द का अनुभव करता है। यह विदेह मुक्ति है।

संज्ञप में वेदान्त का यही सारांश है, इसमें ब्रह्म व जीव की एकता, माया से सृष्टि की उत्पत्ति, तथा साज्ञातकार हो जाने के पश्चात् 'श्रहं ब्रह्मास्मि' की श्रवुभूति का विशद विवेचन किया गया है। कर्म, योग, भक्ति श्रादि का उपयोग साज्ञातकार के लिये केवल मानसिक

तैयारी के लिये किया गया है। इस विवेचन के पश्चात् हम देखते हैं कि आचार्य ने अन्य मर्वो का जो खरहन किया है उससे वेदानत सम्बन्धी धारराएँ और भी स्पष्ट हो जाती हैं।

वेदान्त तथा ऋन्य सम्प्रदाय—वेदान्त सुत्रों के द्वितीय अध्याय में वादरावण ने अनेक सन्प्रदायों का खण्डन किया है। सूत्रों के शंकर-भाष्य में आचार्य का दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो जाता है। सर्व प्रथम स्पृतियों द्वारा प्रतिपादित है तवाद का खरहन किया गया है। स्पृतियाँ कहती हैं कि ब्रह्म निमित्त व उपादान दोनों कारण नहीं हो सकता, 'त्रहा' वो निविरोप है दव उससे सविरोप व सावयव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई ? किन्तु शंकर का तर्क है कि वृद्धिमान व्यक्ति से अनेक तुच्छ वस्तुवें उत्पन्न होती हैं यथा मनुष्य के शरीर से केश, नाखून उत्पन्न हो जाते हैं, गोवर से विरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं, यदि कही कि केश, नालून आदि जड़ शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म अशरीरी है परन्तु विच्छू चेतन परार्थ है वह गोवर में रहता है, शरीर में अशरीरी ब्रह्म विद्य-मान है अतः अशरीरी ब्रह्म से शरीर की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती ? यदि कहो कि उक्त उदाहरगों में गोवर व विच्छू तथा शरीर व केश की प्रकृति एक सी है तो बहा व संसार की प्रकृति में भी कुछ समता अवश्य है, दोनों में सत् तत्व existence विद्यमान है। कारण रूप ब्रह्म में भी सत्ता है ऋीर कार्य हप संतार में भी। सांख्य शास का भी यह आक्रेप व्यर्थ है कि जब कार्य हप जगत कारण हप ब्रह्म से पूर्णतया विपरीत प्रकृतिं;(स्वभाव) वाला है तो अव्यक्त प्रकृति या प्रधान की स्वतन्त्र सत्ता मान लेनी चाहिये, क्योंकि सांख्य दर्शन 'प्रधान' को तो जड़ सानता है किन्तु उससे आगे चल कर रङ्ग, रूप, शब्द आदि की हत्यित मानता है यह कैसे सम्भव, है ! और यदि सम्भव है तो ब्रह्म को ही उपादान कारण क्यों नहीं मान लेते ?

वेदान्त के विषय में यह आज्ञेप है कि वह तर्क को छोड़ कर श्रुति की शरण ले लेता है। इसका उत्तर शंकर देते हैं कि व्यक्तित मतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वेद अपीरुपेय है। अतः जहाँ विवाद उपस्थित हो वहाँ श्रुति की शरण लेना ही ठीक है। पाठक देखें कि शंकर की युक्ति कितनी दुर्वल है, आज कोई भी व्यक्ति इस तर्क पर विश्वास नहीं कर सकता। शंकर यह मानते हैं कि श्रुति को प्रमुखता देनी चाहिये और तर्क को श्रुति की अधीनता में रहकर ही कार्य करना चाहिये।

इसलिये शङ्कर के अनुसार जो विचारधारा श्रुति विरुद्ध है वह विश्वसनीय नहीं है, साँख्य को इसीलिये हम स्वीकार नहीं कर सकते।

सॉंख्य दर्शन कहता है कि संसार के सारे पदार्थ सुख दुःख या मोह प्रधान हैं अतः उनका कारण भी सुख, दुःख तथा मोह ही होना चाहिये। यह कारण सत्व, रज व तम रूप ही कहा जाता है। इसी विगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति को 'प्रधान' कहते हैं जो संसार के सारे पदार्थों की रचना करती है, यह 'प्रधान' या अव्यक्त प्रकृति स्वयं जड़ है परन्तु यह अनेक वस्तुओं की रचना करती है, गुणों की विषमता से 'प्रधान' में गित उत्पन्न हो जाती है और विभिन्न पदार्थ वनने लगते है। शंकर के अनुसार यह कल्पना व्यर्थ है क्योंकि संसार में कोई कार्य विना किसी चेतन सत्ता के स्वयमेव नहीं होता; भवन, उपवनादि को मनुष्य बनाते हैं, 'प्रधान' जो स्वयं जड़ है वह संसार की रचना करने में कैसे समर्थ हो सकती है ? फिर यदि 'प्रधान' हो सब वस्तुओं की रचना करती है तो घट के लिये 'मिट्टी' के उपादान की क्या आवश्यकता ? वेदान्ती सीधे श्रुति के आदेश पर विश्वास करते हैं कि जगत का निर्मायक एक चेतन तत्व है, यदि वह अचेतन होता तो जगत में व्यवस्था न दिखाई पड़ती।

सॉंख्य दर्शन के अनुसार 'प्रकृति' पुरुप के लिये उसी प्रकार कार्य करने लगती है जिस प्रकार एक वच्चे को देख कर गाय दूव को प्रवाहित करना प्रारम्भ कर देती है। वेदान्ती के अनुसार यह उपमा भी अशुद्ध है क्योंकि दूव गाय के उरर में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। गाय किसी अन्य वस्तु को नहीं निकाल सकती केवल दूध को ही निकाल सकती है। (वेदान्तसूत्र २ अध्याय, २ पर, ४ सूत्र) सॉंख्य के अनुसार 'प्रधान' उसी प्रकार अनेक वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती हैं जिस प्रकार घास, भाड़ी, पत्तियाँ आदि दूध में परिणत हो जाती हैं। यह स्वभावतः ही होता है, यह घास आदि का स्वभाव ही है कि वे दूध में परिणत हो जायें। वेदान्ती के अनुसार घास ब्हूध में परिणत तभी होगी जब उसे गाय उदरस्थ कर ले। इससे स्पष्ट है कि निमित्त कारण की आवश्यकता है, अतः वेदान्ती निमित्त कारण को मानतां है।

यित इसे स्वीकार कर भी लिया जाय तो भी साँख्य दर्शन में 'प्रधान' का कोई उद्देश्य न होने से उसे प्राह्म नहीं माना जा सकता। यित कहो वह पुरुप की मुक्ति के लिये प्रयत्न करती है तो वह तो स्वयं मुक्त है, उदासीन है, उसे न अमनन्द होता है न दुःख। फिर प्रश्न होता है कि दोनों में सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जा सकता है? सांख्य उत्तर देगा कि प्रधान और पुरुप में अन्धे व लँगड़े का सम्बन्ध है, लँगड़ा अन्धे के कन्धे पर बैठ कर चल सकता है और लँगड़ा पथ-प्रदर्शन कर सकता है। पुरुप निष्क्रिय है और प्रकृति अन्धी है अतः दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है। परन्तु सांख्य दर्शन जब पुरुप को उदासीन कहता है, निष्क्रिय कहता है तब पुरुप 'प्रधान' में किया कैसे उत्पन्न करता है? यित यह कहो कि चुम्बक जैसे निकट आने पर लोहे में गति उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार पुरुष प्रकृति को गतिवान कर देना है, तो यह भी युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि चुम्बक व लोहे का सम्बन्ध एक निश्चित दूरी का है एक निश्चित दशा में ही वह गति उत्पन्न करने में समर्थ होती है। यित पुरुष, प्रकृति के निकट है तो सर्वदा गति उत्पन्न होती रहनी चाहिये और प्रलय कभी नहीं होनी चाहिये।

वेदान्त के अनुसार सांख्य दर्शन अन्तर्विरोधों से भरा है। कहीं, इन्द्रियों की संख्या ७ है, कहीं ११। कभी कहते हैं कि सूद्म भूत महत् अर्थात् बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, कभी कहते हैं कि चेतन तत्व (Self consciousness) से। कभी आन्तरिक अवयवों को तीन बताते हैं कभी केवल एक को। (वेदान्तसूत्र, २ अध्याय, २ पद, १० सूत्र)

इस प्रकार वेदान्ती सांख्य की इस बांत को नहीं मानता कि सृष्टि का मूलभूत कारण एक जड़ तत्व है, जो सूद्दम और त्रिगुणात्मक है, जो स्वतन्त्र है। सांख्य में पुरुष अनेक माने जाते हैं, वे चेतन हैं पर उदासीन और निष्क्रिय हैं। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वेदान्त ने सांख्य से केवल प्रक्रिया का कम किसी सीमा तक अपनाया है, अन्यथा वह केवल 'ब्रह्म' को छोड़कर 'प्रधान' जैसे तत्व में विश्वा उ नहीं करता। स हित्य पर सांख्य का प्रभाव कम पड़ा है, केवल सृष्टि प्रक्रिया का अध्ययन करते समय यह दर्शन हमारी अवश्य सहायता करता है। कवीर की सृष्टि प्रक्रिया को सममने के लिए, या सूर

के द्वारा दी गई सृष्टि प्रक्रिया के तुलनात्मक अध्ययन के लिये सांख्य का अध्ययन अवश्य अपेचित है।

साँख्य का योग से घनिष्ट सम्बन्ध है अतः योगिक चर्चा में भी साँख्य का अनुशीलन आवश्यक है।

वैशेषिक का खगडन—वैशेषिक अनीश्वरवादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक थे महर्षि कगाद, परन्तु सांख्य के प्रवर्तक 'कपिल' को वादरा- यण ने ऋषि माना है, कगाद को नहीं। कणादि की देन हैं परमाणुओं द्वारा विश्व की सृष्टि समभाना। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेक परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु अत्यन्त सूद्दम हैं, दो परमाणु मिल कर 'द्वयणुक' को बनाते हैं, इन्हीं के योग से दीर्घ आकार की वस्तुएँ बनती हैं। वादरायण ने इसका खण्डन यों किया है कि जब कारण के अनुसार ही कार्य होता है तो जब परमाणु अवयव रहित है तो सावयव जगत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

कर्णाद यह मानते हैं कि परमाणुओं में 'श्रदृष्ट' गति उत्पन्न करता है। वादरायण पूछते हैं कि परमाणु में जो प्रारम्भिक गति उत्पन्न होती है वह परमाणु के भीतर से उत्पन्न होती है या त्रात्मा के भीतर से ? दोनों प्रकार से गति सम्भव नहीं क्यों कि श्रदृष्ट पूर्व जन्म के कर्म से उत्पन्न होता है। श्रात्मा के लिए जो 'श्रदृष्ट' है वह परमाणु में कैसे पहुँचा ? यदि परमाणु को रूप-रहित मानते हो तो कार्य रूप वस्तु में रूप, रङ्ग, श्रादि तत्व कहाँ से उत्पन्न होते हैं ?

इस प्रकार वेदान्त परमाग्गुवादी सिद्धान्त का खण्डन करता है। परमाग्गुओं की कल्पना से जगत की उत्पत्ति नहीं समकाई जा सकती। श्रतः वेदान्त माथा से जगत की उत्पत्ति मानता है।

जैनदर्शन-लएडंन- जैन दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है स्यात्वाद। साथ ही जैन दार्शनिक जीव को 'मध्यम परिमाण' का मान कर शरीर के अनुसार उसका घटना बढ़ना मानते हैं। स्यात्वाद के अनुसार सप्तमङ्गी को वादरायण नहीं मानते। स्यात्वादी कहते हैं कि किसी भी वस्तु का निश्चित स्वरूप हम नहीं वतला सकते, उसमें परस्पर विरोधी वातें रहती हैं। घट यहाँ है, घट यहाँ नहीं है, घट यहाँ है भी और नहीं भी है, आदि सात वातें एक घट के विषय में कही जा सकती हैं।

वादरायण के अनुसार एक ही वस्तु में इतनी परस्पर विरोधी वातें नहीं आ सकतीं।

'मध्यम परिमाण' सिद्धान्त का खण्डंन वाद्रायण ने इस प्रकार किया है कि यदि आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हो तो चूँ कि सङ्कोच व विकास मानने से उसमें विकार मानना होगा और श्रुति आत्मा को अविकारी मानती है अतः यह सिद्धान्त मिश्या है। वाद्रायण का यह खण्डन वस्तुतः जैन दर्शन को ठीक-ठोक न सममने के कारण मालूम होता है।

वीद दर्शन का खरहन—वैभाषिक जगत के पदार्थों को चित्त के वाहर भी मानते हैं और भीतर भी इसीलिए वे 'सर्व-अस्तिवादी' कह-लाते हैं किन्तु वैभाषिक चर्णिक बाह को भी मानते हैं। वौद्ध जगत की सृष्टि चर्ण-स्थायी परमारणुओं से मानते हैं। वादरायण के अनुसार चर्णस्थायी परमारणुओं का संयोग ही नहीं वन सकता। यदि यह कहों कि अविद्या आदि निदानों के एक दूसरे के प्रत्यव से समुत्पादन—समु-दाय होता है तो यह भी युक्त नहीं क्योंकि अविद्यादि पृथ्वी आदि स्थूल भूतों को उत्पन्न नहीं कर सकते। चर्णिक वाद के अनुसार पहली वस्तु नष्ट हो जाने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है परन्तु जब पहली वस्तु नष्ट हो चुकी है तो वह दूसरी वस्तु का कारण कैसे वनेगी?

वादरायण कहते हैं कि कारण का सर्वथा नाश नहीं हो सकता घट नष्ट हो जाता है, मिट्टी रहती है; अतः वस्तुतः विच्छेद नहीं होता, कारण का पूर्ण अभाव कभी नहीं होता।

यदि कहो कि संसार में कोई स्थायी तर्व नहीं है जैसे आत्मा, तो यह भ्रम है क्योंकि यदि आत्मा नहीं है तो हमें पूर्व अनुभवों की . स्मृति कैसे होती है, विभिन्न अनुभवों का अधिष्ठान कहाँ होगा ?

सौत्रान्तिक-खरहन—सौत्रान्तिक वाहर की वस्तुओं की-ज्ञिंगि कता को मानते हैं। जो घट हमें अब दिखाई पड़ रहा है वह वहीं नहीं है जो एक ज्ञरा पूर्व था। अतः इस समय दिखाई पड़ने वाला घट पहले के विच्छित्र घट का परिस्ताम है। जब हम घड़े को देखते हैं तो वह एक ज्ञरा में नष्ट तो हो जाता है परन्तु चित्त में अपना आकार छोड़ जाता है, इससे हम द्वितीय ज्ञरा में स्थित घड़े का अनुमान कर लेते हैं। वादरायस कहते हैं कि यह असम्भव है, क्योंकि जो वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके आकार या रङ्ग-रूप आदि का स्थान परिवर्तन नहीं देखा जाता यदि विनष्ट वस्तु से भी इस प्रकार वस्तु उत्पन्न होती जाय तो उदासीनों को भी वह बात प्राप्त हो जाय और तब निर्वाण के लिए प्रयन्न करना भी व्यर्थ जान पड़े।

योगाचार खराडन—वैभाषिक बाहरी पदार्थ तथा अन्तर स्थित विज्ञान दोनों को मानते हैं। सौत्रान्तिक केवल बाह्य पदार्थों को अनुमान सिद्ध मानते हैं, विज्ञान तो उसी का भीतरी निचेप मात्र है। कतु विज्ञानवादी सौत्रान्तिक के बिल्कुल विपरीत विज्ञान को तो मानते हैं परन्तु वाह्य पदार्थों को नहीं मानते। वादरायण कहते हैं कि बाह्य पदार्थों की सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती है, पदार्थों के बिल्कुल न रहने का ज्ञान सम्भव नहीं है, स्वप्न अवस्था में देखे गये पदार्थों की माँति जागृत अवस्था के पदार्थ नहीं हैं क्योंकि जागृत अवस्था अवाधित है, स्वप्न वाधित हो जाता है। अतः यह कहना गृलत है कि चित्त के बाहर पदार्थों की सत्ता है ही नहीं। यहाँ स्पष्ट है कि वेदान्त में व्यावहारिक क्ष्रं से ही सही परन्तु बाहरी पदार्थों की सत्ता स्वीकार अवस्थ की जाती है। अ

माध्यमिक-लएडन—शून्यवाद ने आस्तिक दर्शनों के अनुसार वस्तु की चिएक वास्तिविकता से इन्कार किया था। चूँ कि वाहरी व भीतरी सभी वस्तुयें व वृत्तियाँ परस्पर साप्रेच्य हैं अतः वे शून्य हैं, उनका अभाव सिद्ध है। वादरायण इस मत का अधिक खण्डन व्यर्थ सममते हैं और शून्यवाद को सर्वथा असङ्गत कह कर टाल देते हैं।

वादरायण ने योग, पाशुपत, पाँचरात्र ऋादि मतों का भी खरहन किया है। पाँचरात्र तो वैष्णव दर्शन था। पाशुपत त्रैतवादी है, बोयू भी द्वेत को स्वीकार करता है। वादरायण इन सवका खरहन करते हैं ऋौर ऋपना मत स्थापित करते हैं जिसका विस्तृत विवेचन हम कर चुके हैं।

इसी प्रसङ्ग में हम वेदान्त के दो श्रन्य सिद्धान्तों प्रतिविम्ववाद व श्रवच्छेदकवाद पर विचार करते हैं। इनमें प्रथम सिद्धान्त ने हिन्दी

<sup># ।</sup>बस्तृत विश्वेचन के लिये देखिये "The Yo, sicara Id alism" नानक बनारस विश्वविद्यालय द्वारा पी-र्च॰ दी॰ उपाधि के लिए स्वीकृत प्रवन्त्र, पूछ २४२ २६०। लेखक भी श्रशोककुमार चटर्जी।

के मध्यकालीन कवियों पर यत्र-तत्र प्रभाव डाला है।

श्रालङ्कारिक भाषा में यह कहा जा सकता है कि शुद्ध चैतन्य का अविद्या के दर्पण पर जो प्रतिबिम्य पड़ता है वही जीव है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा के विभिन्न प्रतिबिम्य भिन्न-भिन्न जलाशयों पर पड़ते हैं और जल की स्वच्छता या मिलनता के अनुरूप प्रतिविम्य भी स्वच्छ या मिलन हो जाता है, जल की स्थिरता के अनुसार प्रतिबिम्य भी स्थिर या चळ्ळल हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या के स्वरूप के अनुसार अनन्त चैतन्य के प्रतिविम्य स्वरूप जीव भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। इस उपमा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एक ही ब्रह्म कैसे भिन्न-भिन्न जीवों में भासित होता है और फिर भी एक ही रहता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अन्तःकरण जितना ही अधिक निर्मल होगा प्रतिविम्य उतना ही उज्ज्यल हो जायगा। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रख कर विहारी ने लिखा था—

> मैं समुभयो निरधार, यह जग काँचो काँच सो, एक रूप अपार, प्रतिविम्बित लिखियतु यहाँ।

विहारी हिन्दी के किवयों में प्रतिविम्बवादी भक्त वेदान्ती थे। 'देव' सर्ववादी वेदान्ती थे। ''श्रापु ही कहार श्राप पालकी चढ़यो परें'' से देव ने यही व्यक्षित किया है।

इस प्रतिविन्यवाद में दोप यह है कि मुक्ति का अर्थ 'जीवों का नाश' हो जायगा, क्योंकि अविद्या रूपी दर्पण जिस पर ब्रह्म का प्रति-विक्य पड़ रहा है, जब नष्ट हो जायगा तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अतः प्रतिविक्य की उपमा दोपपूर्ण है। वेदान्ती 'घटाकाश' की उपमा जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध वताने के लिए दिया करते हैं।

अवच्छेदकवाद—जैसे आकाश सर्वव्यापी और एक हैं फिर भी उपाधि भेद से वह घटाकाश, मठाकाश आदि नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म तो सर्वव्यापी और एक ही है, पर अविद्या के कारण उपाधि भेद से वह नाना जीवों व विषयों के रूप में प्रतीत होता है। वस्तुतः जीव-जीव में, विषय-विषय में कोई भेद नहीं क्योंकि सत्ता तो एक ही है। प्रत्येक जीव शरीर के अन्दर स्थित होकर भी वस्तुतः ब्रह्म से श्रमिन्न है, जैसे घड़े के भीतर का आकाश वाहर के आकाश से भिन्न नहीं है। अतः मुक्ति का अर्थ होगा अविद्या का नाश, सीमित जीव का असीमित ब्रह्म में मिल जाना। घड़ा जब फूट गया तो घट के भीतर का आकाश वाहर के आकाश में मिल जायगा। यही मुक्ति है। कबीर ने यही तो कहा था—

'जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, वाहर भीतर पानी, फूटा घट, जल जलहिं समाना, यह तत कथहु ज़ियानी।' ' इस मत को 'ऋवच्छेदक वाद' कहते हैं। कबीर ऐसे ही 'ऋव-च्छेटकवादी' थे।

वेदान्त की महानता है उपनिषदों की परस्पर विरोधी उक्तियों में सामञ्जस्य स्थापित करना। वादरायण के ब्रह्म सूत्रों ने यह कार्य, पहले किया था किन्तु स्वयं सूत्रकार की भी ज्वाख्या की आवश्यकता थी और एक ऐसे सिद्धान्त की स्थापना की आवश्यकता थीं जिससे हम यह समभ सकें कि उपनिपर एक ही वात वताती हैं, उनमें कहीं कोई त्रिरोध नहीं है। उपनिषदों में कहीं निर्पुण ब्रह्म का वर्णन है, कहीं सगुण ब्रह्म का, कहीं ब्रह्म व जीव की एकता है, कहीं द्वैत का भान विल्कल स्पष्ट है, कहीं ब्रह्म, जीव व प्रकृति तीनों को स्वतन्त्र माना गया है। सांख्य ने ऐसे ही स्थलों को पकड़ा था जिनमें प्रकृति व पुरुष की द्वैतता स्पष्ट थी। इसी प्रकार द्वैतभाव की सिद्धि के लिये शङ्कर के वाद के दार्शनिकों ने भी उपनिषदों के विभिन्न है तपरक स्थलों का उपयोग किया था। शङ्कर ने घोषित किया कि श्रुति ब्रह्म को निर्गुण व निर्विशेष ही मानती है। ब्रह्म का हम वस्तुतः लत्त्त्या नहीं कर सकते, स्वयं वेद का अन्त 'नेति-नेति' में हुआ है। पुरुष सूक्त व नासदीय सूक्त भी इसी श्रोर संकेत करते हैं। कर्मकाएडी इसे नहीं समभते। श्रुति कर्म को नहा साधना का शत्रु मानती है। कर्म व ज्ञान में परस्पर विरोध है ऋतः संन्यास मार्ग ही श्रेष्ठ है। शङ्कर-ने गीता भाष्य में संन्यास धर्म की ही श्रेष्ठता दिखलाई है। भक्ति व योग की निन्दा न कर उसको साधन मात्र मान लिया है, साध्य नहीं माना।

ब्रह्म व जीव की एकता की स्थापना तथा उससे भी अधिक जगत को मायामय सिद्ध करने के प्रयत्न में शङ्कर को वड़ा ऊहापोह करना पड़ा है, श्रुतियों के मन-माने अर्थ करने पड़े हैं। इसलिये शङ्कर- दर्शन की सबसे बड़ी बिशेषता माया का सिद्धान्त है। जीव व ब्रह्म की एकता तो प्रमाणित हो सकती थी, परन्तु प्रत्यच्च जगत के पदार्थों का अपलाप विना माया का सिद्धान्त स्वीकृत किये सम्भव नहीं था। इसके लिए गौड़पाद की माण्डूक्य कारिका उनके लिए प्रकाश स्तम्भ थी। अतः शंक्कर ने सारी उपनिपदों में यह माया का सिद्धान्त प्रमाणित कर दिखाया कि जगत न सत् है न असत्, अपितु मायामय है, जिसे वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। वस्तुतः शङ्कर दर्शन की सबसे बड़ी अच्चमता यहीं थीं। ब्रह्म को निरवयव मानकर सावयव जगत की उत्पत्ति के लिये एक अनिर्वचनीय शक्ति की कल्पना करना शङ्कर की विवशता थी। इस माया की अनिर्वचनीयता का आधार था वौद्ध दर्शन जहाँ नागार्जुन ने सिद्ध कर दिया था कि वस्तु को न सत् कहा जा सकता है न अदत्। त्रैत वादी अर्थात् ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को अलग-अलग मानकर चलने वाले आर्थ समाजी इसीलिए शङ्कर को अवैदिक मत का प्रतिष्ठापक कहते हैं।

राङ्कर के दर्शन की दूसरी अज्ञमता है प्रत्येक स्थान पर श्रुति का आश्रय खोजना। स्वतन्त्र तर्कों का भी कम प्रयोग नहीं है परन्तु प्रायः तर्क के ऊपर श्रुति की प्रतिष्ठा आस्तिक दर्शनों की विशेषता है। इसका कारण क्या था ? इसकी सबसे बड़ा प्रमाण 'तर्क' को शास्त्र का सहायक मात्र मान लेना था।

> ' श्रुत्यैव च सहायत्येन तर्कस्याभ्युपेतत्यात् ॥" ( देखिये चतुःसूत्री—दूसरे सूत्र की व्याख्या )

इसका ऋर्य यह है जिस शास्त्र में जिसका विश्वास हो, उस शास्त्र की तर्क हीन वातों का भी समर्थन तर्क द्वारा करना चाहिये।

ईसा की ६ वीं राताच्दी के पश्चात् ही शङ्कर का श्राविभीव माना जाता है। इस युग में वौद्ध धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था वह वज्रयान, सहजयान श्राटि अनेक पन्थों में विकसित हो चला था। वौद्धों के अभावात्मक विचारों के स्थान पर बुद्ध को ईश्वर मान कर उसके प्रति निष्ठा की प्रवृत्ति वढ़ चली थी। महायान सम्प्रदाय धीरे-धीरे हिन्दू धर्म में समावेशित हो रहा था। श्रमण धर्म के अनुशासन में ढीलापंन आते ही विहारों में भ्रष्टाचार चला। अनेक गुझ सम्प्र-

दायों की स्थापना हुई जिनमें मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा का प्रयोग होने लगा । इन गुह्य साधकों में स्वतन्त्र शास्त्रानुशीलन कम होगया । वसुवंधु, असङ्ग, अश्ववोष, नागार्जु न जैसी प्रतिभायें केवल स्पृति में गौरव स्मारक के रूप में ही सुरिचत रहीं। उधर शुङ्क वंश से ही ब्राह्मण धर्म को राज्याश्रय प्राप्त हो गया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ कराया था । इसके वाद गुप्त वंश में ब्राह्मण संस्कृति का पुनः द्रुतवेग से प्रसार व प्रचार हुआ। किन्तु वैष्णव राजा अमण धर्म के प्रति उदार रहे। हर्ष विक्रमादित्य का दृष्टिकोगा भी यही था। हर्ष की समन्वयवादी प्रवृत्ति ने दोनों धर्मों की कटुता कम करदी। एक ही स्थान प्रयाग में दोनों धर्मों के उत्सव होने लगे। जनता बुद्ध व विष्णु के विरोध को भूलने लगी। हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता से श्रमण धम श्रीर हिन्दू धर्म दो धारात्रों की तरह निकट आये, समन्वय पहले से प्रारम्भ हो ही चला था। बौद्ध धर्म ने अपने को हिन्दू धर्म की बैष्णवता में ढाला। श्रद्धा, निष्ठा, प्रतिमा पूजा की प्रवृत्ति बढ़ी, दूसरी और असमन्वयवादी जंत्र, मंत्र, तंत्रों में उलभते गये, और नालन्दा पर यवनों के आक्रमणों तक बड़े वलशाली रहे। जनता पर गुह्य साधकों का पर्याप्त प्रभाव था। हर्ष के बाद बौद्ध धर्म का पतन प्रारम्भ हो चला था। ऐसे ही समय जिस बाह्मणवादी धर्म का अभ्युद्य गुप्तकाल से चला आ रहा था, वह श्रौर भी तेज होता गया। इस श्रान्दोलन में कालिदास, माघ, हर्ष, भारिव, भवभूति श्रादि सबने भाग लिया। इन कवियों ने ब्राह्मण विचारधारा का प्रचार किया। अभिज्ञान शाकुन्तल में क्एन के स्त्राश्रम का वातावरण कितनी श्रद्धा से कवि ने प्रस्तुत किया है। शिशुपाल वध में कृष्णावतार की महिमा है। भवभूति इत सव श्रान्दोलनों के प्रति अधिक जागरूक था उसने तो स्पष्टतया 'कपाल-कुण्डला' आदि पात्रों का विधानकर भ्रष्ट बौद्धों की जन-विरोधी गुह्य साधनात्रों के विरुद्ध जनमत बनाने में बड़ा सहयोग दिया । साहि-त्यिकों में बौद्ध धर्म पर ऋन्तिम प्रहार जयचन्द्र के दरवारी कवि श्रीहर्ष ने किया, जिसने वेदान्त को अपनी अजस्त वाणी का वरदान दिया श्रीर साहित्य के माध्यम से वेदान्त की दुन्दुभी वजने लगी । ईसा की प्रथम शताब्दी से यवनों के आक्रमण के पहले तक जितना काव्य, दर्शन, धर्म सम्बन्धी साहित्य मिलता है उसमें अधिकतर ब्राह्मण धर्म

के अनुवाबी थे, अतः प्रत्येक चेत्र में वैदिकमतों का प्रचार प्रारम्भ हुआ—

अब तक लोग यह सममते आ रहे हैं कि केवल राज्याश्य प्राप्त होने से ही धर्म की वृद्धि होती है, हमें प्रथम शताब्दी से १२ वीं शताब्दी के बीच में जन चेतना को भी देखना चाहिये। प्रत्येक सम्प्रदाय का अस्तित्व उसकी विचारवारा पर निर्भर करता है। वाच-स्पति मिश्र जैसे तार्किकों ने बौद्ध न्याय को मकमोर डाला। दार्शनिकों में मीमांसक कुमारिल, नैयायिक उज्यन तथा वेदान्ती शङ्कर ने वौद्ध-धर्म पर प्रहार पर प्रहार किये, अनेक दिन्त्रिजय हुये। बौद्धधर्म में कर्मवार तो ज्यों का त्यों उपनिपरों से लिया गया था, त्रात्मा व त्रहा की स्थापना शङ्कर को करनी थी सो उसके लिये श्रुतियों का पुष्ट श्रायार था: साथ ही जनत की समस्या थी, उसे शङ्कर ने बौद्धों के दङ्ग पर मुलकाया। उन्होंने ब्रह्म का रूप भी अनिविचनीय रखा जो 'शन्य' से मिलता जुलता था । इस प्रकार वेदान्त की विजय वस्तुतः ब्राह्मण सम्प्रदाय की बौद्ध सम्प्रदाय पर विजय थी। आगे के बाह्मणवादी कवियों के लिये शङ्कर का यह गौरव इतना महान था कि उनका दृष्टि-कोए। कभी स्वतन्त्र न हो सका । किसी भी कित ने भारत में वेदान्त के वार स्वतन्त्र होकर तव तक चिन्तन करना नहीं सीखा जुवतक अँग्रेज जाति की स्वतन्त्रनापरक मेवा का प्रभाव मारत की मूमि पर न जम नया।

राङ्कर की सफलता से राष्ट्रीय चिन्ता-वारा के नेत्र चिक्त हो गये और श्रीहर्ष से लेकर पं॰ जगन्नाय तक तथा महाकवि चन्द्रवरदायी से लेकर मारतेन्द्र तक सभी किवयों ने चिन्तन के चेत्र में दार्शनिकों की विचारवारा का केवल अनुवाद मात्र किया। कवीर व तुलसी हो ही किवि स्वतन्त्र चेता दिखाई पड़े। अतः नहाँ तक विभिन्न परिस्थितियों में हालकर पात्रों की हृद्य-स्थिति के वर्णन का प्रश्न था, वहाँ तक किवयों ने अहितीय साहित्य दिया किन्तु सारे मध्यकालीन काव्य में स्वतन्त्र जीवन हृष्टि लुप्त प्राय रही। यवनों के आक्रमण के पश्चात तो जैसे मारतीय मेवा पर तुषारपात होगवा। सूर्य चन्द्रमा तो प्रकाश करते ही रहे परन्तु अवीत के प्रति समर्पण की बुद्धि के कारण आत्म सन्तोष के बादलों ने सूर्य व चद्रमा के प्रकाश को भी आवृत किया, नज्ञत्र

तो बुरी तरह इस अन्धकार में डूब गये।

राङ्कर के दर्शन में श्रुतियों की दुहाई देने का यही कारण था कि वेदमूलक निष्ठा का उपयोग किया जाय। यह कह देने पर कि अमुक वात वेदों के अनुकूल है, स्वयं गृहीत हो जायगी, अतः प्रत्येक दार्शनिक ने अपने दृष्टिकोण का समर्थन श्रुतियों द्वारा करने में ही सारी शक्ति लगा दी। फलतः स्वतन्त्र चिन्तन की इस प्रवृत्ति से भी हानि हुई। रामानुज, मध्य, बह्मभ ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया जो शङ्कर ने किया था। शङ्कर वौद्धों, के विरोधी थे तो रामानुज आदि स्वयं शङ्कर के।

परन्तु प्रश्न यह है कि वर्णाश्रमवादी शङ्कर, कुमारिल तथा डद्-यन आदि की विजय क्यों हुई, क्यों जनता ने उन्हें अपने हृद्य के सिंहासन पर वैठाया, क्यों भारतीय चेतना- उस समय उनसे इतनी प्रभावित हुई कि आज तक वह प्रभाव अज्ञुएए। रहा। समाज में वर्ग व वर्ण के समर्थकों का वोलवाला क्यों हो गया ? क्यों दार्शनिकों से प्रभा-वित कवियों को वर्गवाद व वर्णवाद का समर्थन करना पड़ा? जाति वाद, भेदवाद के विरोधी, आत्मा व परमात्मा सम्बन्धी अन्धिवश्वासों के शत्रु धर्मों को जनता ने क्यों दुर फेंक दिया ?

शहूर के समय ७ वीं या = वीं शती में देश की केन्द्रीय सत्ता नष्ट हो चुकी थी। हर्ष विक्रमादित्य के पश्चात् उत्तरी भारत अनेक राज्यों में विभाजित हो गया था। समाज में स्थायी रूप से अब भी चतुर्वर्श थे। बौद्ध-धर्म के प्रयत्न से जीतियों की अन्तर्भु कि अवश्य हुई थी तथापि ब्राह्मणों ने शुङ्कवंश तथा गुप्तवंश के राजाओं के समय अपनी स्थिति सम्हाल ली भी। महाराज हर्ष के प्रयाग के यज्ञों से ही यह बात स्पष्ट है। धार्मिक चेत्र में ब्राह्मणों का शासन था, आर्थिक नीति बैश्यों के हाथ थी, परन्तु अब अन्य जातियों भी ज्यापार करती थीं। धर्माचार्यों व उपदेशकों का आधार ज्यापारी वर्ग तथा शासक वर्ग ही था। राज दरवारों में अब भी धर्म विजेताओं के शास्त्रार्थ होते थे और उनमें विजय हो जाने पर प्रायः जनता पर धाक जम जाती थी। शङ्कर के शास्त्रार्थ तो प्रसिद्ध ही हैं। आगे यामुनाचार्य ने आचार्य कोला-हल को हराया था। रामानुज ने भी दिग्विजय किया था। देश की धर्म चेतना कुछ तो बुद्धिवादियों के हाथ में थी और कुछ कियावादियों के। वौद्ध मत कियावादियों में सिमिट गया था। वश्रयान व सहजयान में तर्क-पद्धित के स्थान पर अनेक एकान्तिक साधनाएँ चल पड़ीं थीं जिनके सम्बन्ध में तर्क करना महापाप था। इस धर्म का मुख्य आधार साधक की श्रद्धा थी। योग में भी यही दशा थी। वश्रयानियों ने जो खर्डन-मर्एडन की पद्धित अपनाई थी वह ध्वंसात्मक अधिक थी, रचनात्मक नहीं। उसमें उत्तरदायित्व और समाज को आगे ले चलने की भावना नहीं थी। निस्सन्देह पथश्रष्ट बौद्ध सम्प्रदाय वर्ण-वाद के विरुद्ध थे, परन्तु घोर एकान्तिक साधनाओं में निमम रहने के कारण वे जन सम्पर्क खो चुके थे। समाज का शिचित वर्ग उनका आदर न करता था। भयङ्कर और अट साधनायों, चाहे उनके पिछे कितनी ही क्रान्तिकारी विचार-धारा क्यों न हो, जन-प्रिय कभी नहीं हो सकतीं। मिशनरी स्प्रिट नष्ट हो जाने के कारण वौद्ध साधना आत्म-विलास में डूच चुकी थी।

कियावादियों का दूसरा रूप यह था कि बौद्ध मत में अनेक देशों के लोग दीचित हो चुके थे। देश विदेशों में तो बौद्धमत फैल चुका था परन्तु सजग बुद्धिवादी ब्राह्मण इस वृत्ति को अराष्ट्रीय कह कर जन-मत को उनके विरुद्ध कर देता था। वौद्धों ने राष्ट्रीयता की चिन्ता भी नहीं की, उनमें विदेशों में जाकर आचारों को कड़ाई से पालन करने की प्रवृत्ति नष्ट होती गई। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मुख्य ध्यान व्यक्ति के आचरण पर अधिक रहा है। चाहे बुद्धियादी हो या कियावादी, अह तवारी हो या भेदाभेदवादी, बौद्ध हो या जैन, इस देश की राष्ट्रीय परम्परा यही रही है कि यहाँ व्यक्तिगत आचरण को अवश्य देखा जाता है । बौद्ध-नेतृत्व वड़ा ७दार श्रौर महान सन्देश ले कर चला था। उसका प्रवर्तक महान व्यक्ति था। देश ने शीघ्र ही उसे अपना अवतार मान लिया, किन्तु आगे चलकर देश बौद्धों से घृणा करने लगा। वौद्ध उत्साही प्रचारक ऋवश्य थे परन्तु उनका व्यक्तिगत जीवन पतित हो चुका था। वौद्ध अपने पतन को अपने धार्मिक दम्भ में भूल चुका था। वह माँस, मिदरा व मत्स्य का कुछ श्रौर ही अर्थ करता था। जनता ऐसे क्रियावादियों के चमत्कारों से डरती थी, क़ुमार्गी उनमें सम्मिलित भी होते थे। जन सामान्य उनकी साधनात्र्यों के प्रति चाहे थोड़ी

बहुत श्रद्धां भी रखते हों परन्तु उनके प्रति जनता की चित्तवृत्ति कृद्ध हो चली थी।

यह भी कहा गया है कि शङ्कर जब समाज की समस्या का हल न खोज पाये तो माया का सिद्धान्त खोज निकाला और समाज के शोषण, जाति-भेद, वर्ण-व्यवस्था, ब्राह्मणों की कुलीनता आदि सबको माया कह कर समाज में क्रान्ति के द्वार सदा के लिये बन्द कर गये। ब्राह्मणों ने शक, कुशन, आभीर आदि विदेशियों को 'चत्रिय' बना कर अपना महत्व सुरचित कर लिया। बौद्ध तो केवल समता का ही उप-देश देते थे परन्तु ब्राह्मणों ने विदेशियों को उन्हें विराट की मुजाओं से उत्पन्न चत्रिय मान लिया और इस प्रकार वे चत्रिय सामन्तों द्वारा पूच्य हुये। वे समाज के नेता बन बैठे, और बौद्ध उपेचित रहे। बौद्ध साधक जन सम्पर्क खोकर, तथा सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान न दे कर, किसी 'योगिनी' को लेकर भोग-योग साधना में डूव गये।

शङ्कर ने इस दृष्टि से समतावादी श्रमण संस्कृति का उच्छेदन कर पुनः विपमता व शोपण पर त्राधारित ब्राह्मण संस्कृति का उद्घार किया। ब्राह्मण धर्म के पुनः अभ्युद्य के लिए शङ्कर का दर्शन प्रवल अस्त बना। एक दृष्टि से यह ठीक है। हम पहले ही कह चुके हैं कि सारी ब्राह्मण्वादी चेतना ने वर्ण व्यवस्था को कभी अस्वीकार नहीं किया परन्तु हमें शङ्कर के प्रचार में केवल च्यह तयाद तथा मायावाद को ही नहीं सममना चाहिये। शङ्कर ने चार मठ, चार सम्प्रदाय, सात अखाड़े और बावन कुटियाँ देश में स्थापित कीं। शङ्कर ने ही नागा लोगों का सङ्गठन बनाया था। मठों में जो धार्मिक वातावरण उपस्थित किया गया था उसमें राष्ट्रीय चरित्र की दृढ़ता, पौराणिक पद्धति पर देवतात्र्यों की उपासना, नास, जप, पूजा त्रत, पर्व, तीर्थ त्यादि का प्रचार हुआ। शङ्कर का आदर इसलिए हुआ कि उन्होंने क्रान्तिकारी विचार-धारा रखने पर भी पथ भ्रष्ट हो जाने वाले वाममागियों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय पैमाने पर आन्दोलन छेड़ दिया और जनता इसके स्वागत के लिए प्रस्तुत थी ही क्योंकि वह एकान्तिक, गुद्य साधनात्रों पर चल नहीं सकती थी। इस समय अन्य किसी सम्प्रदाय के पास सामाजिक समस्यात्रों का हल न था। यदि कोइ क्रान्तिकारो सामा-जिक दुशेन होता तो जनता पुनः वर्णाश्रमवादी बाह्यण संस्कृति को

शाबद स्वीकर न करती परन्तु ऐसा न हुआ। साथ ही चतुर ब्राह्मण-वर्ग ने अपनी कड़ाई को कम कर दिया। अपने अधिकार सुरचित रखते हुए भक्ति-भाव आदि का अधिकार शूद्रों को दे दिया। इस उदार (Liberal) नीति ने जनता को पुनः ब्राह्मण संस्कृति की ओर उन्नुख कर दिया।

शङ्कर चतुर ब्राह्मण नेता था। उसने बुद्धिवादियों के सम्मुख तो अह तवार का सिद्धान्त रक्ता जो अत्यधिक सूच्म परन्तु भ्रुतिपरक था तथा त्राचारवाहियों के सन्तुख व्यावहारिक स्मार्त मत रक्खा जिसे सर्व साधारण भी अपना सके। शङ्कर ने बुद्धिवादी मण्डन मिश्र जैसे अनेक तार्किकों को शास्त्रार्थ में हराया। उन्होंने वैदिक कर्म कायड जिसकी प्रतिक्रिया में श्रमण संस्कृतियाँ उठी थीं, मोच के लिए व्यर्थ ही नहीं हम्निकर बताया । मानों उपनिषद युग ने कर्म काय्ड-युग पर विजय की हो । उन्होंने ऋहिंसा को स्वीकार किया । यह 'शङ्कर' पर इतिहास की विजय थी, शङ्कर ने इसे स्वीकार किया। वौद्धों के हाथ से समाज का नेतृत्व छीन कर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। संन्यास धर्म को प्रशस्त किया गया और कर्मठ, त्यागी संन्यासियों से वही कार्च लिया गया जो बुद्ध ने भिज्ञुत्रों से लिया था। इस प्रकार देश की मेधा पर शङ्कर की विजय होते ही ऋाचारवादी स्वयं ऋनुयायी होते गये। जनता न तो जैनियों के कठोर आचारवाद को अपना सकती थी न बौद्धों के भ्रष्ट वाम-मार्ग को । वह व्यवहारिक दृष्टि से ही सही, एक ऐसी विचारधारा की खोज में थी, जिसमें कर्म, भक्ति व योग का तिरस्कार न हो। शङ्कर ने यही किया। इसीलिए सामान्य जनता, भक्ति व कर्म का मार्ग पकड़ कर चली ख्रीर विचारों की उचता तथा सूचमता के लिए उसने समाज के उन लोगों को छोड़ दिया जिन्हें ऋौर कुछ काम न था।

वौद्ध धर्म के प्रसार के वाद से विशेषतः ब्राह्मणों का यह प्रयह्न रहा है कि धर्म का रूप ऐसा प्रसारित हो जिसमें अपना महत्व तो अनुष्या रहे परन्तु न तो वेद-शास्त्रों की मर्यादा खिएडत हो न जनता के लिए उस मार्ग के अपनाने में किठनाई हो । ब्राह्मणों ने इसके लिए पौराणिक धर्म का प्रवर्तन किया। जिसका विकास गुन्न साम्राज्य में अधिक हुआ। विष्णु व शिव की उपासना बड़े वेग से प्रचलित हुई। उसमें समयानुकूलता तथा समन्वय की प्रवृत्ति ऋवश्य रहेगी, विशेषकर वैष्णव त्राचार्यों में यह प्रवृत्ति और खुलकर व्यक्त होती हुई दिखाई पड़ी। कवियों ने भी इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखा। तुलसी व सुर ने इस उदारता व समन्वय की भावना को कभी दृष्टि से श्रोमल नहीं होने दिया। यह ठीक है कि इस समन्वय में ब्राह्मण-घर्म ने ऋपना ढाँचा वेद पुराण-स्मृति मूलक ही रखा किन्तु उसकी रत्ता के लिए उसे ऋत्यधिक उदार बनना पड़ा ऋौर इसीलिए वह इतना जन-प्रिय होतां गया। श्रागे बह्नभ त्रादि श्राचार्यों ने तो अपने सम्प्रदायों को श्रीर भी अधिक सरल कर दिया। बल्लभ के आराध्य कृष्ण मधुरवृत्तियों के आश्रय होने के कारण ही जनता-जनार्दन के प्रिय हो सके, हिन्दू, यवन, सभी उनकी छवि की छटा में अपने को भूल गये। यदि बह्मभभी शङ्कर की तरह कोरे वाद-विवाद का पथ अपनाते तो जनता को क्या मिलता? किन्तु वैष्णवं त्राचार्यों ने तर्क पद्धति से भक्ति का दार्शनिक त्राधार तो पुष्ट किया किन्तु साधना पद्धति तथा जीवन पद्धति में तर्क के स्थान पर हृद्य-पद्धति को अधिकरुत्राश्रय दिया। शंकर के संमय परिस्थिति कुछ भिन्न थी। शंकर को बौद्धों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर देने थे। ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी से ईसा के पश्चात् छठी शताब्दी तक वौद्धों ने जिन दार्शनिक धारणात्रों का विकास किया था उनका खरडन करके उपनिषद ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी थी।

इस ज्ञान की प्रतिष्ठा में भी शङ्कर ने अपेक् इक् अधिक व्याव-हारिकता से काम लिया। शङ्कर ने अपने भाष्य में विज्ञानवादियों का विस्तार से खर्डन किया है। विज्ञानवादी तो वाह्य पदार्थों की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते थे, केवल वाह्य पदार्थों को मन के प्रत्ययों का निक्षेप (proj-ction मात्र मानते थे। यद्यपि शङ्कर का 'माया-वाद' रामानुज के सिद्धान्त से कम सामाजिक था परन्तु 'विज्ञानवाद' तथा शून्यवाद की तुलना में 'मायावाद' निश्चित रूप से अधिक व्यव-हारिक था। शङ्कर ने वौद्धों को ललकारा था कि वाह्यपदार्थों की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। घट, पट या स्तम्भ को प्रत्यक्त करते हुए भी सत् न मानना वैसा ही होगा जैसे भोजन करते समय रसास्वादन से इनकार करना। इसी प्रकार शून्यवाद का खर्डन भी व्यावहारिक धरातल पर ही किया। नागाजु न एक ध्वंसात्मक दर्शन का प्रवर्तक था। उसकी निषेयात्मक तथा विज्ञान द्वा की अव्यवहारिकता के विरुद्ध शङ्कर खड़े हुए थे। शङ्कर ने जगत की सत्ता को व्यावहारिक दृष्टि से सत्य मान कर दुःख से वचने के लिए अने कि विधान प्रचलित किये। उन्होंने अधिकारी भेद भी रक्खा। इस प्रकार बोद्धों की तुलना में वे अधिक व्यवहारवादी तथा रामानुज की तुलना में योर आदर्शवादी दार्शनिक थे। यही कारण है कि द वीं शता दृरी में शंकर समाज का नेतृत्व कर सके।

## भक्ति कां विकास

भक्ती द्राविड़ ऊपजी, लाये रामानन्द् । परगट किया कवीर ने, सप्तद्वीप नवखण्ड ॥

शाक्कर वेदानत द्वारा प्रतिपादित 'मायावाद' की प्रतिक्रिया में बैष्णव आचार्यों ने भक्ति-भावना का उपदेश दिया। रामानुज, निम्बार्क, मध्व, बह्मभ और चैतन्य ऐसे ही आचार्य थे। इनके यहाँ भक्ति के महत्व को शास्त्रीय आधार दिया गया। जन-परम्परा में भक्ति का स्रोत दित्तण के आलवार सन्तों में इन आचार्यों के पूर्व ही फूट चुका था जिसे आचार्यों ने शास्त्रीय धाराओं में बहाया किन्तु आल-वार सन्तों में भक्ति का स्रोत सहसा कहाँ से फूट पड़ा, यह प्रश्न भी किचारणीय है।

वैदिक युग में आर्य भौतिक वस्तुओं को देवी शक्ति का प्रतीक मान कर उनकी प्रार्थना या उपासना करते थे। वेद-मन्त्रों में सूर्य, आदित्य, भग, इन्द्र, वरुण, द्यावा, पृथ्वी आदि की स्तुतियाँ की गई हैं। स्तुति करते समय उक्त प्रतीकों को वैदिक ऋषि विभिन्न रूप दिया करते थे तथा हृदय के सारे अनुराग को, भाषा की सारी शक्ति को, अनेक विशेषण देने में उँडेल देते थे। इन प्राकृतिक देवताओं के साथ ऋषि कभी-कभी स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र, आराधक, आराध्य, शक्तिमान, शक्तिप्रार्थी आदि का लौकिक सम्बन्ध भी जोड़ लेते थे। ऋषियों के हृदय का सारा विश्वास, सारी श्रद्धा इन मन्त्रों में छलकती मिलती है। यज्ञ के समय आहूत इन देवों की स्तुतियों में वैष्णवस्तायना के वीज मिलते हैं।

इस सम्बन्ध में प्रथम तत्व है वेदों के 'बहुदेववाद' को ठीक की कि समभ लेना। वैदिक युग में प्रकृति-देवता अने कथे, परन्तु आगे

चल कर इष्टिप 'एकस्ववाद' की ओर बढ़ते गये। "एकं सिंद्धिपा बहुधा वदन्त्यिनं, यमं मातिरिश्वानमाहुः" से भी इसी की पुष्टि होती है। मूलसत्ता एक है, उसी को अनेक प्रकार से कहा जाता है। इससे 'एकस्ववाद' सिद्ध होता है।

जब अनेक से एक की सिद्धि हो सकती है तो एक से अनेक की मी सिद्धि हो सकती है। वस्तुतः बैप्णव अवतार का बीज इसी भावना में है। अर्थात् एक ही शंकि विभिन्न अवतारों में, विभिन्न देवों में अवतिरत हो सकती है। अ

बैदिक स्तुतियों में दूसरा वैष्णव तत्व 'श्रद्धा' का है। वहाँ श्रद्धा च यज्ञ को एक माना गया है। कर्मकाएड के अतिरिक्त जिस समय ऋषि किसी देवता को वर्णन करता है तो उसके हृद्य का सारा भाव साकार हो उठता है। वैदिक किव अपने आराध्य की प्रशंसा करते नहीं थकता। उससे एहिक सुख समृद्धि की याचना करता है, शत्रु-विनाश की प्रार्थना करता है, उसे सृष्टि के पदार्थों का नियामक तथा सञ्चालक जान कर कृतज्ञता प्रकट करता है। श्रद्धा, विश्वास, दीनता, कृतज्ञता, आराध्य यश-वर्णन, अवलम्ब की खोज ये ही भक्ति के तत्व वैदिक मन्त्रों में सुरिक्तत हैं।

यहं तो भक्ति की मनोवैज्ञानिक भूमि है पर। क्या वेदों में भक्ति के त्रास्तित्य का कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी है ?

वेद में 'भक्ति' शब्द 'प्रेम' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु आदित्य के रूप में उपस्थित माने जाते हैं। सूर्य का उदय, मध्याह तथा अस्त विष्णु के तीन पग माने गये हैं और कहा गया है कि विष्णु तीन पगों से तीनों लोकों को नापता है। × इनमें दो पग आकाश और पृथ्वी के दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पग अदृश्य है, वह परमपद है। विद्वान उसी के दर्शन की कामना करते हैं। + इस तीसरे पग की

<sup>%</sup> If these (Vedic) gods are one, one god may become Several. This led to the conception of incorrection.
—हाठ भएडारकर (वेंट शेंट)

<sup>×</sup> त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्यः। ऋग्वेद १-२२-१८

<sup>+</sup> तद्विष्णोः परमं पदं सदापश्यन्ति सूरयः । ऋग्वेद १-२२-२०

(परमपद) कल्पना में ही विष्णु के उस लोक की कल्पना कर ली गई जहाँ विष्णु का निवास है। भक्तों के लिये वही स्थान प्राप्य है।

वेद में विष्णु इन्द्र के सहायक हैं। ब्राह्मण युग में इन्द्र से विष्णु को अपनी लाक-पालकता के गुण के कारण अधिक महत्व मिल गया। वरुण पीछे पड़ गये। अब इन्द्र सहायक बन गये। आदित्य के एक अंश—'भग' को विष्णु के साथ मिला दिया गया, वे 'भगवान' हो गये। भग १२ आदित्यों में से एक आदित्य थे अतः वैभव और तेज के वे प्रतीक रहे, विष्णु में प्रताप, वीरता तथा लोक पालकता रही। इन्हीं आदर्श गुणों के प्रतीक होने के कारण विष्णु व भगवान की उपासना का चेत्र तैयार हुआ। इन्द्र के विशेषण हरि, केशव, वासुदेव, वृष्णी-पति, वृषण, वैकुएठ आदि थे वे विष्णु को मिल गये। अ

'नारायण' शब्द का प्रयोग भी वेद में मिल जाता है। नारायण की नामि पर सृष्टि के अण्डे की कल्पना, उसका जल के ऊपर तैरना आदि संकेत वेद में ही हैं। (१०-५२। ४-६) न रायण के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है कि वे यहा करके सर्व व्यापी हो गये। उन्होंने देवताओं को अन्यत्र भेज दिया। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण युग में 'विष्णु' व 'नारायण' एक ही शक्ति के दो नाम मान लिये गये थे। दोनों को सर्व व्यापी, सर्व नियामक तथा देवों में श्रेष्ठ ठहरा दिया गया था। वेदों में एक नारायण ऋषि भी हैं जिन्होंने 'पुरुष सूक्त' लिखा, शायद ऋषि का नाम ही 'ब्रह्म' के अर्थ में परिणत हो गया है।

इस प्रकार वैदिक साहित्य में विष्णु के श्रास्तत्व को तथा उनकी क्रमशः उन्नति,को हम देख सकते हैं। परन्तु वेद में जो वासुदेव, गोपी श्रादि नाम मिलते हैं उनके श्रर्थ वही नहीं हैं जो छण्ण के सम्बन्ध में लगाये जासकें।

वैदिक युग में विष्णु यज्ञ से तथा नारायण सृष्टि विकास से सम्बन्धित रहे, दोनों प्रायः भिन्न रहे पर ब्राह्मण काल में शायद वे एक भी माने गये।

क्ष 'बैष्ण्व धर्म' पृष्ठ १४, परशुराम चतुर्वेदी ।

त्राह्मण काल के वाद 'सात्वत धर्म' का प्रचार हुआ। इसके आराध्य थे वासुदेव-कृष्ण। वासुदेव वं कृष्ण भी भिन्न भिन्न देवता थे जो वाद में एक हो गये। यही नहीं, वासुदेव व कृष्ण को आगे नारायण व विष्णु से मिला दिया गया।

वासुदेव का नाम वैदिक युग के वाद आता है। नृतीय-आरण्यक में इनका नाम आया है। इसमें दो वासुदेव हैं—एक पिता, दूसरा पुत्र। गीता में ये वासुदेव, वृष्णि वंशी थे। जातकों में प्रयुक्त 'वासुदेव' मथुरा के पास के एक राजा थे। कौटिल्य ने भी अर्थ शास्त्र में 'वृष्णि संघ' का उल्लेख किया है।

महाभारत में वासुदेव 'संकर्पण' के अवतार हैं, नारायण के भी वे अवतार कहे गये हैं, डा॰ भण्डारकर ने इस वासुदेव चर्चा से यह निष्कर्प निकाला है कि वासुदेव ही वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। पाणिनि सूत्र ४-१-६८ में वासुदेव का नाम आया है। पत्झिल ने इन्हें कृष्ण का पिता नहीं माना है। वौद्ध-प्रन्थ-'निद्देश' में (चौधी-शताब्दी पूर्वेसा) वासुदेव-सम्प्रदाय का उल्लेख है।

महाभारत में सात्वत व वासुदेव को एक ही कहा गया है। डा॰ भएडारकर के अनुसार 'सात्वत' शब्द 'वृष्णि वंशीय' का उपनाम था। इन्हीं सात्वतों में वासुदेव, संकर्पण, प्रमुख्न और अनिरुद्ध हुये। सात्वतों में 'वासुदेव' की परमात्मा मानकर पूजा होती थी। भीष्म ने वासुदेव की पूजा पर जार दिया है।

'ऋष्ण' वैदिक ऋषि का नाम है। (ऋग्वेद्—ऋष्टम मंडल) ये ऑग-रिस गोत्र के थे। छान्द्रोग्य उपनिपद के ऋष्ण घोर ऑगरिस के शिष्य थे। ऋतुमान किया जा सकता है कि वैदिक ऋष्ण व उपनिषद के ऋष्ण जब दोनों एक ही गोत्र के है तो स्पष्ट है कि 'ऋष्ण' उपनिषद के युग तक ऋषि होते ऋग्ये। ऋगं वासुदेव व ऋष्ण जब एक हो गये तो ऋष्ण को भी वासुदेव के वंश—हृष्णि वंश में भिला लिया गया। परन्तु वैदिक ऋष्ण, उपनिपद के ऋष्ण, महाभारत के गोपाल ऋष्ण क्या तीनों एक ही व्यक्ति थे ? विद्वान इस विषय में एक मत नहीं हैं।

घोर आँगरिस की शिदाओं को कृष्ण ने गीता में सुरिचत कर दिया। इसका प्रमाण यह है कि छांदोग्य व गीता की बहुत सी बातें

भिल जाती हैं। इससे अनुमान होता है कि कम से कम घोर आँगरिस के शिष्य कृष्ण व वासुदेव-कृष्ण (सात्वत धर्म) एक ही व्यक्ति थे तथा वासुदेव-कृष्ण व देवकी-पुत्र कृष्ण आगे चलकर एक मान लिये गये।

सात्वत धर्म के वासुदेव-ऋष्ण को ही कंसारि ऋष्ण मान लेने पर में। इनिहात ऋष्ण के विषय में मौन रहता है पर निम्नलिखित मुमाणों से ऋष्ण-वासुदेव की भाचीनना सिद्ध होनी है—

- १— दो शताब्दी पूर्वेसा का चेसनगर, ग्वालियर का हैलियों डोरा का शिला लेख जिसमें उसने ऋपने को 'परम भागवत' लिखा है। बासुदेव शब्द का भी इसमें उल्लेख हैं।
- २—पतञ्जल्ति ( २ शताब्दी पूर्वेसा ) द्वारा 'कंस-वध' नाटक का डल्लेख ।
- ३—मेगास्थनीज द्वारा यमुना, मथुरी, हरिकुल, सात्वत स्त्रादि शब्दों का उल्लेख (भण्डारकर) ।

४-पाणिन के सूत्रों में वासुदेव चित्रय का उल्लेख।

४—जैन धर्म में कृष्ण २२ वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ के समकालीन हैं। २३ वें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ हैं। अतः कृष्ण का समय इस दृष्टि से प्रवादिती पूर्वेता के आसपास होगा।

चिंतामणि विनायक तो कृष्ण का समय पूर्वेसा ३.७२ वर्ष मानते हैं। कतिपय योरोपीय विद्वान कृष्ण-भक्ति का विकास ईसा-स्ती इ के मत द्वारा प्रभावित मानते हैं। श्रियर्सन भी यही कहते हैं, पर यह असत्य है।

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। ये चित्रिय थे। घोर खाँगरिस के शिष्य थे। कंस को मारकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में पाण्डवों की सहायता की थी। उन्होंने गुरु द्वारा दिये हुए ज्ञान का प्रचार किया। सात्वतों ने उन्हें वहा मान लिया, आगे वे 'त्रह्य' मान लिये गये। महाभारत काल में सव लोग उन्हें 'ईश्वर' न मानते थे। शिशुपाल गाली देता था श्रीर भीष्म सिर भुकाते थे। परन्तु आगे वे 'पुरुपोत्तम' स्वीकृत हो गये श्रीर पुराण उनकी भक्ति का प्रचार करते रहे।

श्रीकृष्ण का धर्म 'भागवत् धर्म' कहलाता है। उसे 'एकांतिक धर्म' भी कहते हैं। मेगास्थनीज के समय तक कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होने लगी थी। नासिक के पास 'नानाघाट' के लेख से स्पष्ट है कि ईसा के जन्म के पूर्व ही कृष्णभक्ति का प्रचार दक्तिए में भी हो गया था। राजस्थान के 'घुसण्डी' के लेख से पश्चिम में भक्ति का प्रचार प्रमाणित हो चुका है पर पूर्व में प्रचार का प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है कि मध्यदेश के आसपास ही ब्राह्मण संस्कृति के गढ़ होने से कुष्णभक्ति का प्रचार हो गया हो और पूर्व में बौद्धों का केन्द्र होने से उसका इतना प्रचार न रहा हो। कृष्णभक्ति की प्रथम किरण 'गीता' के उपदेश के साथ फूट पड़ी। वर्तमान गीता बाद की वस्तु है परन्तु उस समय भी सांख्य व योग अलग-अलग दार्शनिक धारणायें थीं। कुष्ण ने सामञ्जस्य खोजने का प्रयत्न किया । कृष्ण ने सांख्य व कर्म-योग को विरोधी सममने वालों की निन्दा की है। सांख्य निवृत्ति प्रधान है, कर्मयोग प्रवृत्ति प्रधान । कृष्ण ने मक्तिमय निष्काम प्रवृत्ति पन्थ को महत्व दिया। कर्त्त व्य-बुद्धि से कर्म करते हुये भगवान् पर सब छोड़ दिया जाय। कर्मयोगी निद्ध न्द्व रहे। भगवान् ही सब कुछ करता है, मनुष्य निर्मित्तमात्र है, भिक्त का इन्हीं धारणात्रों से निर्माण हुत्रा। भक्तों के लिये भगवान् की शरण ही सर्वस्य मान ली गई। कर्म-ज्ञान का समुचय स्त्रीकार कर लिया गया। निवृत्ति पन्थ के अनुयायी इसका अर्थ निवृत्ति-प्रधान ही करते रहे और मिक्त को सहायक-मात्र मानते रहे। ( देखिये शङ्कर का गीता भाष्य )। कृष्ण का यह भक्तिमय ज्ञान-कर्म समुचय या निष्काम भावना से कर्म करने का सिद्वान्त 'एकांतिक थर्म' कहलाया । इसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि मनुष्य कर्म की पूर्ति में एक साधनमात्र है। भगवान् ही सव कुछ कराता है। ऐसी मनी-वृत्ति से सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास दृढ़ होता है और सभी वस्तुओं को समदृष्टि से देखने का स्वभाव वन जाता है ( भएडारकर वै॰ शैं॰ )

हमने कृष्ण द्वारा प्रतिपादित एकांतिक धर्म की चर्चा की परन्तु प्रश्न यह है कि वासुदेन कृष्ण सात्वत चित्रयों के ईश्वर भी हो सकते हैं और उनका सम्बन्ध घोर ऋाँगरिस के शिष्य कृष्ण से भी हो सकता है। परन्तु यह निश्चित नहीं होता कि इन 'कृष्ण' के साथ गोपी-वक्षम, राधा-नागर कृष्ण का सम्बन्ध कैसे स्थापित हुआ ? क्या जन

विहारी कृष्ण तथा गीता के योगीश्वर कृष्ण एक ही थे ? निष्काम कर्मयोग के उपदेशक कृष्ण नन्दनन्द्रन कैसे वन गये ? यह प्रश्न भी हमारे सम्मुख है। डा० भाग्डारकर के अनुसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक 'गोपाल-कृष्ण' की चर्चा नहीं मिलती, परन्तु इसके वाद कृष्ण की प्रेम-लीला सम्वन्धी बहुत सा लोक-साहित्य गाथात्रों तथा संस्कृत-प्रन्थों में विखरा हुआ मिलता है। डा० भारडारकर ने अनुमान लगाया है कि पूर्वेंसा एकांतिकधर्म के प्रवर्तन तथा गोपालकृष्ण सम्बन्धी प्राप्त साहित्य के बीच कोई घटना अवश्य ऐसी घटित हुई होगी जिससे गीता के कृष्ण का सम्बन्ध गोपालकृष्ण से स्थापित हो गया। इस सन्धिकाल में डा॰ भाग्डारकर के अनुसार आभीर जाति का आगमन हुआ था। यह इतिहास से सिद्ध है कि मथुरा, काठियाबाड़ के आस-पास यह जाति फैल चुकी थी। 'गोपालन' इस जाति का व्यवसाय था श्रीर प्रेम के त्तेत्र में श्राभीर युवक-युवितयों में हिन्दुश्रों के समाज से अधिक स्वतन्त्रता थी-। इस जाति का आराध्यदेव भी एक वालक ही था जो गोचारण करता था। इसका सम्बन्ध बाद के युगों में 'कृष्ण' के साथ जोड़ दिया गया तथा विष्णु-पुराण, हरिवंश, ब्रह्म वैयर्त तथा भागवत पुराखों ने गोपालकृष्ण के जन्म, लालन-पालन, गोचारण, प्रेम-विहार सम्बन्धी ऋनेक कथायें कल्पित करलीं।

वस्तुतः यह अनुमान युक्तिसङ्गत प्रतीत होने पर भी अनुमान ही है क्योंकि दिल्ला की 'अय्यर' जाति (मृलतः आभीर) ईसा के कई शताब्दी पूर्व दिल्ला देश में आ चुकी थी (बैब्लाब धर्म पृष्ठ ४३) फिर वैदिक साहित्य में गोपा, दामोदर, गोविन्द आदि शब्द वरावर मिलते हैं। अतः न तो ईसाई विद्वानों के अनुसार कृष्ण के विकास पर ईसा-मसीह का प्रभाव पड़ा है न आभीर जाति के 'गोपालक' का सम्बन्ध कृष्ण के साथ जोड़ा गया है। जो हो, इस विषय में अभी इतना ही कहा जा सकता है कि गीता के कृष्ण के साथ जन-पर-म्पराओं ने गोपालक कृष्ण को भी मिला दिया और कृष्ण को अवतार, गीता के उपदेशक कृष्ण के रूप में मिलता है वहीं वे गोपालक, गोपी-जन-बन्नम, भी चित्रित हैं। स्त्रयं महाभारत में दोनों रूप मिलते हैं। नन्द नन्दन कृष्ण कंसवध कर के जरासन्य आदि अनार्थ

नरेशों को नष्ट कर चक्रवर्ती राज्य की स्थापना का प्रयन्न किया, यह महाभारत से ही सिद्ध है। परन्तु महाभारत एक युग की वस्तु नहीं है। वह एक लम्बी अवधि में प्रस्तुत किया गया विश्व-कोष है अत: यहीं कहा जा सकता है कि आज छान्दोग्य उपनिषद, महाभारा, पुराणों तथा वैष्ण्य कियों के द्वारा आराध्य कृष्ण नामक कई अलग अलग व्यक्ति एक ही माने जाते हैं, इस विषय में भारतीय मित्तष्क में शङ्का ही उत्तन्न नहीं होती कि ये तीनों कृष्ण भिन्न-भिन्न थे जो धीरे-धीरे एक मान लिये गये।

गीता के सात्वत, भागवत या एकांतिक धर्म का विकसित हर पाँचरात्र मत था । यह भी पूर्वेसा तीसरी शनाव्दी में प्रचलित था । पाँच-रात्र मत मूलतः एक सुधारक भक्ति-संन्प्रदाय था और भक्ति सन्प्रदाय तो सर्वदा से ही सुधारक रहे हैं। इनकी उदारता प्रशंतनीय है। ये अपनी नम्रता, मनोवृत्ति की तन्मयता तथा दैवी गुर्णों के अभ्यास से प्राप्त अनहंकारमय जीवन-दृष्टि से समाज को उच आदशों की ओर ले जाते रहे हैं। इस मत ने सर्वदा व्या महारिक समता को जीवन में उतारा है। गीता में भी स्त्री व शूद्रों को भक्ति का ऋधि रार दिया गया है, यद्यपि ब्राह्मणों व च्त्रियों को वड़ा वताया गया है। गीता में वर्णों को गुण, कर्म व स्वभाव के अनुसार वताया गया है और यद्यपि प्रत्येक वर्ण के कर्म निश्चित कर दिये गये हैं, तथापि सबमें 'समत्व बुद्धि' रखकर ही व्यवहार करने की शिक्ता दी गई है। भक्ति के उपदेश के साथ गीता का अन्त होता है। सर्व साधारण जन भी अपना सर्वस्व भगवान पर ऋपेंग करने की भावना विकसित कर ऋपने को निसित्त मात्र जानकर कर्म करने का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार भक्ति-मार्ग मूलदः मानवता-वादी आन्दोलन है। इसी आन्दोलन के प्रवर्तक कृष्ण थे, इसितये कृष्ण को सबसे बड़ा अवतार माना गया है और भारतवर्ष में कृष्ण पूजा का रामपूजा से भी अधिक प्रचार है।

इसी कृष्ण के द्वारा उपदेशिन भक्ति मार्ग (एकांतिक धर्म) का विकास 'पाँचरात्र मत' में दिखाई पड़ा। पाँचरात्र मत' का वहीं महत्व है जो बौद्ध मत का। पाँचरात्रों ने जैनियों व बौद्धों की तरह ही यज्ञ-हिंसा की निन्दा को है। यह आस्तिक बैदिक मत था, अतः क्रांतिकारी सुधारकों, बौद्धों, जैनियों के आगे वह उतना ऐतिहासिक महत्व नहीं पा सका परन्तु इसने कम कार्य नहीं किया। न वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में प्रचलित रह कर इसका रामानुज के समय में पुनः अभ्युद्य हुआ। किन्तु यह इसकी अन्तिम चमक थी। मध्वाचार्य तथा उनके बाद यह मत वैष्णव धर्म में विलीन हो गया। २०० वर्ष पूर्वेसा से लेकर ११ वीं शताब्दी तक जनता में इसने थासुदेव भक्ति का प्रचार किया। आड़्वार सन्तों व रामानु वीय भक्तों ने पाँचरात्रों को वेद की तरह प्रामाणिक माना है। इस मत के सिद्धान्त संचेप में इस प्रकार हैं:—

ं प्राचरात्र मत—पांचरात्र को आगम या वैष्णव तन्त्र कहा गया है। आगम तीन प्रकार के हैं—(१) वैष्णवागम या पांचरात्र, (२) शैवागम, (३) शाक्तागम।

नारद ने श्वेतद्वीप में जाकर नारायण ऋषि से पांचरात्रमत की शिक्षा ली थी। इस सम्प्रदाय के अनुसार इसे वेद का ही अंश साना गया है। प्रचारकों में नारद, शांडिल्य, भारद्वाज तथा की शक ऋषियों के नाम लिये जाते हैं। यह बहुत प्राचीन माना जाता है। इसको भागवत या सात्वत धर्म भी कहते हैं।

इस मत की संहिताओं में ज्ञान, योग, क्रिया तथा चर्या का वर्णन है। 'क्रिया' में मन्दिरों का निर्माण, मूर्ति स्थापना की विधि वर्णित है, 'चर्या' में पूजा-विधि वतलाई गई है। इसी का वर्णन सबसे अधिक है। ज्ञान व योग का वर्णन कम है। अतः यह मत चर्या तथा किया प्रधान है।

बह्म—श्रनादि, श्रनन्त, सर्वन्यापी, निर्मुण है। इः गुणों की प्रधानता से 'भगवान' तथा न्यापक होने से 'वासुदेव' है। श्रथीत् ब्रग्न सगुण भी हैं श्रौर निर्मुण भी। ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वल, वीर्य तथा तेज ये छः गुण हैं। ज्ञान ब्रह्म का गुण भी है श्रौर शक्ति भी। शक्ति से तात्पर्य यह है कि ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। श्रनायास जगत की रचना के कारण ही 'वल' नामक गुण कहा गया है। जगत रचना की शक्ति ही ऐश्वर्य है। श्रविकारी होने से भगवान वीर्यवान है।

शिक्तयाँ—भगवान की शक्ति लक्सी है, दोनों का सम्बन्ध श्रद्धत नहीं, द्वेत परक है। प्रलयकाल में भी ये भिन्न रहते हैं परन्तु नितान्त भिन्न भी नहीं रहते । त्रांतपं व सूर्य की तरह है ताह ते भाव हीं रहता है। लदमी के सृष्टिकाल में दो रूप होते हैं—(१) कियाशक्ति (२) भूतशक्ति। इनके त्रभाव में भगवान निर्विकार है। तरङ्ग की तरह लदमी भगवान से पृथक होकर सृष्टि रचती है। यह 'शुद्ध सृष्टि' भी कहलाती है।

स्य-भगवान के चार रूप हैं व्यूह, विभव, अर्चावतार तथां अन्तर्यामी अवतार। छः गुणों में से दो दो गुण मिलकर व्यूह वनाते हैं यथा 'संकर्षण' में ज्ञान + वल रहता है, प्रश्नुम्न में ऐश्वर्य + वीर्य तथा अनिरुद्ध में शिक्त + तेज रहता है। संकर्षण का कार्य सिष्टे है। प्रश्नुम्न 'किया' की शिचा देते हैं, अनिरुद्ध मोच्न का तत्व सममाते हैं। चारों व्यूहों में १६ सद्गुण रहते हैं। संकर्षण, प्रश्नुम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव यही चतुव्यू ह हैं। शङ्कर के अनुसार वासुदेव से सङ्कर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है, सङ्कर्पण से प्रश्नुम्न (मन) की तथा उनसे अनिरुद्ध (अहङ्कार) की। यह व्यूह-सिद्धान्त पाँचरात्र मत की प्रमुख विशेषता है। शङ्कर ने ब्रह्ममूत्र के भाष्य में इस यत का खण्डन किया है।

विभव-व्यूह के बाद भगवान का रूप 'विभव' है। विभंव का ऋर्थ अवतार है। ये ३६ हैं। ध्रुव, मधुसूदन, किपल, त्रिविक्रम आदि विभव हैं।

श्रन्तर्यामी—यह ब्रह्म का सर्व व्यापक रूप है। वाराह, वामन, भागव राम, दाशरथी राम श्रीर कृष्ण ये श्रवतार है। श्रागे हंस, कूर्म, सत्स्य एवं कल्कि ये भी नाम जोड़ कर संख्या १० करदी गई है। यह शुद्ध सृष्टि का विवेचन हुआ।

श्रमुद्ध सृष्टि:—प्रद्युश्न—क्टस्थ पुरुप—मायाशक्ति—नियति— काल—सत्वगुण—तमोगुण—बुद्धि— श्रहङ्कार — वैकारिक, तैजस, भूतादि । वैकारिक से बुद्धि, इन्द्रिय तथा मन उत्पन्न होते हैं । भूतादि (तामस) से पद्धतन्मात्रा तथा उनसे स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं । स्पष्टतः पाद्धरात्र मत में सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया स्वीकार की गई है । सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया इस प्रकार है—

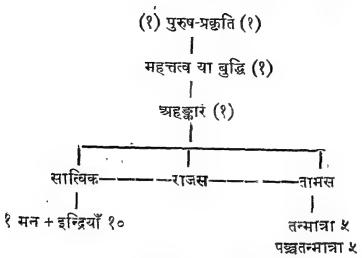

इस प्रकार सांख्य में कुल २४ पदार्थ माने जाते हैं। पाछ्ररात्रों में सांख्य व वेदान्त को मिलाया गया है, यथा 'माया' को भी स्वीकार कर लिया है छौर साथ ही गुणों से सृष्टि बतलाई है। सांख्य ने बुद्धि व ऋहङ्कार को मुख्यता दी है। पाँचरात्र में इसकी उत्पत्ति गुणों से बतलाई गई है। कमविपर्यय के सिवा प्रायः दोनों में समता है। पाँचरात्र के अनुनार प्रकृति पुरुष के छाश्रित होकर कार्य करती है, सांख्य में प्रकृति स्वतन्त्र है।

जीव—जगत वासुदेव का क्रीड़ा-विलास है। भगवान की इच्छा शक्ति ही सुदर्शन है। यह उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, निम्नह, अनुम्रह, पाँच शक्तियों की समष्टि मात्र है। यह सृष्टिकाल में जीव से भगवान की तिरोधान शक्ति, जीव का विभुत्व, सर्वशक्तिमत्ता तथा ज्ञान को छीन लेती है। अतः अज्ञ जीव योनियों में घूमता है। जीव के दुःखों को देखकर भगवान के हृदय में 'द्या' उत्पन्न होती है। जीव को वे ज्ञान देकर कर्मों का नाश कर देते हैं अतः उसे मुक्ति मिल जाती है।

साधन—सन्दिर बनाना, मृर्तिपूजन मुख्य है। योग भी सहायक है परन्तु प्रमुखता भक्ति की है। भगवान की अ32शह शक्ति' को इसीसे प्राप्त किया जा सकता है। 'शरणागित' श्रेष्ठ उपाय है। यह शरणागित ६ प्रकार की है—

१---भगवान् की अनुकूलता के प्रति कृत-संकल्प होना, २--भग-

बान् के विरुद्ध न होना । ३—'भगवान द्वारा रत्ता होगी' ऐसा विश्वास । ४—भगवान रत्तक हैं । ४—श्रात्म समर्पण । ६—दीनता। भक्त को 'पछ्ल कालत्त' भी कहते हैं क्यों कि उसमें ये पाँच वातें रहती हैं—क—जप ध्यान, पूजा द्वारा भगवान के उन्तुख होना । ख—उपादान, पुष्प, फलादि का पूजा के लिये संग्रह । ग—यज्ञादि । घ—श्रध्याय-श्रध्ययन, मनन, उपदेश । ङ—योग—यौगिक कियायें करना ।

मुक्ति ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना ही मोत्त है। सरिता-समुद्र की एकता के समान दोनों एक हो जाते हैं। शुद्ध सृष्टि से उत्पन्न वैकुएठ में जीव भगवान के साथ विहार करते हैं, वहीं अन्य नित्य जीव गरुड़ आदि भी मिलते हैं। जीव अगु रूप है। उसका ब्रह्म के साथ भेद भी है श्रीर अभेद भी। पाँचरात्रमत 'मायावाद' को नहीं मानता, 'परिणाम वाद' को मानता है। रामा-नुज का दर्शन पाँचरात्रमत का ही एक विकसितं रूप है। आगे वैकुष्ठ की कल्पना, बद्धभ व चैदना में 'गोलोक' की कल्पना में बदल गई है। वस्तुतः आगे के वैष्णव आचार्यों ने अपनी पूजा पद्धति, तथा क्रिया कार्यं के लिये, पाँचरात्र दर्शन से बड़ी सहायता ली है। परन्तु उसका 'व्यूह-वाद' हमें रामानुज के वाद नहीं मिलता । भक्ति के विकास में पाँचरात्रमत, गीता के वाद द्वितीय प्रकाशस्तम्म है, जिसमें योग व सांख्य का गीता की तरह ही समन्वय कर लिया गया है। भक्ति को प्रमुखता दी गई है। आगे चलकर प्रद्युन्न व अनिरुद्ध आदि के प्रतीका-त्मक अर्थ लु र हा गये परन्तु मन्दिर निर्माण, मूर्ति पूजा, पृजा-पद्धति वैकुएठ-कल्पना का बरावर विकास होता रहा है।

पंचरात्रमत के द्यातिरिक्त विकास के क्रम में वैखानस सम्प्रदाय का भी उल्लेख होता है। वैखानस गृहस्थ सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। वैखानस लोग दार्शनिक कम, आचारवादी अधिक थे। विष्णु आराध्यदेव हैं, जप की महन्ता है। मन्दिर के विभिन्न अङ्गों का निर्माण, मूर्तियों की विशे-पना, अर्चना, बिल आदि आवरणों का इस मत में बाहुल्य है। जप, हुन, ध्यान व अर्चना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सालोक्य, सामीष्य, सारूष्य, तथा सायुष्य मुक्ति के नाम गिनाये गये हैं।

इस प्रकार श्राङ्वार भक्तों के पूर्व ही मतों का प्रचार हो गया था।

चतः चागे के विकास के लिये पाँचरात्रमत पुष्ट धरातल का काम कर **स्**हा था। इस प्रकार वैष्णव धर्म का विकास हुऋा। ऋव प्रश्न यह है कि वैष्णव मत में वालगोपाल, कृष्ण, राम त्रादि की उपासना कैसे चल पड़ी। राम व कृष्ण की उपासना के सम्बन्ध में इतना स्मरण रहना चाहिये कि पहले वैष्ण्व त्राचार्यों तथा आड़वार सन्तों में भी हरि, विष्णु, नारायण की ही उपासना चली, यथा रामानुज लक्ष्मीनारायण के च्पासक थे। पाँचर।त्र मत में राम व कृष्ण को अवतार अवश्य गिना गया है पर विक्यु तथा नारायण की भक्ति पर ही जोर दिया गया है प्रायः यह प्रवृत्ति सर्वदा स्पष्ट रही हैं कि सभी अवतारों को एक ही शक्ति का अंश मान कर भी किसी न किसी एक अवतार को अधिक महत्व दिया जाता है यथा भागवत में ऋष्ण को, देवी भागवत में 'दुर्गा' को । इसी प्रकार रासानुज ने भी लद्दमी नारायण की उपासना पर जोर दिया था। मध्वाचार्य भी हरि या विष्णु के ही उपासक थे न कि राम या कृष्ण के। किन्तु मंध्य काल के वैष्णव-धर्म के अप्रदूत निस्वार्क व रामानन्दं हैं। निस्वार्क व विष्णुस्वामी ने कृष्ण की उपा-सना को ध्येय बनाया। निस्वार्क ने राधा व कृष्ण को लिया, विप्णु स्वामो ने 'गोपाल-कृष्ण' को । त्रागे चैतन्य मत में निम्वार्क के ही आराध्य स्वीकृत किये गये और वल्लभ मत में विष्णु स्वामी के। रामानन्द ने रामानुज की परम्परा में लद्दमी-नारायण के स्थान पर 'सीता-राम' की डपासना प्रचलित की।

कृष्ण की उपासना तथा वैष्णव मत का विकास थोड़े या वहुत श्रंशों में हम वहुत प्राचीन समय से ही पा जाते हैं। छान्दोग्य उप-निपद तक में कृष्ण विद्यमान हैं, यह वात दूसरी है कि वे देवकी पुत्र कृष्ण न हों। इन दोनों का मेल तो कालान्तर में ही हुआ। 'राम' की उपासना इतनी भी प्राचीन नहीं दिखाई पड़ती। 'राम' १ व्द, वलराम, परशुराम शब्दों में भी प्राप्त होता है। परशुराम को तो राम कहने की परन्परा रही है। कृष्ण की तरह पाणिनि भी राम की उपा-सना के (ई० पूर्व ४०० के आसपास) साची हैं। "धनपति, राम तथा केशव के मिद्रों में, वनाये गये वाद्ययंत्रों को ध्विन सुनाई पड़ती हैं' भएडारकर के अनुसार यहाँ 'राम' शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में खोजने पर दशर्य, सीता, इच्वाकु शब्द भी मिल जाते हैं पर उनसे प्रसिद्ध इशाय राजा या राम की पत्री सीता आदि का तात्पर्य नहीं निकजता।

महाभारत में सर्वप्रथम दाशरिथ राम का उल्लेख मिलता है।
—वाल्मीकि रामायण में वे वर्णित हैं पर एक महापुरुप के रूप में। भग-वान् के रूप वाले स्थल वाद के हैं। डा॰ जैकाबी के अनुसार वैदिक देवता इंन्द्र से ही वलराम व दाशरिथ राम का विकास हुआ है क्योंकि ये दोनों इन्द्र के समान ही बीर, धीर माने गये हैं।

जैनों व बौद्धों ने भी 'रामकथा' को अपनाया है। राम की प्रसिद्धि देख कर तथा लोक-जीवन पर उनका प्रभाव देखकर ही उन्हें भी विष्णु का अवतार बना लिया गया जिस प्रकार 'राम' व 'कृष्ण' को जैनियों ने अपना लिया है।

यह उसी प्रकार हुआ होगा जैसे 'शिवाजी' को शिवजी का अवतार मान लिया गया था। और गान्धी को लोग उनके रोकने पर भी वड़ी 'श्रद्धा' से भगतान् मानने का विचार करते हैं। उनके साथ चमत्कार भी वैसे ही जुड़ते जा रहे हैं कि उनमें कोई अलौकिक शक्ति थी जैसा कि राम व कृष्ण के सम्बन्ध में हुआ है। वीर-पूना की भावना अन्धविश्वास के साथ मिल कर अवर्मण्य लोगों में ऐसी अनेक रचनायें कराती रहती है।

नाम एक वीर राजा, विजेता और त्यामी भाई थे। वे न कृष्ण की भाँति इतने मेथावी थे कि गोता का उपदेश देते, न इतने उदार कि रावणादि के वध करने का कछ विना अपनी पत्नी के अपहरण के भी उठाते। राम की महत्ता मर्यादा, त्याग, व परिवार के उच्च आदर्शों की रच्चा करने के कारण स्थापित होती गई। राम एक प्रतापी राजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं जबिक कृष्ण भटकते हैं। इन सब कारणों से 'राम' को विष्णु मान लिया गया और पीछे से उनकी कथा को ऐसा रूप दे दिया गया कि वालि-वध, विभीषण-सहायता, सीता-त्याग जैसे प्रसङ्गों के विषय में भी समर्थ होने की बात कह कर उनकी दुर्वलता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। राम परिवार में सद्भावना रखने, सन्तुलित मर्यादित जीवन विताने के आदर्श रूप में स्वीकृत हो गये और पति, पिता, भाई, राजा, विजेता, आदि प्रत्येक रूप में राम

को आदशे वना दिया गया। भारतीय जनता को राम का यह रूप जीवन के प्रत्येक चेत्र में प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। राघवाचार्य, रामा-नन्द तथा तुलसी ने उनके साथ लोक-जीवन की अपार श्रद्धा जोड़ दी। कृष्ण के चरित्र में जो गोपी-प्रेम आदि की दुर्वजता थी उससे रहित होने के कारण राम अब समाज के लिये अधिक कल्याणमय जान पड़े। तभी तो तुलसी ने मुग्लों के समय में भी नाचने गाने वाले कृष्ण को सिर भुकाने के लिये इन्कार कर दिया था। राष्ट्र-किव, राष्ट्र-रच्चक तेजस्वो 'राम' के रूप को देखना चाहता था—

"तुलसी मस्तक तव नवै, धनुप वान लेउ हाथ।"

राम के उदात्त चरित्र व ऋलौिकक त्याग की भावना के कारण बौद्धों ने उन्हें बोधिसत्व बनाया। जैनियों ने उन्हें आठवें 'वलदेव' के रूप में मान लिया। राम को शिशुपाल की तरह न तो कहीं गालियाँ खानी पड़ीं न ऋपने ईश्वेरत्व की स्थापना के लिये कृष्ण की तरह भागना दौड़ना पड़ा। पञ्जाब से आये आयों का जो क़बीला 'मध्यदेश' में आकर वसा था उसके चेत्र को दक्तिए तक विस्तृत करने और शायद देश के श्रार्येतर शत्रुश्रों के वध के कारण उन्हें स्वभावतः महत्व मिलता गया पर यह ईश्वरत्व वाद में ही मिला, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जिन ऋषियों के स्वयं राम पैर छूते हैं, ऋध्यात्म रामायण में वे ऋषि राम के पैर छूने लगते हैं। यथा वाल्मीकि रामायण में शरभंग के चरण स्पर्श करते हुये राम को दिखाया गया है किन्तु शरभंग 'अध्यातम रामायण' में 'राम' को देवी-अतिथि के रूप में पूजते हैं। तुलसी रामा-यण में तो वे आपे से वाहर हो जाते हैं। महान् 'अगस्त' के आगे वाल्मीकि-रामायण के 'राम' एक विजेता के रूप में ही दिखाये गये हैं। परन्तु 'श्रध्यात्म रामायण्' व 'रामचरितमानस' में 'राम' श्रचिन्त्य, श्रनन्त त्रह्म वन गये हैं जिनका वड़े-बड़े ऋषि मुनि पार नहीं पाते। त्रतः राम की पूजा विस्तार से कराई जाती है।

डा० भाण्डारकर के अनुसार राम की उपासना का सामृहिक प्रचार ११ वीं शताब्दी के बाद से ही चला परन्तु आड़वार सन्तों में एक सन्त राजा कुलशेखर यहाँ तक रामोपासना में बढ़ गये थे कि उन्होंने खर-दूपण-युद्ध का वर्णन पढ़ते-पढ़ते अपनी सेनायें गम की सहायता के लिये सजनी दीं थीं। सीता-उद्धार के लिये दूसरी वार यही राजा समुद्र में क्द्ते-कूद्ते वचे। भावावेश की यह चरम सीमा है फिर कैसे कहा जा सकता है कि १० वीं शताब्दी के पूर्व रामोप सना नहीं थी ? पर हाँ सामृहिक प्रचार शायद्न था।

वस्तुतः रामभक्ति का प्रचार 'रामानन्दं' ने किया। ऋध्यात्म-रामायण्भी इसी सम्प्रदाय में लिखी गई। आगे 'तुलसीदास' ने राम-को अद्भुत महत्व देकर रामभक्ति का प्रचार कर 'राम' शब्द को जनता का कण्ठहार वना दिया।

कृष्ण-भक्तों ने जहाँ ऋग्य देवी-देवताओं को कोई महत्व नहीं दिया वहाँ तुलसीदास ने प्राचीन स्मार्त मत जिसमें पंचदेवोपासना थी, स्वीकार कर लिया। वस्तुतः गणपित, गौरी ऋादि ऋलग-ऋलग स्रोतों से आकर स्मार्तमत में मिल गये।

# विशिष्टाइ तवाद

शङ्कर ने ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुद्धार किया यह तो बाद में विचारकों के लिये प्रशंसनीय कार्च रहा होगा परन्तु उनके 'मायावाद' के विरुद्ध तीत्र प्रतिकिया उत्पन्न होने लगी, अनेक प्रश्न उत्पन्न हुये। साथ ही जनता के अनुसार विचारधारा को सरत करने तथा समाज के अभिशापित अङ्गों को अधिकाधिक सुविधा देने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। वाममार्ग, वज्रयान, सहजयान के समानान्तर जहाँ एक त्रोर नाथ पन्थ खड़ा हो गया था, जहाँ उपनिषदों के आत्मवादी सिद्धान्तीं पर त्राधारित ज्ञानकारखी संन्यासी धर्म बढ़ रहा था, वहाँ भक्ति का प्रवाह भी उठ खड़ा हुआ था। यह शुद्ध जनता का आन्दोलन था और ईसा के पूर्व सि ही उठ खड़ा हुआ प्रकार से मानवतावादी अान्दोलन था। इसमें संसार के भेदों, उपभेदों, वर्णों, वर्गों, जातियों, ऋादि से उत्पन्न विषमता को नष्ट करने का प्रयक्ष था। समाज में एक साथ भ्रातृभाव उत्पन्न करने, मानवमात्र को हरिभक्ति का अधिकार देने, शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक प्रत्येक को सांसारिक दुःखों से मुक्ति दिलाने के प्रयत्न के लिये यह त्रान्दोत्तन खड़ा हुत्रा था । इसमें कटुता श्रौर **घृ**णा न थी । हृद्य की कोमल वृत्तियाँ भगवान को अपित कर नाम, जप, पूजा, कीर्तन आदि से आराध्य को रिमाने की प्रवृत्ति थी। वह आन्दोलन पहले दिल्ला में उठा जिसके नेता आड़वार सन्त थे। वैसे राम व कृष्ण की पूजा तो महाभारत काल से ही चली आ रही है।

मित का विकास—प्रीक राजा एिटियालिकदाय का राजदूत हिलीयोडोर भागवत धर्म का श्रमुयायी था। वेसनगर के शिलालेख से स्पष्ट है कि ईसवी सन् के २०० वर्ष पूर्व हिलीयोडोर ने वासुदेव की प्रतिष्ठा में विष्णुध्यत स्तम्भ बनवाया था। १ इस स्तम्भ पर लिखा है "परम भागवतो हिलीयोडोरः"। वेसनगर ( ग्वालियर ) से भी पूर्व घुसएडी के शिलालेख से स्पष्ट है कि पूर्वेसा २०० वर्ष के भी वहुत पहले से वासुदेव की पूजा होती आ रही थी। पाणिनि का समय। पूर्वेसा ४०० वर्ष है, उनके सूत्र ४-३-६४ से स्पष्ट है कि तब बासुदेव की पूजा होती थी। <sup>२</sup> दिन्तिण के आड़वार सन्त जिनका समय ७ वीं शताब्दी से ६ वीं शताब्दी है, वासुदेव के भक्त थे, यहाँ तक वासुदेव शब्द विष्णु का पर्यायवाची रहा । महाभारत में अवश्य वासुरेव का अर्थ कृष्ण लिया गया है। दिच्छ के 'आड़वार' सन्तों ने ७ वीं शताब्दी में जनता को प्रेम-रस से लिपटे लिलत पद्यों से आत्म-विभीर कर दिया था आड़वार शब्द का तिमल भाषा में अर्थ होता है "अध्यात्म ज्ञान रूपी समुद्र में गहरा ग़ोता लगाने वाला"। ये श्राड्त्रार सन्त श्रधिकतर निम्न जातियों के व्यक्ति थे। द्विण में जाति, पाँति, वर्ण, अवर्ण का भेद भाव अधिक रहा है अतः जाति पांति के विरुद्ध सबसे प्रथम विद्रोह वहीं से प्रारम्भ हुत्रा। श्राड़वार सन्त ऐसे ही विद्रोही कवि थे परन्तु उनका विद्रोह कवीर जैसी अक्खड़ता से भरा हुआ न था। आड़वार सन्त नम्रना, उदारता, शील और शिष्टता के अवतार थे। भगवान नारायण की उपासना में तल्लीन रह कर मानव मात्र को उनकी भक्ति का अधिकार देकर दुःख से जनता का उद्धार ही उनका प्रयत्न था। नम्मालवार (शठकोपाचार्य) निम्न जाति— अद्दूत जाति के थे। तिरुमंगे डाकू थे, जो लूट के धन से मन्दिर बनवाते थे। अन्दाल नामक भक्तिन एक नीच जाति की स्त्री थी, परन्तु आड़वारों ने अपनी भक्ति-विभोरता से जनता का हृदय त्र्याकर्षित कर लिया था कि किस प्रकार निम्न से निम्न जाति का व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन सकता है। श्राड़वार १२ माने जाते हैं। इनका वैष्णव समाज में श्राज भी आदर है। भक्ति की धारा भगीरथी के समान सर्वसाधारण के लिये वह निकली थी। इनके बन्थ वेदों के समान आदत हैं। इन सन्तों में गुरुभक्ति का भी अत्यधिक महत्व था, इन भक्तों का प्रभाव इतना अधिक वढ़ गया था कि मालावार प्रान्त का

१ विश्वधर्म दर्शन-पृष्ठ २७८

'कुंलशेखर' राजा अपना राज छोड़कर भक्त वन गया था। अन्दाल भारत की सर्व प्रथम 'मीरा' थी जो कृष्ण के प्रेम में निमुन्न रहती थी, गोपी प्रेम का वह प्रतीक थी। श्रीरंगम के रङ्गनाथजी को वह अपना पति मानती थी। तिरुमंगैया डाकू के द्वारा निर्मित ६ पद्य-यन्थ तमिल भाषा के वेदाङ्ग माने जाते हैं। भक्ति का यह प्रवाह जन साधारण के हाथ में था परन्तु संस्कृतज्ञ विद्वानों को भी इस जन-चेतना ने प्रभावित किया। वे इस भक्ति-आन्दोलन की शक्ति को समभ चुके थे। अब जनता को भगवान की भक्ति से दूर रखना कठिन था। संस्कृतज्ञ विद्वान् 'त्र्याचार्य' कहलाते थे। इन त्र्याचार्यों ने जनता के इस भक्ति आन्दोलन को शास्त्रीय आधार देकर उसे अपना लिया और उन रुढ़िवादी आचार्यों, धर्मगुरुओं की चिंता नहीं की जी अब तक उसी युग की रीतियों को मानते आ रहे थे जबकि 'श्रुति' का शब्द शुद्र के कान में पड़ जाने पर उसके कान में पिघला हुआ। शीशा डाल दिया जाता था। बौद्धों व जैनियों के प्रयत्न से जनता जग चुंकी थी, उसमें समानता की भावनायें घर कर चुकीं थीं। पौराणिक देवी-देवंताओं की भक्ति के प्रचार-द्वारा त्राह्मणों ने भी इस 'समता' पर मुहर लगादी थी कि भगवान की भक्ति से नीच जनों का भीं उद्घार हो सकता है। 'आड़वार' सन्तों का आन्शेलन नारायण की भक्ति पर त्राधारित था, पीछे से ऐसे 'त्राचार्य' त्राये जिन्होंने इस जन-श्रान्दो-लन को स्वीकार कर भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या की, उसे विद्वज्जनों में गृहीत और आदत कराने के लिये प्रयत्न किया। ऐसे ही आचार्यों में प्रमुख थे 'रामानुजाचार्य' जिनका समय था १०३७-११३७ ई० ह रामानुज विशिष्टाइ तमत के प्रवर्तक थे जो शंकर के मायावाद की प्रतिक्रिया में खड़ा हुआ था। समाज आगे वढ़ चुका था उसे पीछे लौटा ग सम्भव नहीं था अतः 'रामानुज' ने धर्म का सरलीकरण कर उसे सर्व साधारण के योग्य बनाया परन्तु दक्षिण में भेदभाव इतना श्रिधिक था कि उस समय अधिक स्वतन्त्रता देना असम्भव था अतः उन्होंने शूद्रों को भक्ति का अधिकार तो दिया परन्तु उन्हें शास्त्र पढ़ने की आज्ञा नहीं दी। इतना भी बहुत था।

रामानुज श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। ग्यारहवीं शताब्दी में संस्कृतज्ञ स्त्राचार्यों ने स्त्राड़वारों की मक्ति के साथ वेद-प्रतिपादित -ज्ञान व कर्म का समन्वय कर दिखाया, रामानुज की यही महानता थी। सन्तों के तिमल वेद के सिद्धान्तों का सामझस्य संस्कृत के वेदों के ज्ञान से कर दिखाया गया इसी कारण ये रामानुज आदि वैष्णव आवार्य 'उभय वेदान्ती' कहलाते हैं। रामानुज ने 'प्रपत्तिवाद' के सिद्धान्त का आविष्कार किया और अपने धर्म को लक्ष्मी या श्री के हारा प्रवर्तित वता कर सम्प्रदाय का नाम 'श्रीवैष्णाव' सम्प्रदाय रक्खा।

श्राचार्यों में प्रथम रक्षनाथ मुनि थे ( ५२४—६२४ ) जो नाथ मुनि कहलाते थे। ये शठकोपाचार्य या नम्मालवार श्राड़वार की शिष्य परम्परा में से थे। नम्मालवार श्रुद्ध थे। इस प्रकार 'रामानुज' के श्रादि गुरु एक श्रुद्ध सन्त के शिष्यों में से थे, यह हमें न भूलना चाहिए। यही कारण था कि रामानुज जनता के लिए इतने उदार हो सके। राहुल जी ने वौद्धधमं के प्रति श्रनुचित पच्चपात के कारण यह नहीं देखा कि रामानुज के द्वारा प्रतिपादित मिक्त की जिस विगट-लहर ने सारे उत्तरी व द्विणी भारत को स्नात कर दिया जिसमें सारा जन समाज निमन्न हो गया उसमें कुछ प्रगति के तत्व श्रवश्य होगे। यह ठीक है कि 'रामानुज' ने शास्त्र का श्राधार न छोड़ा परन्तु इसी से ही तो वे जन श्रान्दोलन को हिद्वादियों के द्वारा मान्यता दिला सके श्रीर इस प्रकार शास्त्रीय, श्रुद्ध श्रीर ब्राह्मण सव श्रपनी-श्रपनी श्रहम्मन्यता छोड़कर भक्ति रस में हूवने लगे। रामानुज के श्रादि गुरु पर जो उनके गुरु 'नम्मालवार' का ऋण था, उसे उन्होंने पूरी तरह चुकाया।

'नाथमुनि' के पश्चात् वैंप्णव श्राचार्यों में प्रसिद्ध यामुनाचार्य हुये। श्रीरङ्गम् की गही पर वह श्राचार्य वनाये गये। यामुनाचार्य ने राजसी भोग विलास छोड़कर वैंष्णवसत के प्रचार में शेष जीवन लगा दिया था। इनके प्रन्थों में 'श्रात्मसिद्धि', 'ईश्वर सिद्धि', 'साया खरडन' श्रादि प्रन्थ थे। इनमें सबसे श्रिधिक लोकप्रिय था उनका 'स्तोत्र रह्न', जिसमें उनका सचा भक्त हृद्य भलक उठा है। रामानुज इन्हीं यामुनाचार्य के शिष्य थे।

रामानुज ने 'यादव प्रकाश' से अह त वेहान्त का अध्ययन किया था किन्तु वे 'मायावादी पद्धति' से सन्तुष्ट न हुये। तब उन्होंने वैष्णाव श्राचार्यों से अध्ययन किया। आचार्य 'यामुन' के बाद रामानंद 'श्राचार्य' बनाये गये, परन्तु बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया। चोल-नरेश जो श्रीरङ्गम का राजा था, कट्टर शैव था। उसने मन्दिर की ध्वजा पर लिख रखा था ''शिवात्परतरो नास्ति" शिव सं बढ़ कर श्रीर कोई नहीं है। जो शिव को नहीं मानता, उसको कड़ा दण्डदेना। रामानुज श्रीरङ्गम् से भागकर मैसूर पहुँचे, वैष्णवधम का प्रचार करते रहे। चोल राजा की मृत्यु के बाद श्रीरङ्गम् वापस श्राये श्रीर मन्दिर बनवाया, फिर भ्रमण करने निकल पड़े। रामानुज के ७४ शिष्य थे, श्राचाय ने श्रपना सारा जीवन धर्म प्रचार में ल गया, १५३७ ईसवी में मृत्यु हुई।

'रामानुज' ने आचार्य यामुन की इच्छा को पूर्ण करने के लिये ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम तथा आड़वारों के 'दिन्य प्रवन्धम्' पर टीकार्ये लिखी। ब्रह्मसूत्र पर उनके भाष्य का नाम 'श्रीभाष्य' है।

रामानुज की मृत्यु के पश्चात् द्विण में 'टैकले' व वडकले इन सम्प्रदायों में वैष्णवाचायं तथा श्रीवैष्णव के अनुयायी वँट गये। टैंकले मत केवल प्रपत्तिवादी रहा और वडकले मत कर्मवादी भी रहा, टैंकलेमत में केवल तिमल वेद मान्य रहा और दूसरे में संस्कृत वेद तथा तिमल वेद दोनों। रामानुज ने विशिष्टाह ते मत का प्रचार किया। इस सम्प्रदाय में लच्मी तथा विष्णु तथा उनके अवतारों की उपासना होती है। 'राम' का महत्व अधिक है। इस सम्प्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है "शिव के प्रति होष?'। शायद यह भावना शैव चोल राजा के प्रतिक्रिया के रूप में बृद्धि पा गई हो। आगे चलकर परिस्थित पुनः वदली और यवनों के आक्रमणों के पश्चात् जव हिन्दू समाज में आत्म-रच्या की भावना जागृत होगई तो रामानुजं मत के ही अनुयायी तुलसी ने पुकार कर कहा था—

शिव द्रोही मम दास कहावै। सो नर सपनेहुँ मोहि न भावे।।

शक्कर का खएडनः — रामानुज शंकर के मायावाद के विरुद्ध खड़े हुये थे, उन्होंने 'मायावाद' की कड़ी आलोचना की है। शंकर के अनु-सार अतिद्या या अज्ञान से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पर वह अज्ञान रहता कहाँ है ? यदि कहो जीव में, तो जीव तो स्वयं अविद्या का परिणास है, कारण कार्य पर कैसे रहेगा ? यदि कहो अज्ञान ब्रह्म के श्राधित है तो ब्रह्म ज्ञान-स्वरूप नहीं रह सकता। शंकर के अनुसार श्रज्ञान से ब्रह्म का स्वरूप श्राच्छादित हो जाता है परन्तु ब्रह्म स्वतः प्रकारय माना गया है। माया को श्रनिर्वचनीय कहा गया है पर यहाँ विरोध है, जगन के पदार्थ या तो सन होते हैं या श्रसत्।

शांकर वेदान्ती माया को भाव रूप अज्ञान कहते हैं। रामानुज कहते हैं कि उप्ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का उपभाव. तब वह भाव रूप कैसे होगा ? यदि भाव रूप मान भी लें तो त्रञ्ज्ञान से उसका नाश कैसे होगा क्योंकि ज्ञान से भावरूप पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार 'क्षीभाष्य' में रामानुज ने शंकर के 'मायावाद' पर कठोर प्रहार किये हैं। शांकर वेदान्ती इनके उत्तर विभिन्न पद्धतियों से आज तक देते जा रहे हैं। अब हम रामानुज के विशिष्टाह त पर विचार करेंगे।

विशिष्टाद्वैतं वाद और रामानुज—शङ्कर के अनुसार सत् पदार्थ एक है 'शुद्ध चिन्मय ब्रह्म'। अन्य सव पदार्थ मिथ्या हैं, मायाकृत हैं, अविद्या-जन्य हैं। रामानुज तीन पदार्थ नानते हैं—(१) चित्, (२) अचित (३) ईश्वर । चित् परार्थ जीव है, अचित=त्रड़ परार्थ जगत है और ईश्वर से अभिप्राय अन्तर्यामी शक्ति से है। शङ्कर केवल एक पदार्थ 'ब्रह्म' मान कर सृष्टि की रचना के लिए 'माया' को ब्रह्म की शक्ति मानते हैं और माया की उपाधि से उपहित ब्रह्म या ईश्वर से इस जड़ जगत की उत्पत्ति मानते हैं। रामानुज इस माया को नहीं मानते । शङ्कर ब्रह्म को सजातीय विजातीय तथा खगत इन तीनों भेदों से परे मानते हैं किन्तु रामानुज ब्रह्म में स्वगत भेर मानते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म के दो रूप हैं—चित् और अचित्। चित् तत्व चिन्मय बहा है और उसी का भेर है अचित् जो जड़ जगत के रूप में फैला हुआ है। अतः जगत ब्रह्म का ही स्वगत भेड़ होने के कारण 'सत्य' है यह बहा का ही एक रूप है. यह मायाकृत प्रपद्म या इन्द्रजाल से उत्पन्न मिथ्या पदार्थ नहीं है। स्वेतास्वेतर उप-निषद में इसी ऋचित् या प्रकृति तत्व को संसार का वीज या या मूल माना गया है-

> श्रजामेकां लोहित शुक्त कृष्णां. विद्वीः प्रजाः स्जमानां सहपाः॥

त्र्यजा ह्येको जुषम।ग्णोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥

—( श्वेताश्वतरोपनिषद् ऋध्याय ४, मन्त्र ४)

अर्थात् अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित (रजस् गुण वाली) शुक्त (इसत्व गुण प्रधान) तथा कृष्ण-वर्णी (तमस् गुण विशिष्ट) अजा (बकरी-प्रभृति) को एक अज (बकरा—जीव) भोगता है और दूसरा अज उस भुक्त भोगा अजा को त्याग देता है।

इसी प्रकार इस प्रकृति तत्व के विषय में यही उपनिषद् ४ अध्याय के दसवें मन्त्र में कहती हैं कि—

> मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायिनं तु महेश्वरम् । तस्यात्रयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥

अर्थात् प्रकृति को तो माया जानना-चाहिये और महेश्वर को मायावी । उसी के 'अवयवभूत' से यह सम्पूर्ण जगत् च्याप्र-है ।

उक्त मन्त्रों से स्पष्ट है कि प्रकृति को उपनिषद् ब्रह्म का अवयव कहती है अतः ब्रह्म का स्वगत भेद है और वह अचित् तत्व=प्रकृति ही जगत का कारण है।

रामानुज ने ये जो तीन पदार्थ माने है वे श्वेताश्वेतर उपनिषद् से ही पृष्ट होते हैं—

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं। नातः परं वेदितज्यं हि किञ्चित् भोक्ता, भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्।

अपने आतमा में स्थित इस ब्रह्म को सर्वदा ही जानना -चाहिये और कोई ज्ञातन्य पदार्थ नहीं है, भोक्ता (जीव) भोग्य (जगत्) और प्रेरक (ईश्वर) यह तीन प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म-ही है;— ऐसा जानना चाहिये।

जीव व जगत यद्यपि स्वतन्त्र पदार्थ हैं तथापि वे ईश्वर के आधीन रहते हैं। ईश्वर दोनों के भीतर विद्यमान रहता है।

रामानुज के मत से उपनिपरों के द्वारा निर्मुण, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हुआ है अपितु सगुण, सिवरोष ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। उनके मत से ब्रह्म प्राकृत गुण रहित, कल्याण-गुण-गुणाकर अनन्त ज्ञानान्दरूप, तथा सकल-जगत-सृष्टि-स्थिति-संहार-कर्त्ता है। जगत में निर्मुण वस्तु की कल्पना असम्भव है। सारे पदार्थ गुणों से युक्त होते हैं, ब्रह्म भी गुणों से युक्त है यही श्रुति भी कहती है।

ईश्वर तथा जीव व जगत में सम्बन्ध क्या है ? रामानुज एक विशेष सम्बन्ध मानते हैं जिसे 'अपृथक सिद्धि' कहते हैं यह गुण तथा द्रव्य दोनों में रहता है। वस्न का तन्तु से समवाय सम्बन्ध होता है, परन्तु यह वाहरी सम्बन्ध है। जगत, जीव व ईश्वर में समवाय सम्बन्ध नहीं है वरन् इनमें अपृथक-सिद्धि सम्बन्ध है। शरीर आत्मा की सिद्धि का साधन है इसी प्रकार ईश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिये जगत व जीव है। इनमें ईश्वर विशेष्य है और जगत व जीव उसके विशेषण हैं। विशेषण को विशेष्य से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों में एकत्व रहता है। अतः विशेषणों (जगत + जीव) संयुक्त विशिष्ट ईश्वर की एकता प्रामाणिक है। ब्रह्म अद्धेत है, इसका अर्थ यही है कि उसके अङ्ग चित् व अचित् अङ्गी ब्रह्म से पृथक नहीं हैं, इसलिये यह मत अद्धेत नहीं विशिष्ट अद्धेत है।

तो चित् अचित् से विशिष्ट ईश्वर के मानने के कारण रामानुज के मत का नाम विशिष्टाद्वैत पड़ा।

इस प्रकार रामानुज व शङ्कर का ब्रह्म विषयक अन्तर स्वगत भेद मानने या न मानने के कारण है। रामानुज सजातीय भेद यथा एक गाय श्रीर दूसरी गाय में, विजातीय भेद यथा गाय श्रीर भैंस में स्वीकार नहीं करते क्योंकि ब्रह्म का सजातीय व विजातीय कोई दूसरा पदार्थ हो ही नहीं सकता। परन्तु स्वगत भेद के माने विना जगत व जीव की व्याख्या नहीं हो सकती। यदि शङ्कर इसे स्वीकार कर लेतें तो 'माया' की कल्पना न करनी पड़ती।

ब्रह्म अनन्त गुर्णों का भण्डार कहा गया है उसमें अल्पज्ञता, रागद्वे षादि जीव के गुर्ण नहीं हैं, यही ब्रह्म व जीव में अन्तर है। प्रलय के समय यद्यपि भौतिक विषयों का नाश हो जाता है तब भी ब्रह्म में चित् (जीव) तथा अचित् (जगत) के बीज रहते हैं। भौतिक विकारों से रूप या रङ्ग बनते विगड़ते हैं यथा घट पट आदि परन्तु द्रव्य नष्ट नहीं होता यथा मिट्टी व स्वर्ण । प्रलय अवस्था में विषयों के अभाव में ब्रह्म शुद्ध चित् अवस्था में रहता है, इसी 'कारण ब्रह्म' कह-लाता है। सृष्टि के समय यह 'कार्य ब्रह्म' कहलाना है।

ईश्वर जगत का ऋभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह ऋविद्या की उपाधि से उपहित होने से जगत का सृष्टिकत्ती नहीं है यथा शंकर मानते हैं बल्कि ईश्वर स्वेच्छा से ही जगत व जीव के रूप में अपना विस्तार करता है 'सोऽकामयत', 'एकोऽहं बहुस्यामि' ऋादि श्रुतियों का भी यही रहस्य है। जगत रचना का प्रयोजन केवल लीला है। जैसे कोई बालक श्रपने खिलौनों से खेलता है। वैसे ही ब्रह्म जगत व जीव से खेलता है। 'दर्शन' का यह तर्क बहुत ही लचर है। शंकर यह नहीं बता सके कि साया का सम्बन्ध अन्ततः ब्रह्म से क्यों होता है। जब शुद्ध चिन्मय ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है तो माया की उपाधि कहाँ से किस प्रकार और क्यों आगई। यदि ब्रह्म ने इच्छा की तो ब्रह्म 'सगुर्ए' हो जायगा जो रामानुज का पच्च है। ऋतः माया की कल्पना से जगत की स्थिति तो समकाई गई पर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि स्वयं 'माया' फ्या बला है, ऋतः उसे 'ऋनिर्वचनीय' कह देना ही एक मात्र उत्तर था। शंकर ने वही किया । किन्तु रामानुज पहले से ही ब्रह्म को सगुरण मान कर चले और सगुरण ब्रह्म लीला की इच्छा भी कर सकता है। अतः भगवान की अपनी लीला के लिये यह जगत वनाया गया, यह भी ठीक है। परन्तु यदि यह पूछा जाय, जैसा कि नास्तिकों ने पूछा भी है कि यदि सृष्टि लीला के लिये है तो ईश्वर स्वार्थी है जिसने आगने विनोद के लिये सबको दुःख के भवसागर में निपतित कर दिया है क्योंकि यह तो सभी मानते हैं कि संसार में दुःख अधिक है जिससे वचने के लिये वार वार भगवान से प्रार्थनायें होती हैं। स्थिति यह है कि शंकर रामानुज त्रादि सभी दार्शनिक जगत की अवस्था को अपरिवर्तनीय मानकर चलेथे। वे यह कल्पना ही न कर पाते थे कि समाज में परिवर्तन भी हो संकता है। नित्यना श्रौर अनि-त्यता का ही उन्होंने विचार किया, सामाजिक क्रांति का नहीं।

तो रामानुज ने जगत की सृष्टि को भगवान की लीला कहा है।

यही लीलामय भगवान प्रलयावस्था में 'कारण ब्रह्म' कहलाता है। श्रद्ध ततत्व की प्रतिपादक जितनी भी श्रुतियाँ हैं सब इसी 'कारण ब्रह्म' को, जो जीव व जगत का वीज संयुक्त चित् मात्र रह जाता है, निर्दे-शित करती हैं। चूँ कि ब्रह्म समस्त हेय गुणों से रहित है इसीलिए वह निर्गुण कहलाता है। (श्रीभाष्य पृष्ठ ६३) श्रुति 'एकमेवाद्वितीयम्' ब्रह्म का वर्णन करती है वह इसी कारण 'ब्रह्म' है क्यों कि इस ब्रह्म में जड़ तत्व तथा अल्पज्ञ तत्व केवल वोजभाव से रह जाता है। शुद्ध चिन्मय ब्रह्म अवशेष रहता है। सूद्म चित्, अचित् तत्वों से युक्त ब्रह्म ही 'विशिष्ट अद्धेत' नाम को सार्थक करता है।

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय में ईश्वर के कई रूप बतलाये गये हैं, ईश्वर भक्तों पर अनुप्रह करने व जगत की रक्ता के निमित्त अनेक रूप धारण करता है। रामानुज ने भागवत सम्प्रदाय से प्रभावित होकर ईश्वर के पाँच रूप माने हैं—(१) पर, (२) व्यूह, (३) विभव, (४) अन्तर्यामी, (४) अर्चावतार। इस प्रकार वस्तुतः ईश्वर सगुण है, वेदों में 'नेति-नेति' कहा जाने वाला ब्रह्म 'कारण ब्रह्म' है न कि कार्य ब्रह्म।

प्रश्न यह होगा कि जीव व ब्रह्म का सम्बन्ध क्या है ? शङ्कर को केवल ऋसुविधा 'साया' की कल्पना में थी। साया की कल्पना के पश्चात् उनका दुर्शन अपेचाकृत अधिक बुद्धि सङ्गत बन गया। शङ्कर ने तो जीव व बद्ध में कोई अन्तर ही नहीं किया। अल्पज्ञता, सान्तता आदि को श्रविद्या का फल वतलाया। रामानुज ने 'माया' को न मान कर जगत की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के 'स्वगत' भेद स्वीकार किये, उसे 'सगुए।' माना । अब प्रश्न यह है कि यदि चित् व अचित् दोनों ही ब्रह्म के अंश हैं तो भौतिक विकार का अर्थ क्या वास्तविक विकार होगा ? इस प्रकार तो बहा भी जीव की तरह ही सुखी या दुःखी माना जायेगा। रामानुज की अज्ञमता सबसे अधिक यहीं पर है। उन्होंने जीव-जगत को शरीर व ब्रह्म को आत्मा की उपमा दी है। जिस प्रकार शरीर को आत्मा नियन्त्रित करता है उसी प्रकार जगत व जीव रूपी शरीर को ब्रह्मरूपी अस्मा सञ्चालित करता है अतः आत्मा की तरह ब्रह्म भी निर्दोष ही है। कहीं-कहीं रामानुज ने राजा व प्रजा की उपमा दी है जिस प्रकार राजा की त्राज्ञा के पालन या उल्लङ्घन से राजा को सुख या दु:ख नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म पर सुख या दु:ख नहीं आता।

रामानुज का ईश्वर पाश्चात्य दर्शन के Theism अनुकूल है Theism या ईश्वरवाद का अर्थ है ऐसे ईश्वर में विश्वास जो जगत में व्याप्त व उससे परे भी हो, जिसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व हो, और जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिये जगत की रचना करता हो, रामानुज भी ईश्वर में सभी गुण मानते हैं। उनका ईश्वर धार्मिक साधना का लच्य है, सर्वसाधारण भी रामानुज के ईश्वर का भजन गान कर उसकी छपा प्राप्त कर मोच पा सकते हैं। शंकर की जोवन्मुक्ति कठिन है, वह सबके लिये नहीं है। शंकर जिसे साधन मात्र मानते हैं उन नाम, जप, तप, स्मरण, अतादि का महत्व रामानुज में बहुत अधिक है। रामानुज का ईश्वर साधारण जनता का 'ईश्वर' है।

रामानुज के अनुसार ईश्वर व जीव एक नहीं हैं। इन दोनों की अभिन्नता का अर्थ यह है कि सारे विश्व में व्याप्त होने के कारण ईश्वर प्रत्येक जीव में व्यात है वह सवका नियंत्रण करता है, जिस प्रकार श्रंश का श्रस्तित्व सम्पूर्ण पर, गुण का द्रव्य पर तथा जीवित शरीर का अस्तित्व आत्मा पर निर्भर करता है उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर पर निभर है। ऋतः जीव शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण नहीं है, वह इनसे श्रन्था, चेतनावान्, श्रानन्द रूप, नित्य, 'श्रणु', श्रव्यक्त, -निरवयव, निर्विकार श्रीर ज्ञानाश्रय है। यह स्वयं प्रकाशित होता है श्रतः अजड़ है। सुषुप्ति में आनन्दित रहने के अनुभ्व से वह आनन्द-मय िद्ध होता है। हृदय में स्थित रहने के कारण वह अशु है। जीव में एक विशेष गुर्ण 'शेषत्व' (पराधीनता) है ऋतः वह ईश्वर पर ऋव-लिम्बत रहता है ! शंकर आत्मा को विमु वताते हैं। रामानुज 'ऋगु' (अंश)। शंकर आत्मा को एक मानते हैं अर्थात् जीव व बहा एक ही है, श्रतः सारे संसार में एक ही ब्रह्म है, केवल शरीर की उपाधियों से जीव अनेक जान पड़ता है परन्तु रामानुज जीवों को अनन्त मानते हैं। वे एक दूसरे से भिन्न हैं। ब्रह्म व जीव भी भिन्न हैं। ब्रह्म 'प्राइ' है (शंकर का प्राइ अर्थ यहाँ नहीं है) जीव अज्ञ है। भूति नहा को अखएड कहती हैतव यहि जीव अगु है तो वह खएड खएड कैसे हुआ ? उत्तर होगा कि अमि अ बए इ है पर स्फुलिङ्ग के समान जीव बहा रूपी अग्नि से निकल पड़ते हैं। अभेद का अर्थ केवल यह है कि जीव में ब्रह्म व्याप्त है, वह ब्रह्म का शरीर है, श्रतः जीव व ब्रह्म में श्रंशांशी भाव या विशेषण विशेषय सम्बन्ध है।

रवेतारवेतर उपनिषद् भी यही कहती है—

ज्ञाज्ञी द्वावजावीरानीराा,
वजा ह्ये का भोक्तुभोग्यार्थयुक्ता।
ज्ञनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता,
भयं यदा विन्दते ब्रह्मभेतत्।

ईश्वर सर्वज्ञ है जीव श्रज्ञ, ईश्वर सर्वसमर्थ है जीव श्रसमर्थ। दोनों ही श्रजन्मा हैं। एक मात्र (श्रजा) प्रकृति ही भोक्ता जीव के लिये भोग्य सम्पादन में नियुक्त है। विश्वरूप श्रात्मा तो श्रनन्त श्रीर श्रक्तां है, जिस समय इन ईश्वर—जीव—प्रकृति तीनों को ब्रह्मरूप श्रतुभव करता है उस समय जीवं कुत्कृत्य हो जाता है।

जीव अगु तथा चेतन है। गीता में कहा गया है कि ''ममैवांशों जीव-लोके जीव भूतः सनातनः'' अर्थात् इस शरीर में भगवान् का एक सनातन अंश है। यहाँ अंश का अर्थ जगह घेर लेने वाला दुकड़ा नहीं है। ब्रह्म अखण्ड है, उसके दुकड़े नहीं हो सकते। जीव उसी प्रदार ईश्वर का अंश है जैसे प्रकाश सूर्य का अंश है या गुण गुणी का। रामानुज ब्रह्म को प्रकारों, व जगत व जीव को 'प्रकार' मानते हैं। प्रकारी=ब्रह्म, प्रकार=जगत व जीव का उपादान कारण है। प्रकार उस ब्रह्म रूपी उपादान कारण का कार्य है, जीव व जगत ब्रह्म की परिणमन किया के फल हैं। ब्रह्म जगत व जीवों के रूप में अपना विस्तार करता है, किर भी वह निर्विकार रहता है क्योंकि उसे कुछ भी अशक्य नहीं है। रामानुज ने द्रव्यों का विभाग जिस प्रकार किया है वह अगले पृष्ठ की तालिका में देखिये।

प्रकृति—रामानुज प्रकृति को ईश्वर का निवास स्थान या शरीर मानते हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। प्रकृति सांख्य के समान त्रिगुरामयी व चौवीस तत्वों की जननी है। रामानुज सत्, रज्, तम् को द्रव्य नहीं मानते।

सिंट विकास—रामानुज के अनुसार सर्व शक्तिमान् ईश्वर अपनी इच्छा से स्वयं अपने से यह नाना विपयात्मक संसार उत्पन्न करते हैं। त्रह्म के अचित् तत्त्र से भौतिक विषय उत्पन्न होते हैं। रामा-नुज प्रकृति को शाश्वत सत्ता मानते हैं। सांख्य दर्शन अन्यक्त प्रकृति



को स्वतन्त्र मानता है, वह स्वयं सृष्टि करती है किन्तु रामानुज प्रकृति को ईश्वर का श्रंश श्रोर उसे ईश्वर के द्वारा सञ्चालित मानते हैं। प्रलय की श्रवस्था में यह प्रकृति सूदम श्रव्यक्त दशा में रहती है। ईश्वर जीवों के पूर्व कर्मानुसार सृष्टि के श्रादि में संसार की रचना करते हैं। सर्व-प्रथम प्रकृति तेज, जज्ञ, पृथ्वी में विभाजित होती है। सत्व, रज व तम गुण उसमें रहते हैं। ये तीनों गुण मिल कर श्रनेक विषयों को उत्पन्न करते है। इस मिश्रण को 'त्रिवत करण' कहते हैं।

रामानुज काल को सीमित मानते हैं, नैयायि ६ 'काल' को एक स्वतन्त्र नित्य पदार्थ मानते हैं।

विशिष्टाह्र त में ईश्वर के पाँच रूपों की चर्चा की जा चुकी है। देवताओं की मूर्तियाँ भगवान के अर्चावतार हैं, मत्स्यावतार 'विभव' हैं। वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युन्न और अनिरुद्ध व्यूह हैं, सूदम का तात्पर्य परत्रह्म से है, अन्तर्यामी प्रत्येक शरीर में विद्यमान है।

तर्मिस का अर्थ—प्रश्न यह होता है कि जब ईश्वर, जीव, जगत का उक्त सम्बन्ध है तो श्रुति-वाक्य 'तत्त्वमिस' का क्या अर्थ है ? रामानुज के अनुसार दो सर्वथा विभिन्न पदार्थों में अभेद सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता।साथ ही दो अिकल परार्थों में भी अभेद सम्प्रन्य स्थापित नहीं हो सकता। शङ्कर के यहाँ तत्त्वमिस की लिद्धि 'यह वही देवदत्त हैं इस उराहरण तथा 'भाग-त्याग लच्चां' पर आधारित है। इसकी चिन्ता ही नहीं है कि इस पद्धति से तो कोई भी सर्वथा विपः रीतं पदार्थ एक सिद्ध किये जा सकते हैं क्यों कि जैसे भाग-त्याग लच्चणा की कल्पना की गई है वैसे तब अन्य किसी लच्चणा की कल्पना कर लेंगे। रामानुज का कहना है कि सर्वथा अविकल पदार्थ या सर्वथा भिन्न पदार्थों की एकता सिद्ध नहीं हो सकती। अभेद ता सिद्ध हो सकता है जब दोनों पदार्थ एक ही पदार्थ के दो रूप हों। अयं स देव दत्तः, यह वाक्य पहले देखे हुए देवदत्त तथा वर्तमान काल में देखे गये देवदत्त में तादात्म्य सम्बन्ध प्रकट करतां है, काल की विभिन्नता होने पर भी व्यक्ति एक हो है। 'तत्वमिस' का भी यही अर्थ होगा। तत् का अर्थ है वह ईश्वर जो सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान् तथा सृष्टि का कत्ती है। और त्वम् का अर्थ है वह ईश्वर जो अचित् विशिष्ट जीव (शारी-रिक) है अर्थात् जड़ शरीर से विशिष्ट जीव है। इस प्रकार यहाँ जो अभेद दिखाया गया है वह ईश्वर के एक विशिष्ट रूप का है, यह एकता एक विशिष्ट एकता है इसीलिए यह मत विशिष्टाढें त कहलाता है।

साधारणतया त्वम् पद का अर्थ 'जीव' लिया जाता है, परन्तु रामानुज ने त्वम् पर का अर्थ 'अचित् विशिष्ट जीव शरीर वाला ब्रह्म' अर्थ लिया है। इस प्रकार अन्तर्यामी ईश्वर तथा विश्व प्रपक्त का निर्माता ईश्वर इन दोनों की तात्विक एकता है।

रामानुज ने जीव व ईश्वर के भेद पर बहुत जोर दिया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे हैं तवादी हैं, परन्तु जोव को ईश्वर का अंश मान लेने पर वे अह तवादी हो सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार श्रुतियों का भी सामझस्य हो जाता है। इस प्रकार जीव व ईश्वर का भेद व अभेद दोनों की सिद्धि सम्भव हो जाती है। ईश्वर पूर्ण तथा अनन्त है, जीव अपूर्ण तथा स्वल्प, यह भेद है तथा जीव ईश्वर से अप्रथक है और ईश्वर जीव रूपी शरीरों का आत्मा रूप है, यह अभेद है। इस दृष्टि से दोनों में अभेद, तादात्म्य या अनन्यत्व की सिद्धि होती है। रामानुज को शङ्कर का खण्डन करना था, जो यह मानते हैं कि जीव ब्रह्म एक है, घटाकाश तथा महाकाश की तरह,

दोनों का अन्तर श्रीपाधिक है। रामानुज कहते हैं कि जीव जय उपाधि युक्त ब्रह्म है श्रीर उपाधि कल्पना मात्र है तो जीव के सारे दोष ब्रह्म पर लागू हो जाते हैं। अतः शाङ्कर मन भ्रमपूर्ण है। यदि यह कहो कि जीव ब्रह्म का वास्तिवक परिच्छन्न रूप है अर्थात् ब्रह्म वस्तुतः स्वल्प जीव के रूप में परिएत हो जाता है तो भी जीव के दोष ब्रह्म पर श्रा जाते हैं। अतः यही मानना ठीक है कि ब्रह्म में चित् श्रचित् दोनों रूप वर्तमान हैं। जीव श्रंरा है श्रीर ब्रह्म पूर्ण। श्रंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता पर फिर भी दोनों श्रमिन्न हैं। निम्बार्क भी भेद व श्रभेद दोनों को मानते हैं परन्तु निम्बार्क भेद पर श्रधिक वल देते हैं। रामानुज श्रभेद को मुख्य मानते हैं। इसीलिए निम्बार्क का मत है टाह त कहलाता है श्रीर रामानुज का मत विशिष्टाह त।

मोन्न का स्वरूप—रामानुज के अनुसार आतमा का वन्धन कर्म के द्वारा होता है। शरीर में रहने के कारण आतमा, शरीर व इन्द्रियों से बद्ध हो जाता है। जैसे दीपक सारे कन्न को प्रकाशित करता है उसी प्रकार अगु हूप होने पर भी आतमा सारे शरीर को प्रकाशित करता है। शरीर को आतमा अपना हूप समभता है, यही वन्धन है।

कर्म व ज्ञान के द्वारा भक्ति का उद्देय होता है। शङ्कर के यहाँ कर्म व ज्ञान में वैर है, परन्तु रामानुज समुचयवादी हैं। कर्म का अर्थ है कर्मकाएड। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नित्य नैमित्तक कर्म निष्काम भाव से करना ही चाहिए। इसके लिए सीमांसा का अध्ययन करना होगा। रामानुज वेदान्त को समस्मने के लिए कर्मकाएड को अनिवार्य मानते हैं। कर्मकाएड के वाद ही यह बुद्धि उत्पन्न होती है कि ये कर्म स्थायी कल्याण नहीं कर सकते, तव वेदान्त उसे वास्तविक तत्व समस्माता है। वह अनुभव करता है कि श्रारीर से आत्मा भिन्न है, वह ईश्वर का अंश है। तब ज्ञान होता है कि मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। किन्तु उपनिषद कहती है कि मुक्ति ज्ञान से मिलती है, परन्तु ज्ञान का अर्थ कोरा शब्द-ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान है, ईश्वर का निरन्तर स्मरण। यही ध्यान, उपासना या भक्ति है। (अतो ""ध्यानोपासनादि शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना पर्यायत्वान् भक्ति शब्द वाच्यं ज्ञानं, वेदनम् उपासनं स्थान्, उपासना स्थान् ।

यह अनन्य भक्ति ही साज्ञात्कार कराती है। इससे अविद्या व कर्मों का नाश हो जाता है। ईश्वर स्वयं क्रपाल होकर भक्त की वाघाओं को दूर कर देते हैं। आत्म-समर्पण कर देने के पश्चात् जीव उसी ब्रह्म का विन्तन करते-करते उसी में तहीन हो जाती है।

मुक्ति का कर्ष शराव पानी की तरह एक हो जाना नहीं है, मुक्त क्रात्मा निर्मल होकर ब्रह्म के सहश (ब्रह्म प्रकार) हो जाता है। (क्रान्काकारतया ब्रह्म प्रकारता उच्यते)। उपनिपश्च में यह जो कहा गया है कि मुक्त क्रात्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है उसका भी यही क्रय है।

राष्ट्रर के मोज के स्वरूप में जीव व त्रक्ष का एक हो जाना ही सिक है। बुद्बुद् निट कर समुद्र वन जाता है। कतः अन्त में केवल त्रक्ष ही रह जाता है। परन्तु रामानुक 'आत्मलंग' नहीं मानते। भक्त तो अपना अस्तिस्व रखना चाहता है ताकि वह ईश्वर का अनवरत ध्यान रख कर उसका आनंद्य उठा सके। ईश्वर हो जाना एक वात है और ईश्वर के समान हो जाना वूसरी।

रानानन् की यह मोक्त कल्पना अन्य सव दार्शनिकों से निन्न है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और नीनांता के अनुसार नोक्तावस्था में आनन्द नहीं निलता। रानानुत के नत में नोक्त द्या में तरीर, झान व आनन्द सबका भान होता है. परन्तु मुक्तावस्था में तो प्रारीर निलता है वह अलौकिक होता है. वह 'नित्य विभूदि' का कार्य होता है। वैज्ञयुक्त में हुक बीव रारीरथारी होकर भगवान के सान्निध्य का आनन्द सुदते हैं। रानानुत इस वैज्ञयुक्त प्राप्त के लिए 'शरणागित' या 'प्रयत्ति' को मुख्य नानते हैं। जब तह जीव भगवान की शरणा में नहीं जाता, तब तक उतका कल्याण नहीं हो सकता। शरणागित के लिये कर्मों का अनुष्ठान उचित है या अनुचित, इस पर वैष्णवों में सतभेद हैं। 'टैंकले' नत के आचार्य कहते हैं—भक्त की रक्ता नगवान उसी प्रकार करता है जिस प्रकार विद्धी अपने वक्त्ये की। बच्चे को इस भी नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार भगवान की कृपा भक्त पर 'अहेतुकी' होती है। भक्त जितना अधिक दीन दशा में होता है, भग-वाम उतना ही अधिक अनुप्रह करता है। (इसीलिए तुलती में इतनी श्रिषिक दीनता दिखाई पड़ती है।) बड़कले मत के लोग भक्त की उपमा बन्दर के बच्चे से देते हैं। बन्दर का बच्चा श्रपनी माता को स्त्रयं पकड़ता है, तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान को उसे ले जाती है। बिक्की श्रपने शिशु को स्त्रयं मुख में दाब कर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। श्राः बड़कले मत का कथन है कि भक्त को श्रपना भी कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, परन्तु 'शरणागित' का तत्व दोनों को मान्य है।

रामानुज के अनुसार जीव ईश्वर के समान तो हो जाता है पर उसे सृष्टि की स्थिति, प्रलय आदि में कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। जीव में अविद्या का स्पर्श कभी भी हो सकता है। अतः वह ईश्वर नहीं बन सकता। अतः 'जीवन्मुक्ति' असम्भव है। केवल 'विदेह मुक्ति' ही सम्भव है अर्थात् मृत्यु के पश्चात् भगवान् के अनुप्रह से भक्त बैकुएठ वास प्राप्त कर भगवान का साजिष्य प्राप्त कर लेता है और जीवन में हिरि-स्मरण तथा भगवत-चिन्तन में वह सदा आनन्दित रहता है। ईश्वर की उपासना करते समय भक्त अखण्ड आनन्द का अनुभव करता है। वह ईश्वर के दर्शन के लिये सदा आकुल रहता है। यही आकुलता भक्त के लिये सर्वस्व है। इस स्थिति में कर्मों के बन्धन स्वयं नष्ट हो जाते हैं क्योंकि भक्त के दैन्य व प्रपत्ति से भगवान् अनुप्रह करते हैं और उन्हों के अनुप्रह से भक्त का उद्घार होता है।

सांसारिक दुःखों से त्रस्त जनता के लिए रामानुज ने कहा था कि संसार के दुःखों को सहते चलो पर हरि-स्मरण न छोड़ो। इस जन्म के दुःख पूर्व जन्म के कमों के परिणामस्वरूप प्राप्त हु। हैं। अव इस जन्म में हरि-स्मरण से बैक्ट प्राप्त होगा, तब अलोकिक शरीर मिलेगा और भगवान की निकटता भी प्राप्त होगी। प्रकारान्तर से तात्पर्य हुआ कि समाज में परिवर्तन की बात मत सीचो (क्योंकि शायद रामानुज सांसारिक दुःखों का अन्त मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, इसे स्वयं नहीं जानते थे)। ईश्वर की कृपा से ही सव कुछ होता है, मनुष्य तो ईश्वर के अधीन है। जीव में शेपत्व का गुण विद्यमान है। अतः सुख तो बैकुएठ में मिलेगा यहाँ सुख कहाँ ? इसी-लिए मार्क्स ने धर्म को शायद जनता के लिए अफीम कहा था। परन्तु दूसरी और से सोचने पर रामानुज का महत्व स्पष्ट हो उठता

है। शङ्कर तो 'मायावार' में उलमन खड़ी कर चुके थे। उनका ब्रह्म अकल, अहप और निर्विरोष था। वह तो असाधारण व्यक्तियों के लिए था। रामानुज ने ऐसे निर्गुण ब्रह्म का साधारणीकरण कर ढाला और उसे मानव मात्र के लिये सुलभ वनाया। स्त्री, पुरुष, वालक, वृद्ध सभी भगवान के केवल स्मरण मात्र से वैकुएठ के अधि-कारी हो जाते थे। इसमें हृद्य के लिए एक अद्भुत् आशा कां सन्देश था। शङ्कर का ईश्वर भक्त की गुहार सुनकर दौड़ता हुआ नहीं त्रा सकता था। रामानुज का ईश्वर भक्त की वाधायें दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए वार-वार पृथ्वी पर अवतरित हो सकता था। अतः उसते जनता का हृत्य तादास्य प्राप्त कर सका और आगे चल कर भक्ति का जो प्रवल् प्रवाह चला उसमें ऐसे ही ईश्वर की आराधना हुई। जनता ने अपना ईश्वर पहचान लिया था। जनता को विवर्त के चकर से निकाल कर रामानुज ने सीधे ईश्वर के समीप लाकर बैठा दिया। किन्तु रामानुज ने स्त्रावलम्बन की भावना पर अवश्य प्रहार किया । ऋगि चलकर भक्ति के द्वारा दुःख निवारण यहाँ तक वढ़ा कि रोग निवारण के लिये भी भगवत-स्मरण को झौषधि वताया गया और इससे कर्तव्यता के स्थान पर परावलस्वन की भावना दृढ़तर होती गई।

तीसरी दृष्टि से रामानुज ने जनता के सामान्य अधिकारों को स्वीकार किया। 'श्रोम नमो नारायणाय' के मन्त्र से सबको दीचित किया। केवल शूद्रों द्वारा वेद पढ़ने की वात स्वीकार नहीं की। रामानुज उस काल के उदार (Liberal) नेता थे।

"मैक्समूलर ने लिखा है कि रामानुज ने हिन्दुओं को उनकी आत्मार वापस दे दीं। तात्पर्य यह है कि शङ्कर ने जीव को तो उपाधि युक्त ब्रह्म कह दिया था, जीव का सारा व्यक्तित्व, कृतित्व, पुरुषार्थ शङ्कर के लिए 'माया' से अधिक कुछ नहीं था। रामानुज ने जीव की पारमार्थिक सत्ता का शास्त्रीय ढङ्ग पर मण्डन किया, अतः उन्हें उनकी आत्मायें वापस मिल गई।"

राङ्कर ने तो जगतको ही मिध्या या मायाक्वत सिद्ध कर दिया था। रामानुज ने उसे सत्य सिद्ध किया। केयल व्यावहारिक सत्ता मानने का अर्थ है कि संसार की भौतिक उन्नति असम्भव है। जब हम पहले से ही यह स्वीकार करके चलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह व्यर्थ है, उसका केवल व्यावहारिक मूल्य है तो उन्नति असम्भव है। यही कारण है कि मध्यकाल में 'मायावाद' एक विकृति के रूप में हमारे देश में छाया रहा। रामानुज ने इस असामाजिक मत का घोर खण्डन किया, उनके मत में हार्शिकता अधिक रही। शङ्कर में घोर वौद्धिकता थी, जिसने वौद्धों के विरुद्ध आत्मरचण का कार्य तो सफलता से कर लिया परन्तु वह आगे उतना जन-प्रिय न हो सका। आज भी भारत की जनता पर वैद्यान आचार्यों रामानुज, वत्नम आदि का अधिक प्रभाव है न कि शङ्कर का। कुछ बुद्धितादियों पर अवश्य वेदान्त का प्रभाव अधिक है, पर वे कितने हैं ?

सामान्य जनता भगवान की शरण की खोज कर सकती है, हरि नाम स्मरण करके, अवतारों के रूपों का ध्यान करके। हरि-दर्शन के लिए त्राकुलता को हुर्य में जगा सकती है त्रीर इस प्रकार कुछ एक चुणों के लिए भौतिक कटों को विस्मृत कर सकती है। साथ ही इस पद्धित में वृत्तियों की कोमलता जागृत हा जाती है, हृदय से भेद-भाव, ऊँच-नीच की भावना, ऋहङ्कार, मात्सर्य ऋ दि दुर्गु ए स्वयं नष्ट होने लगते हैं श्रीर मानव-जीवन सुधर सकता है। ज्ञान का दम्भ ले कर, जीवन्मुक्ति की कल्पना में रन रहने वाले शाङ्कर वेदान्तियों से ईश्वर व मोच के साधनों की रामानुजीय कल्यना अधिक मनोवैज्ञानिक, मनो-रम ऋौर स्त्राभाविक है। समाज में समता की वकालत खण्डन-मण्डन से उतनी सफल न होती जितनी भक्ति-जन्य विद्वलता को जगा कर हृद्य को शुद्ध वनाने से सफल हुई। भक्ति-भावना की अवस्था में छूत-अखूर की भावनायें स्वयं नष्ट होती गईं। रामानुज के आदि गुरु नाथमुनि शूद्र 'नम्मालवार' के शिष्य थे। स्वयं रामानुज आड़वार सन्तों का कितना आदर करते थे। इससे स्पष्ट है कि रामानुज का यह भक्ति आन्दोलन मानव की मुक्ति का शङ्कर की अनेचा अधिक सफल साधन बनाक्ष । भक्तों में 'राग' के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना होती

So The faith preached by him (Ram nu,) appealed more to the common people and won them to its worship because he emphasised devotion to a personal God, and thus opened the way of Salva-

है, वैराख़ में राग का दमन होता है। भक्त को मोह, ममता, प्रेम आदि वृत्तियों के नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं वह मोह करता है तो ईश्वर से, प्रेम करता है तो ईश्वर से। अतः हृदय से कलुष स्वयं पजायन कर जाता है। जनना के लिए यह सुलम पथ है इसीलिए हिन्दी काव्य में भक्ति-विह्नल काव्य लिखा गया और जनता ने नाम व रूपों की आराधना में अपने को निमम कर दिया। यह ठीक है कि यह क्रान्तिकारी क़र्म न था, मानवतावादी उदार धर्मथा। परन्तु इसने समाज में सन्तुलन लाने में बड़ा सहयोग दिया। भक्ति के प्रवाह में कान्तिकारी परन्तु श्रसामाजिक मत वाममार्ग, वज्रयान, सहजयान श्रादि स्त्रयं डूव गये। भक्ति कवीर जैसे हठयोगियों तक को वहा ले गई। सनाज के उच-वर्ग में जो दम्भ ख्रौर दुरिममान था, उसमें दैन्य व शरणागित की भावनात्रों ने मनुष्य मात्र को भगवान का रूप सम-भने की प्रवृत्ति उत्पन्न की । तुलसी जैसा वर्णाश्रम धर्म का समर्थक भी भक्ति के चेत्र में भेद-भाव को न मानता था। मनुष्य की प्रतिष्ठा इस भिक सम्प्रदाय से ही हुई। सपाज में यह भावना घर कर गई कि जो भक्त है वह आदरणीय है, चाहे वह कोई हो, किसी जाति का हो। मीरा व रैदास, कबीर व रामानन्द जेसे शिष्य-गुरु इसी भक्ति परम्परा में जन्म लेते रहे। इस क्रान्ति का ऐतिहासिक श्रेय रामानुजाचार्य को ही है।

'दर्शन दिग्दर्शन' के लेखक राहुलजी ने इस दृष्टि से रामानुज को नहीं देखा, उन्हें तो शङ्कर, वादरायण, रामानुज किसी में भी कोई प्रगति का तत्व नहीं मिला। केवल प्रगति वौद्धों ने की जिसे शङ्कर, रामानुज आदि ने समाप्त कर दिया, क्योंकि इन प्रचारकों ने प्रतिक्रिया वादी वर्गों का समर्थन किया, वर्णाश्रम प्रथा का समर्थन किया, ईश्वर व आत्मा के अन्धिवश्वासों का प्रगर किया। किन्तु राहुलजी यह भूल जाते हैं कि भारत में सामाजिक क्रान्तियाँ ईश्वर के माध्यम से भी हुई हैं। रामानुज मार्क्स के विद्यार्थी नहीं थे। प्रत्येक सुधारक को ऐति-हासिक सीमाओं में काम करना पड़ता है। रामानुज ऐसा दार्शनिक

tio i to the lower classes no less than to the higher. (Religious Sects in India among Hindus by D. A. Pai, pag: 8)

भक्त था जिसने कठोर वर्णाश्रम प्रथा को उदार बनाया । जन-जन को हरि की 'प्रपत्ति' का ऋधिकारी मान लिया । यह रामानुज का वर्ग-स्वार्थ था कि उन्होंने शास्त्र पढ़ने की आज्ञा शूद्रों को नहीं दी, तुलसी ने भी नहीं दी थी । किन्तु रामानुज व तुलसी के उदार मान स्तावाद से जनता का स्तर अवश्य ऊँचा उठा। भक्तों ने मनुष्य-मनुष्य के बीच जो एक नाता है उसे भगवान् के माध्यम से ऋत्यधिक महत्व दिया। बौद्धों ने भी पुनर्जन्मवाद, कर्मफल आदि जन्धविश्वासों का प्रचार किया था श्रीर शून्यवाद तथा विज्ञानवाद तो कोरा बौद्धिक विलास रह गया था। पर क्या कोई महायानियों की प्रत्येक मनुष्य तह बुद्ध के संदेश को ले जाने की प्रतिज्ञा को असामाजिक सिद्ध कर सकता है ? क्या प्रत्येक जत को 'अभिताभ' बनाने की भावना से प्रेरित हो कर समुद्र, पर्वत लॉब कर दूर-दूर देशों की जनता को ऋज्ञान व दुःख के पाश से छुड़ाने के महायानी-आन्दोलन को कोई प्रगति का विरोधी प्रमा-णित कर सकता है ? इसी प्रकार राङ्कर ने अलामाजिक मतों से समाज को छुड़ाया तथा रामानुज ने कठोर वर्ण-व्यवस्था के समर्थकों के हुर्यों में मानवमात्र के प्रति मनता जागृत की और जनता के अधि-कारों का समर्थन किया। रामानुज की ऐतिहासिक प्रगति का यह कुछ कम महत्व नहीं है।

यहाँ हम शङ्कर व रामानुज के प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्तों का स्रम्बन्तर दिखाने के लिए एक ताालिका प्रस्तुत करते हैं—

शङ्कर

#### जगत

जगत माया का परिणाम है, अतः मिथ्या है। वह न सत् है न असत् है अपितु अनिवर्चनीय है।

जगत की सत्ता प्रातिभासिक है, केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही . जगत स्ट्रा दे पारमार्थिक दृष्टि से इन्द्रजाल moroul के समान मिथ्या है।

# रामानुज

#### जगत

जगत सत्य है, यह ईश्वर का श्रचित् श्रंश है, अन्तर्गामी ईश्वर का यह शरीर है, ईश्वर का शरीर श्रमत् कैसे होगा ? जगत् पार-मार्थिक दृष्टि से सत्य है। माया का श्रर्थ विचित्र मृष्टि रचने की शक्ति है।

#### नहा

त्रज्ञ सजातीय, विजातीय, स्वनत भेज़ें से शून्य है। त्रह्म निर्मुण, निर्विशेष है। स्वरूप तज्ञण की दृष्टिसे यह सत्य, ज्ञान व अनन्त स्वरूप वाला है। सगुण, सर्वेश्वरादि उसके तटस्थ लज्ञण हैं।

#### नहा

त्रह्म सजातीय, विजातीय
भेरों से शून्य है, परन्तु ब्रह्म के
स्वरान भेर हैं—चित्-श्रचित् श्रौर
ईरवर। चित् जीव श्रौर श्रचित्
जात है। ईश्वर अन्तर्याभी है। वह
जीव व जगतरूपी शरीर के भोतर
श्रवस्थित रहता है।

त्रह्म सगुण त्रीर सविशेष है, उसमें स्त्रभावतः कल्याणमय गुण हैं। वह सर्व शक्तिमान है। वह प्राक्तत हेय गुणों से हीन है।

# सृष्टि

मायोपाविक बहा ही ईश्वर है, वहीं जगत की रचना का हेतु है। माया से अनविक्षत्र बहा शुद्ध चैनन्य है जो आत्मा कहलाता है। बहा माया की उपाधि से ईश्वर, तथा अविद्या की उपाधि से 'जीव' कहलाता है। अतः तत्व एक ही है। सृष्टि का उद्देश्य अपने आप में पूर्ण है। श्रुति बहा को 'सर्वकामः' कहती है।

# स्ष्टि

त्रह्म को सृष्टि रचने में 'माया' की आवश्यकता नहीं है। त्रह्म ही ईश्वर है। जीव जगत ईश्वर के शरीर हैं अतः ईश्वर से वे भिन्न तथा नित्य हैं। अतः पदार्थ तीन हैं एक नहीं। सृष्टि का उद्देश्य लीला है।

#### श्रात्मा

आत्मा व त्रह्म एक ही पदार्थ है । घटाकाश (आत्मा ) व महा-काश (त्रह्म ) में अन्तर नहीं है । आत्मा नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव, चिन्मय अस्तरह, शुद्ध

#### ऋात्मा

ईश्वर व जीवातमा दो पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं। ईश्वर प्राज्ञ व जीव अज्ञ है। ईश्वर अनन्त, जीव स्वल्प है, जीव नित्य है पर शुद्ध नहीं, अज्ञान के पाश से अशुद्ध है। वह चैतन्य है। शरीर की उपाधि से व वह जीव कहलाता है।

शरीर असत् व आत्मा सत् पदार्थ है।

श्चात्मा विभु ( व्यापक ), श्चसीम, श्चनन्त, चैतन्य है। मुक्त नहीं बन्धन-प्रसित है। जीव में ईश्वर व्याप्त है, क्योंकि ईश्वर अन्तर्यामी है। यही दोनों में अभेर है। जीव (तथा जगत) ईश्वर के विशेषण हैं, ईश्वर विशेष्य है।

शरीर भी सत्य श्रीर जीवात्मा भी सत्य तथा नित्य है। श्रात्मा श्रग्गु है, ईश्वर का श्रंश मात्र, श्रतः विभु नहीं। शरीर व श्रात्मा दोनों सीमित हैं, विभु नहीं। ईश्वर का श्रंश यह उसी प्रकार है जैसे सूर्य का श्रंश प्रकाश है। श्रात्म चैतन्य है।

### महावाक्य

'तत्त्वमित' वह तू है इसमें शङ्कर के श्रनुसार तत = परोच्च चैतन्य, त्त्रम् = प्रत्यच्च चैतन्य (जीव) है, इसमें भाग-त्याग लच्चणा से परोच्च व प्रत्यच्च को त्याग देने पर शुद्ध चैतन्य रह जाता है श्रर्थात् ब्रह्म व जीव दोनों शुद्ध चैतन्य सिद्ध हो जाते हैं।

#### महावाक्य

'तत्त्रमिस' वह तू है, इस वाक्य में तत् = सर्वज्ञ ईश्वर तथा त्वम् = वह ईश्वर जो अचेतन शरीर से विशिष्ट जीव के रूप में है अतः दोनों ईश्वरों में अभेद हैं। ईश्वर के उक्त विशिष्ट रूपों में एकता है न कि जीव व ईश्वर में। वे तो भिन्न हैं।

# मोच्च

कर्म बन्धन है, मुक्ति का साधन ज्ञान है न कि उपासना। उपासना केवल चित्त शुद्धि के लिये है। जीव व ब्रह्म का एकाकार होना मुक्ति है।

# मोच

कर्मकाराड अनिवाय है, कर्म व ज्ञान से भक्ति का उदय होता है। मुक्ति का साधन भक्ति है वह केवल चित्त शुद्धि का साधन मात्र नहीं अपितु मुक्तिदात्री है। भक्त की निरीहता, दैन्य व शरणागित

पर ईश्वर कृपालु होता है। कोरा ज्ञान व्यर्थ है।

ईश्वर में मिल कर एक हो जाना मुक्ति नहीं, ईश्वर का सामीप्य पाना मुक्ति है। ईश्वर के समान हो जाना मुक्ति है।

### ख्याति-

राङ्कर भ्रम के स्थल में 'श्रिन-वंचनीय ख्याति' मानते हैं। शुक्ति-में जो रजत का दर्शन होता है यह श्रिनिवंचनीय है। सृष्टि का ज्ञान भी ऐसा ही भ्रम ज्ञान है।

## ख्याति

रामानुज श्रम-ज्ञान को। 'सत्' ख्याति' मानते हैं। श्रमज्ञान का भी विषय सत् होता है, श्रक्ति में जो रजतं दिखाई देती। है, उसकी वास्तविक सत्ता होती है। जगत का कोई ज्ञान श्रयथार्थ नहीं है—'यथार्थ' सर्व विज्ञानम्'। श्रतः सृष्टि ज्ञान भी सत्य है क्योंकि रज्जु व सर्प दोनों में तेज, जल, पृथ्वी तत्व रहते हैं श्रतः सर्प की प्रतीति भी सत् ही है, इसी प्रकार सृष्टि की प्रतीति सत् है मिथ्या नहीं।

जार्ज थियौट ने शङ्कर व रामानुंज का अन्तर इस प्रकार दिखाया है:—

There exists only one all embracing being called Brahman or the highest self or the Lord, this being is not destitute of attributes but rather endowed with all imaginable auspicious qualities. It is not 'intelligence'—as Sankara maintains—but intelligence is its chief attribute. He contains within himself whatever exists, while according to Sankara, the only reality is to be found in

the non-qualified homogeneous highest Brahman which can only be defined as pure 'Being' or pure thought, all plurality being a mere illusion. Brahman-according to Ramanuja's view-comprises within itself distinct elements of plurality which of them lay claim to absolute reality of one and the same kind. Matter and Souls constitute the body of the Lord. They stand to him in the same relation of entire dependence and subserviency in which the matter forming an animal or vegetable body stands to its Soul or animating, principle. The Lord per 'vades and rules all things which exist-material or immaterial as their Antaryamin. Matter and Sculs as forming the body of the Lord are also called modes of him ( Prakara ). They are to be looked upon as his effects, but they have enjoyed the kind of individual existence which is theirs from all eternity, and will never be entirely resolved into Brah--Vedant Sutras-translated by George man. Thibaut Page 27.

## द्वैताद्वं तवाद श्रीर निम्बार्कां वार्य

यद्यपि निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुसार 'निम्वार्क' पाँचवीं शताब्दी में विद्यमान थे, परन्तु आधुनिक विद्वान् इन्हें ११ वीं शताब्दी का मानते हैं। रामानुज के वाद ये प्रथम वैष्णव श्राचार्य थे। ये तेलुगू ब्राह्मण थे। इनका दूसरा नाम नियमा-नन्द था। इनका नाम भास्कराचार्य भी था। एक जैन साधु को रात्रि में भोजन करने के लिए कहा पर वह प्रस्तुत न हुआ। तव भास्करा-चार्य ने सूर्य के प्रकाश को योगवल से नीम के वृत्त पर दिखाया, साधु ने भोजन किया। तव से ये 'निम्वार्क' कहलाये। निम्वार्क के प्रन्थों में 'बेदान्त पारिजात सौरम', 'दशऋोकी' तथा 'सिद्धान्त रत्न' अधिक प्रसिद्ध हैं। 'वेदान्त पारिजात सौरभ' त्रह्म सूत्र पर भाष्य है जो सम्प्र-दाय का मूल प्रन्थ है। इस सम्प्रदाय को सनकादि सम्प्रदाय भी कहते हैं। ब्रह्मा के चारों पुत्र सनक, सनन्दन आदि इस मत के आचार्य कहे जाते हैं। इन्हीं से उपदेशित नारद ने निम्वार्क को उपदेश दिया था। निस्त्रार्क की गदी ब्रज धाम में ही है। मधुरा के पास ध्रुव-चेत्र इस सम्प्रदाय का पवित्र तीर्थ माना जाता है। निम्बार्क के दो प्रसिद्ध शिष्य हुये। केशव भट्ट ऋौर हरि व्यास। केशव भट्ट के ऋतुयाची विरक्त होते हैं और हरि व्यास के अनुयायी गृहस्थ । 'भागवह" इस सम्प्रदाय का मुख्य प्रन्थ है। इस मत पर हरिवंश, विष्णु पुराण तथा महाभारत का भी प्रभाव पर्यात नप से पड़ा है।

निम्बार्क के अनुसार साधक प्रथम कर्मकाएड में रत होता है। तत्पश्चात् उसे नश्चर समक्ष कर भक्ति और ब्रह्म-मोमांसा की ओर प्रवृत्त होता है। साधना का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता और दर्शन-प्राप्ति है जीव को इसी से परमानन्द की प्राप्ति होती है।

निम्बार्क दार्शनिक दृष्टि से द्वैताद्वैत या भेदाभेद के समर्थक थे। यह मत बहुत प्राचीन है। मध्वाचार्य ने अपना मत पुराणों के अपर आधारित किया था, परन्तु निम्वार्क का मत बहुत प्राचीन है। वाद्रायण के भी पूर्व औडुलोमि तथा आश्मरण्य भेदाभेदवादी थे। रामानुज के गुरु याद्वप्रकाश भी भेदाभेदवादी थे। मत् प्रपञ्च भी ६सी सिद्धान्त को मानते थे। शङ्कर के बाद 'भास्कर' व 'यादव प्रकाश' भी इसी सिद्धान्त के पोषक हुए। यादव प्रकाश के बाद निम्वार्क ने इस मत की पुनः प्रतिष्ठा की। 'यादव प्रकाश' को कुछ लोग रामानुज का गुरु मानते हैं कुछ उनसे भिन्न।

चित् जीव—निम्बार्क भी रामानुज के समान चित्, अचित् व ईश्वर के भेर को मानते हैं। जीव विना इन्द्रियों की सहायता के भी झान प्राप्त करता है, अतः वह 'प्रज्ञानघन' कहा गया है। जीव ज्ञान का आश्रय व ज्ञाता भी है। जीव कर्त्ता है, मोच्च दशा में भी जीव में कर्त्र दहता है। ज्ञान व भोग की प्राप्ति के लिए वह भगवान पर श्रमित है। जीव का नियामक ईश्वर है, मुक्त दशा में भी वह ईश्वर द्वारा नियम्य रहता है। शङ्कर जीव को अकर्त्ता मानते हैं। निम्बार्क तो मुक्त दशा में भो कर्त्र व मानते हैं। परिमाण में जीव 'श्रणु' तथा संख्या में श्रमेक हैं।

भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न जीय हैं। जीव ईश्वर का अंश है, अंश का अर्थ 'टुकड़ा' नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी शकि के अंशों को जीव रूप में परिणा करता है। अतः जीव भिन्न भी है खीर अभिन्न भी।

श्रिवत् – निम्बार्क श्रिवित् तत्व के तीन भेद मानते हैं (१) प्राकृत, (२) त्रप्राकृत, (३) काल । प्राकृत पदार्थों में बुद्धि से लेकर स्थूल महा-भूतों तक सारे पदार्थ हैं। यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति सांख्य के समान स्वतन्त्र नहीं है विल्क ईश्वर के श्राधीन है।

२—श्रप्राकृत पदार्थ वे हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं हैं यथा भगवान के लोक। रामानुज का 'नित्य विभृति' पदार्थ यही है।

३-काल संसार का नियामक है पर स्वयं भगवान के अधीन है।

ईश्वर—रामानुज व निम्वार्क के ईश्वर की कल्पना एक सी है। दृश्यमान जगत के भीतर अन्तर्यामी नारायण व्याप्त है। जीव व ईश्वर में भेद-अभेद का सम्बन्ध नित्य और सर्वत्र है। जब जीव शरीर के वन्धन में वंधा रहता है तब वह ईश्वर से भिन्न होता है, उस समय नक्ष व्यापक, सर्वज्ञ, महत्-परिणाम वाला होता है और जीव व्याप्य, खल्पज्ञ तथा अणु परिणाम वाला है। यह भिन्नता सिद्ध हुई। किन्तु ईश्वर व जीव आभन्न भी हैं, गृच से पत्र उत्पन्न होकर भिन्न भी होता है और अभिन्न भी, दीपक से प्रमा भिन्न भी है और अभिन्न भी। मोच दशा में भी जीव नक्ष से अभिन्न होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं खोता।

रामानुज के ऋनुसार निम्बार्क भी भगवत-ऋनुप्रह को सर्वस्व मानते हैं ऋौर जीव को 'प्रपत्ति' का उपदेश देते हैं। जब तक शरीर है तब तक मुक्ति ऋसम्भव है।

रामानुज तदमीनारायण की उपासना पर जोर देते हैं, निम्बार्क 'राधाकुण्ण' को अपना आराष्य मानते हैं। आगे चल कर 'शाब्व' मत में राम व कुष्ण दोनों की मूर्तियाँ स्थापित कर दोनों को वराबर महत्व दिया था। पाँचरात्र मत के अनुसार निम्बार्क भी वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध को ईश्वर का अङ्ग मानते हैं।

सृष्टि की कल्पना में निस्वार्क व राम। तुज में अन्तर है। जहाँ राम। तुज जीव जगत विशिष्ट ईश्वर को मानते हैं, वहाँ जीव व जगत को निस्वार्क ईश्वर की शक्ति मानते हैं। जगत को दोनों परिणाम मानते हैं। रामानुज विशेषणभूत प्रकृति का परिणाम मानते हैं तो निस्वार्क शक्ति का। अतः जगत परिणामी व ईश्वर से भिन्न होने पर भी त्रह्म पर अपनी जड़ता आदि का प्रभाव नहीं डाल पाता, अतः दोनों में भेद भी है और अभेद भी।

निम्वार्क और रामानुज में एक अन्तर यह भी है कि रामानुज भर को प्रमुख न मान कर 'अभेद' को मानते हैं परन्तु निम्वार्क इसके विपरीत 'भेद' पर अधिक जोर देते हैं। रामानुज तथा निम्बार्क की भिक्त में अन्तर यह है कि जहाँ रामानुज ध्यान योग पर अधिक अव-लिम्बत रहते हैं और उपनिपद का आधार लेते हैं वहाँ निम्बार्क की साधना अपने मूलभाव का त्याग नहीं करती। क्ष

निम्बार्क का प्रभाव उत्तरी भारत पर अधिक पड़ा। मथुरा व बङ्गाल प्रान्त उनके प्रभाव चेत्र रहे। उनकी प्रेम लच्चणा प्रधान भिक्त का बङ्गाल में बहुत आदर हुआ। जिसका मुख्य आधार राजा, कृष्ण की उपासना थी। सभी वैष्णव भक्तों ने शूद्र जनता को अपनाया है। निम्बार्क ने कहा है कि 'मधुविदा', 'शांडिल्यविद्या' जैसी वैदिक अनुष्ठानों की भिक्त वैदिक कही जाती है और उस पर तीन उच्च वर्णों का अधिकार है। पौराणिक भिक्त केवल भगवदाराधना से सम्बन्ध रखती है और उस पर शूद्रों का भी अधिकार है। ‡

<sup>#</sup> वैष्ण्व धर्म—परशुराम चतुर्वेटी पृष्ठ ८५ ।

<sup>1</sup> वही।

## द्वेतवाद और मध्वाचार्य

शङ्कर ब्रह्म को ही निमित्त व उपादान कारण मान कर चले परन्तु जगत जीव व ब्रह्म तीनों की एकता सिद्ध करने में 'माया' की कल्पना करनी पड़ी, जो 'रामानुज' को मान्य न हुआ, रामानुज ने 'ब्रह्म' के स्वगत भेद स्वीकार कर जगत व जीव को ब्रह्म का शरीर (अंश) घोषित किया और इस प्रकार जगत व जीव की पारमार्थिक सत्ता सिद्ध की। रामानुज में स्पष्टतः हु तवाद आ गया था। भेद तो रामानुज ने सिद्ध कर दिया पर अभेद सिद्ध करने के लिए उन्हें 'अपु-थक स्थिति' की कल्पना करनी पड़ी जैसा कि हम पीछे देख आये हैं अतः उनका सिद्धान्त वस्तुतः 'भेदाभेदवाद' है। द्रष्टा को साधारण अनुभव में जगत, जीव व ईश्वर तीनों का अलग-अलग अनुभव ही होता है अतः हु तमाव प्रत्यन्तः सिद्ध है। अद्व त सिद्ध करने में ऊहा-पोह करना पड़ता है। मध्याचार्य ने 'अद्व तमत' के विरुद्ध इसी 'द्व त-मत' का प्रचार किया।

माध्यमत का दूसरा नाम 'ब्रह्म सम्प्रदाय' था, मध्य का दूसरा नाम था 'त्रानन्दतीर्थ'। दक्षिण भारत के 'उड़ुपी' नामक स्थान में ११६६ ई० में त्रापका जिन्म हुत्रा। इनकी मृत्यु १३०३ में हुई। मध्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। उपनिषद, गीता, भागवत, महाभारत त्रादि पर भाष्य व टीकाएँ लिखीं। मध्य के वाद जयतीर्थ ने मध्य के प्रन्थों पर भाष्य प्रस्तुत किये। इस सम्प्रदाय में अन्य आचार्य व्यास-तीर्थ, रामाचार्य, पूर्णानन्द आदि प्रसिद्ध हुये।

हमने देखा है कि जहाँ दार्शनिक चेत्र में उपनिषद का बुद्धि-वाद बढ़ता रहा था वहाँ मिक्त का पादप भी उग रहा था। दार्शनिकों ने प्रायः साधन मान कर मिक्त को स्त्रीकार कर लिया था। जैसे महा-

भारत में पाँचरात्र मत का ऋस्तित्व मिलता है तव इसके बहुत से अनुयायी रहे होंगे, किन्तु पुराणों पर आधारित होने के कारण तथा महापुरुषं - त्रासुरेव, अनिरुद्ध, संकर्षण आदि को प्रतीक रूप में प्रहरण करने के कारण स्वयं शङ्कर ने अवैदिक मत कह कर इसकी कड़ी आलोचना की थी, किन्तु भक्ति का वेग दब न सका। रामानुज ने स्पष्टतः पाँचरात्र से अनेक तत्व ग्रहण किये। शङ्कर के पश्चात् यह भक्तिमत दक्षिण में इतना प्रवल हो चुका था कि ज्ञान-वादियों तथा भक्त आचार्यों में प्रतिस्पर्घातक ज्या चुँकी थी। ये परस्पर एक दूसरे के मतों का घोर खरडन करते थे, रामानुज ने शङ्कर का खरडन अवस्य किया है परन्तु हैं वे अद्वीतवादी ही उन्होंने भेद को स्त्रीकार कर के भी 'श्रभे र' को ही मुख्य माना है। निम्बार्क ने भी श्रह त को माना है परन्तु ज्ञान व भक्ति की होड़ में 'मध्व' पहले आचार्य थे जिन्होंने शङ्कर की कठोर आलोचना की है। इसी सम्प्रदाय के पूर्णानन्द चक्रवर्ती के 'मायावाद शत द्षिणी' नामक प्रन्थ में मायावाद के अनेक दोष दिखाये गये हैं और इतभाव की पृष्टि कर भक्ति पर जोर दिया गया है। इस प्रकार रामानुज के समय से मक्ति को शास्त्रीय आधार प्राप्त हो गया । पुराणों में जान का खण्डन कहीं नहीं मिलता । भागवत आदि ब्रन्थों में ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा है। कपिल जैसे सांख्य दार्शनिक तक की भागवत ने 'भक्त' के रूप में दिखाया है। वहाँ ज्ञान व भक्ति में अवरोध है। शायद भक्तों ने ज्ञानियों को भक्त सिद्ध करने में गौरव अनुभव किया हो या उससे भक्ति मन की प्रतिष्ठा बढ़ने की बात हो किन्तु रामानुज और उनके बाद स्पष्टतः 'ज्ञान' के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा हुआ। अद्वेतमत् की शव-परीचा रामानुज से प्रारम्भ हो,चुकी थी, उसे माध्व-मत ने पूर्णता दी। कुछ विद्वान् यह समभते हैं कि सूरदास आदि ने जो योग व ज्ञान का खरुडन किया है वह केवल योगियों की ही प्रति-किया के कारण, परन्तु ऐसा नहीं है। ज्ञान के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो 'माध्वमत'।में ही तीव्र हो!चुकी थी अर्थात् १२ वीं शताब्दी में भक्ति व ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में भक्ति ऊपर आ चुकी थी। मध्वाचार्य के मन में शायद/हठयोगियों, बज्जयानियों तथा संन्यासियों के ज्ञानवाद के विरुद्ध प्रतिकिया उत्पन्न हुई हो, परन्तु प्रतीत यही होता है कि मध्याचार्य का सीधा युद्ध ज्ञान-वादियों से ही था। हमने दिखाया है कि जनता की

मॉग पर धर्म का रूप बराबर सरल होता आ रहा था, विभिन्न कठिन साधनाओं से लोग ऊव चुके थे, वैष्णव आचार्य यह वात सममते थे अतः वे जनता को सरल भक्ति-मार्ग का उपदेश देते रहे। शङ्कर मत और भक्तिवाद के सीधे सङ्घर्ष में माध्यमत ने अद्वेतमत पर तीत्र प्रहार किये और भक्ति-मत की वकालत की।

श्रपने वेदान्ती गुरु शुद्धानन्द से वेदान्त का श्रध्ययन कर ये मठाधीश वन कर रहे श्रीर दक्षिण में कई शास्त्रार्थ किये। कि गीता-भाष्य की रचना के बाद ये वैष्णव सम्प्रदाय का प्रचार करने लगे। उदीपि नामक स्थान में मध्य ने श्राठ मन्दिर स्थापित किये जिनमें राम-सीता, लदमण-सीना, कालिय-दमन, चतुर्भु ज कालिय-दमन, विट्ठल की मृतियाँ स्थापित कीं। मध्य ने यज्ञ में पशु हिंसा निवारण की श्रीर वकरे के स्थान पर 'चावलों के बकरे' की वलि-प्रथा प्रचलित की। नारायण ने 'मध्य' की प्रशंसा में ''मध्य-विजय'' नामक प्रन्थ लिखा।

सिद्धान्त—ब्रह्म सगुण और जीव 'श्रगु परिमाण' वाला है, वेद नित्यं और अपौरुषेय है, पाछ्ररात्र ही जीव का आश्रय है। यहाँ तक रामानुज और मेध्वाचार्य में अविरोध है परन्तु पदार्थ निर्णय व तत्व निर्णय दोनों में भेद है। मध्य द्रव्य वीस प्रकार का मानते हैं जिनमें परमात्मा और जदमी भी शामिल हैं। गुणों में शम, दम, सौन्दर्य की भी गणना है। इस प्रकार मध्यमत एकदम नवीन प्रतीत होता है। वस्तुतः इस मत पर पुराणों का वहुत अधिक प्रभाव है।

साधना—उपर कहे हुये पाँच प्रकार के भेदों का ज्ञान मुक्ति साधक है। उपासना के दो रूप हैं, १—शास्त्रानुशीलन, २—ध्यान। जीव मोच के लिए ईश्वर के अधीन है, संसार का भी कोई कार्य विना भगवान के अनुप्रह के नहीं हो सकता।



<sup>#</sup> हिन्दुत्व पृष्ठ ६६३-६६४।

सायुज्य गुक्ति—ईश्वर के साथ एकाकार होकर आनन्द भोग सायुज्य मुक्ति हैं। इसमें भगवान के दिव्य स्वरूप में प्रवेश पाने से श्रानन्द मिलता है। यह सब भोगों में श्रेष्ठ है। सायुच्य का अर्थ लवरण जल का मिल कर अभिन्न बन जाना नहीं है, क्योंकि मध्य प्रत्येक अवस्था में हुँ त मानते हैं। जीव भगवान के शरीर में प्रवेश कर उनके गुरामय अलौकिक शरीर के साथ भोग करता है। मध्व अभेद के शत्रु हैं, वे कहते हैं कि 'अहं ब्रह्मास्मि' 'में ब्रह्म हूँ' यह कहने पर ईश्वर साधक को द्रंड देते हैं। (यदि मध्व को मंसूर मिल जाता तो पुनः सूली पर चढ़ा देते।) स्वतन्त्र भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना ही पुरु-षार्थ है। वस्तुतः मध्य की ईश्वर कल्पना एक महान शासक की कल्पना है। शासित की क्या मजाल जो स्वामी के साथ वरावरी का दम भरे। यहाँ मध्य रामानुजं के पथ पर ही चल रहे हैं, यही प्रवृत्ति तुलसी में सुरिचत रही । मध्व कहते हैं कि 'तत्वमसि' आदि वाक्यों के सुनने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता ज्ञान प्राप्त करने का साधन है हरि-स्मरण, भजन, नाम-जप और रूप-ध्यान। निर्वाण, जीवन्मुक्ति व्यर्थ का दम्भ है, सारूप्य व सालोक्य मुक्ति ही यथार्थ है।

त्याग, भक्ति व ईश्वर की प्रत्यक्त अनुभूति मुक्ति का एक मात्र साधन है। भक्ति, वेदाध्ययन, संयम, आशा व मय से उदासीनता, सांसारिक पदार्थों में नश्वरता का ज्ञान, आत्म-समर्पण हो मुक्ति के साधन हैं। सेवा से स्वामी (ईश्वर) प्रसन्न होता है। मध्य ने सेवा के रूप बड़े विचित्र वतलाये हैं, उनके अनुसार शरीर पर भगवान के अस्त्र-शक्तों को छाप लेना चाहिये। यह प्रथम सेवा है, पुत्रों आदि के नाम भगवान के नाम पर रखना द्वितीय सेवा है और तीसरी सेवा भजन है। (आज के युग में यदि मध्य की शिक्ता मान ली जाय अर्थात् आयुधों की छाप और पुत्रों के नाम भगवान के नाम पर रखने का आदेश, मान लिया जाय तो है मुक्ति प्राप्त हो सकती है।)

मध्य चार प्रकार की शक्तियाँ मानते हैं—(१) श्रचिन्त्य शक्ति, (२) श्राघेय शक्ति, (३) सहज शक्ति, (४) पर शक्ति । इनमें प्रथम शक्ति केवल भगवान में ही होती है जिसके बल पर वे विचित्र कार्य कर सकते,हैं, लक्ष्मी वायु श्रादि श्रन्य देवताओं की शक्तियाँ भगवान से न्यूनकोटि की होती हैं।

मध्याचार्य श्रद्धौत व द्वौत का समन्वय नहीं मानते कैसा कि रामानुज ने किया है। पाँच प्रकार के भेद शाश्वत हैं: —

१—ईश्वर व जीव का भेद—ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है श्रीर जीव श्रलपज्ञ, श्रलप शक्तिवान्।

२—ईश्वर व जड़ जगत—ईश्वर चेतन श्रीर जगत जड़ है, प्रथम स्रष्टा है, द्वितीय सृष्टि ।

३ - जोव व जगत- जीव चेनन है, जगत जड़ है।

४-जीव व जीव-जीव अनेक हैं, उनके अनुभावों में भेद है, मोज्ञावस्था में भी जीवों के अनुभारों में भेद होता है।

४-जड़ ऋौर जड़-पत्थर व पेड़ में भेद है।

मध्य दो मूल तत्व मानते हैं स्वतन्त्र स्त्रौर परतन्त्र । जीव व जड़ जगत परतन्त्र है, भगवान स्वतन्त्र ।

ईश्वर—निर्पुण ब्रह्म मिश्या है, ब्रह्म तो सगुण है जो अनन्त गुणों का भण्डार है, 'निर्पुण' सूचक वेद की श्रुतियाँ केवल ईश्वर के हेय गुणों का निराकरण करती हैं। ईश्वर की शक्ति लद्मी है वह भी परमात्मा से भिन्न है पर भगवान के पूर्ण आश्रित है। ज्ञान, आनन्द व कल्याणमय गुण भगवान के शरीर हैं, वे एक होकर भी नाना रूप धारण करते हैं, सभी अवतार पूर्ण हैं। अवतारों और भगवान के नित्य स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है।

तान्त्रिक्सतों में शक्ति को पुरुष के साथ अभिन्न मानते हैं। माध्य मत में लदमी विष्णु से बिल्कुल भिन्न हैं, वे नानारूप धारिणी हैं। न्रह्मा, रुझदि के शरीर चयशील हैं पर लदमी अच्चय हैं। मध्य की लदमी व विष्णु की उपासना से स्पष्ट है कि उन्होंने रामानुज की तरह 'विष्णु' की उपासना पर ही जोर दिया है, अर्थात् उनके आराध्य 'विष्णु' ही थे। विष्णु के अवतारों में राम तथा कृष्ण को भी लिया हैं परन्तु गोपाल की उपासना का 'मध्य' ने उल्लेख नहीं किया। रामानुज ने तो पाँचरात्र मत को बहुत अधिक महत्व दिया था, परन्तु 'मध्य' के यहाँ आकर वह महत्व हीन हो गया था, और अब एक

<sup>🕽</sup> दर्शनशास्त्र का इतिहास-डा० देवराज।

नवीन वैष्णव मत चला जो आगे के लिये आदर्श वन गया। पाँच-रात्र के व्यृहवाद का यहाँ जिक तक नहीं आया। भण्डारकर कहते हैं—''मध्य के मत में व्यृह, वासुदेव तथा अन्यों के लिए कोई स्थान नहीं था। वे विष्णु को ही परब्रह्म के रूप में मानते थे, राम श्रीर कृष्ण को भी यहाँ प्रतिष्ठा मिली है, परन्तु गोपाल कृष्ण की उपासना यहाँ नहीं है। राघा का नाम भी नहीं आया। प्राचीन भागवत सम्प्रदाय यहाँ तक आकर लुप्त हो गया और सामान्य वैष्णव-धर्म को स्थान मिल गया।" (वैष्णविष्म, शैविष्न एएड अदर सिस्टम्स, भएडारकर) परशुराम चतुर्वेदी ने 'वैष्णव-धर्म' में भएडारकर के उक्त श्रंश का ग्लत श्रनुवाद किया है। उनके श्रनुवाद से ऐसा लगता है कि मध्व राम, कृष्ण, गोपाल, विष्णु किसी के उपासक नहीं थे। परन्तु भएडारकर ने स्पष्ट 'मध्व' को विष्णु का उपासक माना है देखिये:-"In his creed there its no place for the न्यूह, वास-देव and others and the name by which the supreme ; spirit is spoken of is mostly Visna. Some of his incarnation especially Rama and Krisna are also adored but the Gopal Krisna element seems to be entirely , ahaeut from hia system." परशुराम चतुर्वेदी ने इसका सारांश यों लिखा है-- "उनके मत में न्यूह, वासुदेव आदि को स्थान नहीं है, श्रीर न उनके उपास्यदेव विष्णु एवं उनके राम तथा कृष्ण नामक श्रवतार हैं """ ( वैष्णव धर्म पृष्ठ न्द्र ) ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्वेदी जी न जल्दी में अनुयाद किया है या प्रेस की भूल है। जो हो मण्डारकर मध्य को विष्णु का उपात्तक मानते हैं। स्वयं चतुर्वेदीजी चन्हें 'हरि या भगवान' का उपासक-मानते हैं।

जीव—मध्व ने जीवों को तीन कोटि में बाँटा है, १—मुक्ति योग्य देव, ऋषि छादि, २—नित्य संसारी—सामान्य जन, २—उमो योग्र— यथा पिशाच, राचसादि। जब संसार में ही जीव समान नहीं हैं तो जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है ? जीव सेवक व ईश्वर सेव्य है, स्वामी व सेवक में समानता कैसी ? मुक्तावस्था में भी भिन्न-भिन्न जीव भिन्न-भिन्न प्रकार का छानन्दानुभव करते हैं, यही माध्वमत की विशेषता है। जिस प्रकार शङ्कर ने ऋदे त सिद्ध करने में कोई प्रयन्न शेष उसकी प्रतिष्ठा पुनः न हो सकी। आगे के साहित्य में 'अभेद' का विकास अधिक हुआ। 'है त' रहा पर उसे जो महत्व एक वार माध्य-मत में मिल गया वह उसे फिर कभी प्राप्त न हो सका। अंशांशी की रामानुजोय भावना ने कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि 'वृह्मभ' ने भी जीव को आगु माना। भक्ति के चेत्र में हैं त-अहै त को ही प्रमुखता मिली। पर यह है ताहै त निम्बार्क का नहीं रामानुज का था। रामानुज और माध्व सम्प्रदायों के ऐतिहासिक महत्व पर विवार करते हुए श्री रानाडे ने लिखा है:—

The movement originated in the efforts made by a galary of saints and prophets who then adorned the land. "To make the nation more humane and at the same time to hold together by mutual toleration, and to suggest and partly carry out a plan of reconciliation with the Mohamadans, with the result that it tended to raise the nation generally to a higher level of capacity both of thought and action."

### शुद्धाद्वीत श्रीर बल्लभाचार्य

शङ्कर श्रह ते मत के प्रवत्त क थे पर श्रह ते ब्रह्म में 'माया का सकाश मानते थे। रामानुज ने विशिष्ट ईश्वर का प्रतिपादन किया। वक्कम ने 'माया' के कारण श्रशुद्ध ब्रह्म से माया को श्रता कर उसे शुद्ध किया। श्रतः 'श्रह ते' शुद्ध होगया, इसीलिए ब्रह्मभ का मत 'शुद्धा-ह ते' कहलाया।

वज्ञभ रुद्र सम्प्रदाय के पुनरुद्धारक थे। इस सम्प्रदाय के आदि आचार्य थे 'त्रिष्णु स्त्रामी'। ये गोपाल के उपासक थे। कहा जाता है कि विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय में ही ज्ञानदेव, त्रिलोचन व नामदेव जैसे प्रसिद्ध सन्त हुये। इसी मत का बक्षभ ने अनुसरण किया और अपना प्रसिद्ध 'पुष्टिमार्ग' चलाया।

वक्षभ का जन्म १४७६ ई० में चम्पारण्य में रायपुर, मध्य-प्रान्त में हुआ। पिता का नाम लद्मण्-भट्ट तथा माता का नाम श्रीमती इल्म्सागारु था। ये भारद्वाज कुल के बाह्मण् थे और इस कुल में लद्मण् ने काशी में सोमयज्ञ पूर्ण हो चुके थे। अतः बक्षभ के पिता लद्मण् ने काशी में सोमयज्ञ की पूर्णाहुति देने के लिए काशी को प्रस्थान किया। रास्ते में ही बक्षभ का जन्म हुआ। विश्वास है कि जिस कुल में १०० सोमयज्ञ हो जाते हैं, उसमें भगवान् स्वयं अवतार लेते हैं। अतः बक्षभ के रूप में स्वयं भगवान् ने ही जन्म लिया था। काशी में माध-वेन्दुपुरी में आपने अध्ययन किया। बक्षभ ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में विद्वानों को शास्त्रार्थ में प्ररास्त किया और पूजित हुये। बक्षभ ने विजयनगर से सिप्ता के तिट पर एक अश्वत्थ वृत्त के नीचे विश्राम किया था, अतः आज भी यह स्थान 'आवार्य कुआं' कहलाता है (हिन्दुत्व पृष्ठ ६७६) श्रन्त में श्राचार्य वृन्दावन में रहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रापका साज्ञात्कार हुश्रा था।

श्राचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्रामाण्य, भागवत की टीका, श्रादि श्रानेक प्रन्थों की रचना की।

विद्वननाथ—(१४१६-१४८६ ई०) ये आचार्य के द्वितीय पुत्र थे, इन्होंने शृङ्कार-रस मण्डन, सुबोधिनी टिप्पणी आदि प्रन्य लिखे। विद्वलनाथ को 'गोसाई जी' कहते थे। इनके सात पुत्रों ने अलग-अलग गिदयाँ स्थापिन कीं। इनके नाम ये हैं—गिरधरराय, गोविन्द-राय, बालकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, घनश्याम। बल्लभ सम्प्रदाय की शिष्य परम्परा में कृष्णचन्द्र व पुरुषोत्तम प्रख्यात आचार्य हुए हैं। पुरुषोत्तम का 'भाष्य प्रकाश' प्रन्थ बहुत विद्वत्तापूर्ण है। विद्वल के पुत्रों में गिरधर का 'शुद्वाद्वेत मार्च एड' वहुत प्रसिद्ध है।

स्नेह, श्रासक्ति श्रीर प्रीति के बल पर भगवान को दुलराने वाले भक्त बल्लभ सम्प्रदाय ने ही दिये। साधना को सरल करने की प्रष्टुक्ति जो 'रामानुज' से प्रारम्भ हुई उसकी चरम पूर्णता बल्लभ में ही दिखायी पड़ी। रामानुज के सम्प्रदाय में यद्यपि 'टेंकले' सम्प्रदाय के भक्त 'मार्जार शिशु' भाव के श्रतुसार भक्त के लिए केवल 'प्रपत्ति' पर जोर देते हैं भगवान ही मार्जारी की भाँति श्रपने. शिशु (भक्त) की देखरेख करते है परन्तु 'वड़कलें' मन ने कर्म का स्पष्टनः विधान किया था। मध्य व निम्वार्क-ने भी भक्ति की महत्ता में कर्म की पूर्ण श्रव-हेलना नहीं की। बद्धभ ने इस दिशा में क्रान्ति की, उन्होंने भक्त के लिए केवल 'श्रात्मसमर्पण' की शर्त रक्खी, श्रीर शेष सब भगवान के अपर-छोड़ने की बात कही। भगवान की प्राप्ति, 'प्रयन्न' से नहीं किन्तु 'प्रीति' से होती है यह घोषणा बल्लभ ने की।

बक्षभंकी दूसरी देन भक्ति के चेत्र में भगनत प्राप्ति के लिये रागात्मक वृत्तियों को माध्यम बनाने का कार्य था। जीवन में दो भावनाएँ मुख्यं हैं, ज़िम व वात्सल्य। त्राचार्य ने भगवान के दो रूपों 'स्वामी' त्रीर 'शिशु' को ही त्राराध्य बताया। रामानुज व मध्य के सेव्य-सेवकवाद को महत्व नहीं दिया। रक्षनात्मक प्रवृत्तियों के पोषण तथा अगवान की केवल मधुर लीलात्रों को ही ध्येय मान कर चलने से विगाद-ग्रत्न जनता में वृह्म-मत का द्विंग्रचार सर्वाधिक रूप से हुआ। वृह्म की एक और देन हैं—संन्यास धर्म काखण्डन। गृहस्य रह कर भी भगवद्-भिक सम्भव है, यह वात संन्यास-धर्म से कहीं अधिक सामाजिक है। प्रत्येक गृहस्य कृष्ण मिन्द्र की दैनिक पूजा में सिन्मिलित हो कर, कीर्तन में, हरिलीला श्रवण आदि के द्वारा उद्धार पा सकता है। कीर्तन आदि अधिक सामाजिक इसलिए हैं क्यों के इनमें सामृहिक साधना रहती है। बह्म कोरी व्यक्तिगत साधना गृहस्थों को नहीं बतलाते। यह बात वृसरी है कि आगे विक्वित्यों आ जाने पर ये कृष्ण-मिन्दर उन्भ व वैभव के केन्द्र वन कर रह गये।

वहम ने राशिनक दृष्टि से 'मेरामेर्बाद' को महत्व न देकर शुद्ध अह त का मण्डन किया। अतः बह्मम रामानुज व शङ्कर दोनों को रवीकार नहीं करते, बह्मम की प्रक्रिया उनकी अपनी है। उन्होंने भी अतियों में सामखर्य खोजने का प्रयत्न किया है। शङ्कर को 'माया' का आश्रय लेना पड़ा था, रामानुज को ब्रह्म के स्वगत मेर स्वीकार करने पड़े थे। बह्मम ने ब्रह्म को परस्पर विरोधी गुणों का आश्रय मान कर सगुण-निर्णु ण की समस्या को ही समाप्त कर दिया, ब्रह्म सब कुछ हो सकता है। जगत जीव व ब्रह्म के आविर्माव व तिरोभाव का सिद्धान्त निकाला। इस प्रकार मन्त्र, निम्बार्क से कहीं अधिक मौलिकता के दर्शन हमें 'बह्मम' में होते हैं। मध्य की कृष्णोपासना तथा विष्णु-स्वामी की गोपालोपासना में भी विस्तार न था। उसमें वह मनोवेग न था जो बह्मम और चैतन्य में दिखाई पड़ा। बह्मम व चैतन्य का ऐतिहासिक कार्य था भजन, कीर्तन, पूजा पद्यति द्वारा जनसमाज के निकट पहुँचना। (वैष्णुव धर्म, पृष्ठ ६५)

वल्लम, रामानुज व रामानन्द के समान ही एक चतुर लोक-नायक थे। सायारण जनता की वृत्ति को वे खूव पहचानते थे। वे जानते थे कि योगमार्ग, ज्ञानमार्ग, वाममार्ग जैसे कठिन और दुःसाध्य मार्ग व्यर्थ ही नहीं हानिकर भी हैं। साथ ही परिस्थित वद्त चुकी थी। नव्य, निन्वार्क के समय यवन आक्रमणों से उत्पन्न दुरवस्था का प्रश्न ही नहीं था। रामानुज ने द्तित समाज की समस्याओं को देखा था। शङ्कर के सम्मुख केवल समाज की वैदिक शुद्धि का प्रश्न था। अतः वक्षम में आत्म-र त्रण प्रवृत्ति का रूप ऐतिहासिक क्रम में चला। उन्होंने समाज, धर्म की गित को देख कर रामानुजीय 'दैन्य' के मार्ग को छोंड़ा। भगवान के आगे दीनता-प्रदर्शन से द्यासागर को द्या हो आये यह ठीक है परन्तु बक्षम के समय तो हिन्दू जनता के मान का प्रश्न था। १६ वों शताब्दी में जनता के आकर्षण के केन्द्र थे आगरा व देहली के बैभव से ओत-प्रोत दरवार जहाँ काछ्यन-कामिनी, सौन्दर्य व सुरा का बोलवा ना था। बक्षम ने देखा कि कोरी दीनता से द्रवारों के प्रति आकर्षण और भी बढ़ेगा। अतः उन्होंने लौकिक बादशाहों के भी बादशाह, अजौकिक गोलोकवासी कृष्ण की सौन्दर्य, सङ्गीत और वैभव से ओत-प्रोत लीलाओं को अजधाम पर उतार कर जनता के मन को द्रुत-गित से आकर्षित किया। भगवान की मोहनी छिव में निमम रहने वाले भक्त लोगों को वृन्दावन का अञ्चल इतना मधुर लगा था कि एक झेन्त (कुम्भनदास) ने खीज कर कहा था:—

सन्तन कों कहा सीकरी सों काम, श्रावत जात पनहियाँ टूटैं, बिसरि गयो हरि नाम।

जैसे लौकिक वैभव में मदोन्मत्त बादशाही को जनता के अटूट विश्वासों की यह खुली चुनौती थी। कृष्ण के मोहक और सुकुमार रूपों को आराध्य बना कर आनन्द की अजस्त वर्षा से अद्भृत आशा का सख्चार हुआ। बक्कम का सम्प्रदाय १६ वीं शताब्दी में हिन्दू-संस्कृति का 'संरत्तण शिविर' था। जिसमें आसेतु फैली हुई हिन्दू जनता को आत्म-रक्ता का गम्भीर आश्वासन छिपा था।

प्रायः कहा जाता है कि बह्मम ने यवनों के आक्रमणों से परा-जित हिन्दू जनता के सम्मुख बाल गोपाल की आराधना रक्खी जिससे वह वात्सल्य-लीला में अपना दुःख भूल सकी। किन्तु ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जहाँ पराजित जाति अपना दुख भूल सकी वहाँ बह्मम ने हिन्दू, मुसलमान दोनों को कितना निकट ला दिया। बह्मम के आराध्य की कल्पना ने ही रहीम, आलम, ताज आदि मुसलमान हरिजनों को प्रभावित किया था। इस प्रभाव का मूल कारण कृष्ण के मोहक रूप की कल्पना थी। इसीलिए कृष्ण भक्तिधारा इतनी प्रमुवित त्रोर पुष्पित हुई। वस्तुतः कृष्ण-भक्ति के प्रचार के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण था। बह्मभ ने इसे पहचान लिया था। कवीर खण्डन कर चुके थे पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जायसी ने अलवत्ता प्रेम का मार्ग अपनाया था पर वहाँ ब्रह्म निर्गुण था जिसका आभास तो हम पा सकते थे पर १३ हजार योगियों के साथ रवर्सिह की तरह सिंघल जाने का साहत जनता में न था। साथ ही इस सूकी धर्म में एकान्तिकता भी अधिक थी। कवीर ने खरडन की पद्धति पर जी एकता का मार्ग निकाला था उस पर बज्जभ ने जनता को एक दूसरी पद्धित से चलाया। सुयार प्रायः कटुता का आश्रय पकड़ कर कलुपित हो जाता है। वल्लभ ने एकता का आन्द्रोलन नहीं चलाया। शूद्रों व यवनों को ब्रह्म-विद्या का अधिकार भो नहीं दिया, परन्तु उन्होंने मोहक आराध्य की कल्पना से जनता की वृत्ति से 'वृणा' का नाश किया। कृष्ण-भक्तों की अपनी तन्मयना का, भगवान के प्रति आसक्ति व लगन का, सङ्गीत के सुल-लित परों से गाई हुई मधुर लीलाओं का, सौन्दर्श से स्नात कृष्ण के मबुर रूरों के ब्यान से उत्पन्न सौन्दर्य की भावना का दुहरा प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं की वह वृत्ति जो विविभयों को म्लेच्छ कहती थी, शिथिल हुई। यवनों की वह वृत्ति जो पराजितों से नफ़रत करती थी, स्वयंमेव कृष्ण में निमन्न होती गई। अकवर वीरवल के साथ कृष्ण-भक्तिके पर वनाया करता था। रहीम व रसखान ने वैराग्य धारण कर लिया था, ताज 'मुसलमानी' हो कर भी 'हिन्दुआनी' होने को तैयार होगई थी। कृष्ण में सौन्दर्य था, सङ्गीत का मोहक आकर्षण था, हृदय की प्रीति का भगवान के लिए मूल्य था। अतः एक ऐसा वातावरण वनता गया जिससे घृणा, धर्म व विद्वत्ता का दम्भ, एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति कम होती गई। तुलसी जागरूक प्रहरी थे। उन्हें चिन्ता थी कि यदि कृष्ण ने धनुष वाण न लिया तो उनका सिर न मुकेगा। समाज की रचा न होगी। सुरदास को कृष्णलीला में रत रहने से यह सब सोचने का अवकाश ही कहाँ था। वे तो सर्व-लय-कारिग्री तन्मयना में अपने को सो चुके थे। इसीलिए उनके प्रेम गीत हिन्दू-मुसलमानों को अधिक निकट ला सके। कृष्ण तो सौन्दर्भ व काम के अवतार थे और उस वातावरण में यह आकर्षण घृणा का सर्वाधिक नाश करने में पूर्ण सफल प्रमाणित हुच्या।

सर्व साधारण जनता को, जो आक्रमण से पराजित होकर लुटी हुई थी, जो उच्च वर्ग के सामन्ती अत्याचार से पिसी हुई थी, जो राजनितक हो नहीं सामाजिक विपमता से भी पीड़ित थी, कृष्ण जैसा आराध्य मिला। प्रत्येक आँगन में वाल-भगवान किलकने लगे। प्रत्येक प्रेमिका को उसका प्रेमी मिल गया। प्रत्येक जननी को यशोदा का गौरव मिला, बाल सखाओं को 'गोपाल' मिला। तात्पर्य यह कि कृष्ण, की कल्पना ने जनता के हृदय को जीत लिया। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान सभी उनके प्रेम में डूव गये।

प्रश्न उठेगा कि समाज-कल्याण की यह पद्धित क्या खतरों से पूर्ण नहीं थी ? अवश्य थी, क्योंकि बक्क ममत में 'आसिक्त' को ही माध्यम बनाया गया थाई। प्रयक्ष व पुरुपार्थ की आवश्यकता ही न थी। केवल कीड़ा-बिनोद, जिनकी ओर स्वतः मनुष्य आकर्षित हो जाता है, का बाहुल्य था। और यह खतरा उसी अनुपात में बढ़ता गया जिस अनुपात में साधना के प्रति उदासीनता बढ़ी। चूँ कि बक्क में भगवान के बैभव व भोग प्रदर्शन को सीमा निर्धारित नहीं की थी, अतः साधक की वृत्ति में स्वलन आना स्वाभाविक था। फजतः दस्म को आगे चल कर प्रथय मिलता गया। गहियाँ भोगिविलास का साधन बनती गई और इधर राजनैतिक बातावरण भी विलासी होता गया। फलतः भक्त गायकों के स्थान पर 'राधाकृष्ण' के बहाने से श्लील, अश्लील शृङ्कार का एकछत्र राज्य स्थापित हो गया। यही रीतिकाल था।

अपनी रोचकता और जन साधारण की प्रवृत्तियों की अतुकूलता के कारण बक्षममत का इतना अधिक प्रचार हो सका किन्तु
विलासिता के युग में प्रवृत्तियों के पतन होते ही बक्षम सम्प्रदाय का
पतन हुआ। बक्षभीय-मत में मुख्यतः 'वाल-गोपाल' की ही पूजा प्रचलित थी, कृष्ण की बाललीलायें ही बक्षम को विशेष प्रिय थीं किन्तु
आगो 'राधा' का भी प्रवेश हो गया। तब से राधा कृष्ण के प्रेम-विहार
का महत्व बढ़ता गया। राधा की महत्व वृद्धि ने काम-वासना
की ओर उन्मुख होने का मार्ग शीव्रता से प्रशस्त किया जैसा कि
'सखी भाव' की उपासना में आगे चलकर हुआ। बक्षम ने 'वालकृष्ण'
व चैत्ना ने युगल मृतिं को आराध्य चुना। चैतन्य ने पहले से ही

राधाभाव को स्वीकार किया था, परन्तु वक्षभ के यहाँ 'राधा' कुछ समय वाद आई। किन्तु एक वार 'जुगल-प्रिया' की आराधना वढ़ने पर सखी-भाव का भी प्रवेश हुआ जिसे 'भारतेन्दु' मानते थे और परिखामतः इस सम्प्रदाय में रसिकता की सीमा का अतिक्रमण होने लगा। गद्दी धारियों में चरित्र-पतन एक सामान्य गुण हो गया। गुजरात मे इसी विकृति की प्रतिक्रिया में 'सहजानन्द' का उद्धिय या नारायणो सम्प्रदाय उठा था, परन्तु कुछ हो न सका। वद्धभ मत ने आगे रीतिकाल में विलासिता के लिये राधा, छुण्ण व गोपी का आदर्श दिया।

#### बल्लभीय दर्शन

वक्षभ के अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है। ब्रह्म परस्पर विरुद्ध धर्मी का आश्रय है। शङ्कर निर्पुण ब्रह्म को माया के सकाश से सगुण वतलाते हैं। परन्तु वक्षभ ब्रह्म के दोनों रूपों को नित्य मानते हैं। साया से ब्रह्म सगुण नहीं होता विल्क ब्रह्म के दोनों हप स्वाभाविक हैं, जो ब्रह्म अणोरणीयान् है वह महतो महीयान् भी हैं। ब्रह्म एक होकर भी अनेक हैं। स्वतन्त्र होकर भी भक्तों के अधीन है। बङ्गम सजातीय, विजातीय व स्वगत भेदों से ब्रह्म को रहित मानते हैं, ''सजातीय चेतन सृष्टि उससे ऋलग नहीं, विजातीय जड़ सृष्टि उससे भिन्न नहीं और स्वगत अन्तर्यामी रूप भी उससे भिन्न नहीं।" वह ब्रह्म 'रथ' भी है, रथी भी श्रीर सारथी भी-एक ही सत्ता के तीन रूप हैं, तीनों तत्त्वतः एक हैं। रथी, रथ पर वैठकर सारथी को आज्ञा देता है तो मानो वह स्वयं अपने आप को ही आज्ञा देता है, आज्ञानाता से आज्ञापालक भिन्न नहीं है। इसी प्रकार लीला निमित्त कृष्ण पर-ब्रह्म इस जगत के रूप में अपने अंश रूप से वदल जाता है और स्वयं ही जीव वनता है, श्रौर इस प्रकार वह जीव जगत के साथ कीड़ा करता है, मानो वह अपने आप से ही खेल रहा हो। ब्रह्म या कृष्ण लीला रूप में चार रूपों को धारण कर लेता है-वासुदेव ( मुक्तिदाता का रूप) संकर्पण (शत्रुनाशक का रूप) प्रचन्न (जीवनदाता का रूप ) तथा अनिरुद्ध (धर्म रचक का रूप )। जिस प्रकार कृष्ण के सरव, रज, तम अ गुर्गों के सकाश से विस्तु, ब्रह्म व रुद्ध में क्रमशः

बदल जाता हैं स्सी प्रकार उपर्युक्त चार रूप भी उसी एक सत्ता के हैं। इस प्रकार लीलार्थ ही भगवान अनेक रूप धारण करता है और सबसे अलग भी बना रहता है, ऐसा करने में उसमें विकार नहीं आता। क्योंकि वह विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। ब्रह्म के तीन प्रकार है—१—आधिदैविक परब्रह्म, २—आध्यत्मिक अर्थात् अचर परब्रह्म, ३—आधिभौतिक अर्थात् जगत् रूपी परब्रह्म। अतः जगत सत्य है क्योंकि लीला-धाम भगवान स्वयं जगत के रूप में फैला हुआ है। ब्रह्म कारण है, जगत् कार्य, जब कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य ही होगा। बज्रभ ने जगत व ब्रह्म के सम्बन्ध को लपेटे गये बस्त्र से समकाया है। जिस प्रकार बस्त्र को फैलाने पर बस्त्र बही रहता है उसी प्रकार बह्म जगत् के रूप में फैल गया है और प्रलय काल में यही बस्त्र सिमट कर "कारण ब्रह्म" के रूप में सूद्रम रूप हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म का आविर्माव जगत के रूप में होता है, और तिरोभाव की अवस्था में केवल ब्रह्म रह जाता है।

गीता में चर पुरुप अर्थात् प्रकृति से अचर बहा को अपे वताया गया है, परन्तु इस अत्तर ब्रह्म से भी परब्रह्म श्रेष्ठ है। कृष्ण साचात् परब्रह्म है, उनका रूप माया की उपाधि का परिणाम नहीं है। अत्तर ब्रह्म में श्रानन् कम रहता है। पूर्ण श्रानन्द की प्रतिष्ठा तो पुरुषोत्तम (कृष्ण) में ही रहती है। अच्चर ब्रह्म केवल ज्ञान से प्राप्त हो सकता है परन्तु पुरुषोत्तम केवल अनन्य भक्ति से ही मिलता है। यहाँ शङ्कर की पद्धति को उलट दिया गया है। शंकर सगुगा भगवान की प्राप्ति के लिये मिक्त को आवश्यक मानते हैं परन्तु निगु ण निर्विशेष बद्ध की प्राप्ति केवल ज्ञान ते ही हो सकती है। वक्कम शंकर के अन्तर (निर्गुण) ब्रह्म को पुरुषोत्तम (साकार ब्रह्म) से हीन बताकर ज्ञान से भक्ति का महत्व बढ़ा देते हैं। ज्ञान से पुरुषोत्तम की प्राति नहीं हो सकती। रामानुज भी भक्ति को ही मुख्य मानते हैं परन्तु बह्मभ का विभाजन भक्ति को श्रीर भी ऊँचा उठा देता है बक्कम ने चर, ऋचर तथा 'पुरुपोत्तम' की कल्पना गीता से प्रहण की है। गीता में पुरुषोत्तम' को 'द्यत्तर' से वड़ा माना गया है (यस्मात् अत्तरमतीतोऽहम्त्तरादिप चोत्तमः, श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः)। वक्षम इसी श्राधार ५र सृष्टि कर्त्ता बहा को 'श्रचर' कहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि पुरुपोत्तम

या पर बहा में तो सन्, चित्, आनन्द्र, तीनों गुणों का आविभीव रहता है, 'अच्चर बहा' में आनन्द्र का तिरोभाव रहता है या नहीं, अन्यथा दोनों में एक की उचता कैसे स्थापित होगी। वक्षम इस प्रश्न का उत्तः देते हैं। उन के अनु तार 'अच्चर बहा' भी सन्, चित् आनन्द्र मय है, परन्तु अच्चर ब्रा का आनन्द्र उसी प्रकार का आनन्द्र नहीं है जिस प्रकार का आनन्द्र परब्रा में रहता है। अच्चर ब्रा के आनन्द्र को वक्षम 'गिणितानन्द' कहते हैं, अतः अच्चर ब्रा तथा पुरुषोत्तम (परब्रह्म) के आनन्द्र में 'मात्रा' का अन्तर है। जीव ज्ञान मार्ग से अच्चर ब्रह्म में मिलकर एक हो सकता है, यही साथुड्य मुक्ति है। परन्तु वह परमधान में जहाँ पुरुषोत्तम नित्य लीला करते हैं, भगवान की निकटता की प्राप्ति केवल पृष्टि मार्ग द्वारा ही कर सकता है। देवताओं की कृपा को अधिक महत्व नहीं दिया गया, दयोंकि वे तो अच्चर ब्रह्म के अवतार हैं, मुख्यतः ब्रह्म, विष्णु, महेश तो अच्चर ब्रह्म के ही अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार एक ही ब्रह्म के निम्निलिखित क्प होते हैं—

पूर्ण पुरुषोत्तम— अत्तर ब्रह्म अन्तर्यामी रस रूप श्रीकृष्ण— काल, कर्म, स्वभाव रूप २४ उपनियहों में परब्रह्म प्रकृति, जीव, देवादि अवतार इसी को कहा है। के रूप में प्रकट होने वाला। धारी

नहा

परत्र सन्, चित्, आनन्द सय है। वज्ञ स ने अद्वैत सिद्धि के लिए तीनों गुणों के आविर्माव व तिरोभाव की कल्पना की है, पर-त्र में उक्त तीनों गुण नित्य रूप से रहते हैं किन्तु लीला की इच्छा होने पर त्रक्ष अपने आनन्द गुण का तिरोभाव (लोप) कर जीव रूप में उती त्रकार विस्तृत हो जाता है जैसे अग्नि से चिनगारियाँ निकल कर फैल जानी हैं। चिनगारी व अग्नि अभिन्न हैं उसी प्रकार त्रक्ष व जीव में भी अभेद है। इसी प्रकार त्रक्ष चित् (चेतना) तथा आनन्द दोनों का लोप कर जगत के रूप में अपना विस्तार करता है। अतः जड़ जगत में केवल 'सत्यता' का गुण रहता है। प्रलयकाल में जगत व जीव के गुण परत्रक्ष में भिल जाते हैं। इस प्रकार सत्, चित्, आनन्द्रमय ब्रह्म लीला करता है। यह जगत उसी का लीला-धाम है। जीव व जगत ब्रह्म के अंश होने से नित्य हैं। 'तत्त्वमित' वाक्य से भी अंशांशी भाव ही पृष्ट होता है। जीव के दुःखों का कारण उससे ऐश्वर्य, यश, श्री तथा ज्ञान का तिरोधान (लोप) है। इससे जीव में क्रमशः दीनता, हीनता, विपत्ति और अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्म जीव को अणु रूप मानते हैं। वह ज्ञाता तथा ज्ञानस्वरूप है।

जीव तीन प्रकार के हैं—(१) शुद्ध, (२) मुक्त, (३) संसारी । यश, श्री, ज्ञानादि के निरोधान के पूर्व जीव शुद्ध रहता है। श्रविद्या से युक्त हो जाने से जीव संसारी हो जाता है। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं—१) श्रासुर, (२) दैव। दैव जीव ने प्रकार के हैं—मर्थादा मार्गीय, (२) पृष्टि मार्गीय। इस विभाजन को सममने के लिए हम यहाँ तालिका प्रस्तुत करते हैं—

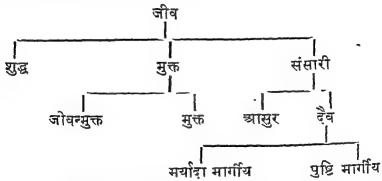

हम कह चुके हैं कि जीव में सत् व चित् रहता है, आनन्द का अभाग हो जाता है परन्तु भगवान के अनुग्रह से वह आनन्द पुन: जीव में उत्पन्न हो जाता है यदि जीव पुष्टि मार्ग का अनुगमन करे। मुक्त अवस्था में जीव सिच्दानन्द बन जाता है क्योंकि उसे लुप्र 'आनन्द' अंश पुन: मिल जाता है। यही अभेद अवस्था है। 'तत्त्वमिंस' महावाक्य इसी ओर संकेत करता है। सोने से वने आभूपण सोने से अभिन्न हैं, इसी प्रकार जीव व ब्रह्म भी अभिन्न हैं।

जगत—रामानुज 'जगत' की कल्पना में 'परिणामवाद' को मानते हैं—यह हम देख चुके हैं। बक्कम भी 'परिणामवाद' को मानते हैं, परन्तु उनका परिणामवाद 'श्रविकृत परिणामवाद' कहलाता है।

श्रथीत् ब्रह्म कारण है और जगत उसका परिणाम है, परन्तु जगत के रूप में ब्रह्म परिवर्तित होने पर भी वह श्रविकारी ही रहता है। उसमें विकार नहीं श्राता। प्रश्न होगा जब दूध दही में परिणत होता है तब तो उसमें विकार श्रा जाता है, फिर ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होता होते समय श्रविकारी कैसे रहेगा? उत्तर होगा ब्रह्म विरुद्ध गुणों का श्राश्रय है, इस कारण ब्रह्म जगत के रूपों में कुछ गुणों का तिरोधान कर परिणत हो जाता है श्रतः श्रविकारी रहता है। जैसे सुवर्ण से श्राभूषण बनते हैं पर सुवर्ण श्रविकारी ही रहता है, वैसे ही ब्रह्म श्रविकृत रहता है। व्रह्म जगत को नित्य मानते हैं। उसकी उत्पत्ति व विनाश नहीं होता केवल श्राविभाव व तिरोभाव होता है।

वज्ञभ जगत व संसार में अन्तर मानते हैं यह एक सर्वथा नवीन विचार है। उनके अनुसार ईश्वर की इच्छा से ईश्वर के केवल सत् अंश का विस्तार जगत है। किन्तु 'संसार' अविद्या के कारण ममता रूप पदार्थ है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। कांचन, कामिनी, वैभव, शरीर ये सब संसार हैं। किन्तु सृष्टि का अनादि प्रवाह 'जगत' है, जो नित्य पदार्थ है और ब्रह्म के सत् अंश से निर्मित है। ज्ञान के उदय होने पर ममतामय संसार का नाश हो जाता है, परन्तु 'जगत' का नाश नहीं हो सकता क्योंकि वह तो ब्रह्म रूप है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है 'एकाकी न रमते', अर्थात् ब्रह्म अर्थले रमण नहीं करता। वह अपनी अनन्त शक्ति से जीव व जगत के रूप में अपना विस्तार करता है। अतः सब कुछ ब्रह्म ही है 'सर्व' खिन्वदं ब्रह्म'। जगत शक्ति है ब्रह्म शक्तिमान्। शक्ति का शक्तिमान् से अभेद है

संसार व जगत के अन्तर को बह्मभ ने माया व अविद्या में अन्तर करते हुये बतलाया है कि जगत तो ईश्वर का ही रूप है। स्वयं ब्रह्म ही जगत के रूप में, अपने चित् व आनन्द गुणों का तिरोभाव करके बदल गया है, इस रूप परिवर्तन में 'माया' नामक शक्ति से सहायता लो गई है, परन्तु जहाँ जगत 'माया' नामक शक्ति का परि-णाम है वहाँ संसार जीव की अविद्या का परिणाम है, अतः जगत ईश्वर छत व संसार जीव कत है। इसीलिये संसार का नाश हो जाता है, जगत का नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म का ही सत्रूप है। संसार चूँ कि

जीव के अज्ञान का फल है अतः भूठे संसार को जीव मोहवश सत समभता है, यही श्रम है। सूरदास इस श्रम का वर्णन अनेद पदों में शङ्कर व कवीर की पद्धति पर करते हैं तब पाठकों को यह श्रम हो जाता है कि सूर जगत को श्रम समभते हैं। संसार का उपादान कारण है अविद्या और निमित्त कारण है माया-प्रच्छन्न जीव। यह अविद्या या अज्ञान वल्लभ मत में अध्यास भी कहा गया है।

# 

स्पष्ट है कि बल्लम माया, श्रविद्या, श्रध्यास श्रादि शङ्कर के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं परन्तु उनका अर्थ भिन्न हैं। बल्लम जगत को जिस माया का परिणाम मानते हैं वह एक शक्ति है, श्रविवर्चनीय पदार्थ नहीं। वे जिस अध्यास की चर्चा करते हैं वह संसार की प्रतीति है, जगत की नहीं। इस श्रविद्या को हटाने का एकमात्र उपाय पुष्टि मार्ग है।

वक्षभ के अनुसार श्रीकृष्ण की प्राप्ति ही मुक्ति है। श्रीकृष्ण की पति रूप से सेवा करना तथा सब में ब्रह्म भाव रखना ही कल्याणकर है। शुद्ध जीव, जगत को कृष्णमय देखता है, स्वामी रूप में कृष्ण की सेवा करके परमानन्द में तक्षीन रहता है।

बक्लभ निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं।

पृष्टि मार्ग—बद्धम मत पृष्टिमार्ग कहलाता है। ' पृष्टि या पोषण भगवान के अनुप्रह को कहते हैं, 'पोषणं तदनुप्रहः' र । जीव जब तक भगत्रान के अनुप्रह या पृष्टि को प्राप्त नहीं करता तब तक वह आनन्द की प्राप्ति नहीं कर सकता । साधन मार्ग तीन प्रकार के हैं— (१) आधिमौतिक, कर्ममार्ग कहलाता है, (२) आध्यात्मिक, ज्ञानमार्ग

१ समस्त विषयत्मागः सर्व भावेन यत्रिह । समर्पणं च देहादेः पुष्टि मार्गःस उच्यते ।

२ भागवत अ० २/१०

है, (३) परममार्ग भक्तिमार्ग है जो षुष्टिमार्ग कहलाता है। ज्ञानमार्ग से अन्तर ब्रह्म की ही प्राप्ति हो सकती है, पुरुषोत्तम तो परम-मार्ग से ही प्राप्त होता है।

श्राध्यात्मिक ज्ञान मार्ग वेद की वाणी से उत्पन्न हुत्रा है यह मर्यादा मार्ग है। इसमें शास्त्रानुमोदित ज्ञान तथा श्रवण त्रादि के द्वारा सायुच्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह मार्ग पुष्टि मार्ग से हीन है। पुष्टि मार्ग में भगवान का पोषण प्राप्त करने के लिये आतम समर्पण किया जाता है। १ रसात्मिका प्रीति ही साधन है। इसका फल भगवान कृष्ण के साथ रति क्रीड़ा या विहार है। ऋग्रुभाष्य में कहा गया है कि पृष्टि मार्ग के लिये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह पुष्टिमार्ग प्रामाणिक मयीदा मार्ग से त्रिलत्तण है। मर्यादा भङ्ग करके भगवान के आगे तन, मन आदि का समर्पण ही ध्येय है। इसीलिये सूर ने गोपियों के वर्णन में मर्यादा मार्ग को विघ्न मानकर उसकी अवज्ञा कराई है। दुःखों से पूर्ण संसारी जीव के लिये पुष्टि मार्ग ही एकमात्र अवलम्बन है, जिसमें वर्ण, जाति, तथा देश के भेद-भाव के विना सव प्राणियों के लिये उपादेयता प्राप्त है । यह पुष्टि मार्ग भागवत के द्वारा उपदेशित है। वल्लभ ने प्रस्थान त्रयी—उपनिषद्, गीता, तथा ब्रह्मसूत्र के साथ भागवत को भी रखकर 'प्रस्थान चतुष्टयी' की चर्चा की है। पुष्टिमार्ग में किसी भी फल की इच्छा नहीं रहती। मयीदा मार्ग में फलाशा नष्ट नहीं होतो। मयीदा मार्ग में प्रयत्न अपेचित है, पृष्टि मार्ग में समर्पण से ही 'श्रद्धेत् की कृपा' श्राप्त हो जाती है। मर्थीदा मार्ग के योग व ज्ञान भक्ति के आगे हेय हैं। मर्यादा मार्ग से सायुच्य मुक्ति प्राप्त होती है, पुष्टि मार्ग के द्वारा पूर्ण अभेद प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म की नित्य लीला जो वैकुण्ठ धाम में हो रही है उसमें जीव प्रवेश पा जाता है।

पुष्टि मार्गीय भक्ति भी चार प्रकार की होती है—

मर्यादा पृष्टि भिक्त-इसमें भक्त भगवान के गुर्णों को जानता हुआ भक्ति करता है।

प्रवाह पुष्टि -इसमें भक्त कर्म में विशेष रुचि रखता है।

१ अनुप्रहैकसाध्यः प्रमाणामार्गीः विलज्ञणः — ऋगुभाष्य ।

पुष्टि पुष्ट भिक्त-इसमें भक्त स्नेह सम्पन्न हो जाता है।

शुद्ध पृध्धि मिति—पूर्ण प्रेम पूर्वक हरि की परिचर्या करता हुश्रा
गुण श्रवण रूप ध्यान में दत्तचित्त रहता है।

पुष्टिमार्ग की पूजा पद्धति बहुत ही विशद है, 'श्राठों याम' श्रोकृष्ण सेवा विषयक कुछ न कुछ कार्यवाही होती ही रहती है, ब्रतों, पर्वों को बड़ी घूम-धाम श्रीर शान से मनाया जाता है। बिटुलनाथ ने सम्प्रदाय के प्रचार के लिये अनेक उत्सवों की योजना की। मन्दिरों में बड़े समारोह के साथ पूजा कार्य चलने लगा। वैदिक कर्मकायड की तरह इसके भी अनेक नियम उपनियम बनाये गये, लाखों रुपये व्यय किये जाने लगे, मन्दिरों में बड़ी-बड़ी जागीरें धनी मानी व्यक्तियों ने लगाई, गिह्यों पर बैठे महन्तों में अधिकारों के लिये भगड़े होने लगे। स्वयं वक्कभ के पुत्र गोपीनाथ व विद्वलनाथ में गही के लिये भगड़ा हु श्रा था और दोनों वादशाह के पास भी गये थे परन्तु सौभाग्य से गोपीनाथ की मृत्यु होगई और विद्रुत को गद्दी मिल गई । बिद्रुत के बाद उनके सात पुत्रों द्वारा गोवर्द्धन पर स्थापित सात मृर्तियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों में पधराई गईं। इनमें श्रीनाथ द्वारे में श्रीनाथ जी की, काँकरोली में द्वारिकानाथ जी की, कोटा में मथुरेश जी की, जयपुर में मदनमोहन जी की, गोकुल में गोकुलनाथ जी की, सूरत में बाल-कृष्ण जी की तथा ऋहभदाबाद में नटवर लाल की मूर्तियाँ हैं। इन स्थानों में पूजनविधि के बड़े विराट आयोजन होते हैं। पूजा के म प्रकार हैं—मङ्गलारित, शृङ्गार, गोपाल, राजभोग, उत्थान, भाग, सांध्य एवम् शयन ।

डा० भगडारकर ने १४ प्रकार की पूजायें लिखी हैं—१— घगटी बजाना, २—शङ्क फूँकना, २—भगवान को जगाना, ४— आरती, ४—स्नान, ६—वस्र परिवर्तन, ७—गोपी-बङ्गम का भोजन, ५—गोचारण, ६—मध्याह का भोजन, १०—आरती, ११—पर्दा गिराना, १२—भाँकी, १३—सन्ध्या का भोजन, १४—शयन। मन्दिरों में प्रायः जागरण से शयन तक बालकृष्ण की सेवा होती रहती है। उत्सवों में कृष्ण के अतिरिक्त बङ्गम तथा उनके पुत्रों के लिये भी अत्यधिक आदर प्रकट किया जाता है।

पुष्टि मार्ग के अनुसार श्रीकृष्ण गोलोक में राधा व गोपियों के साथ श्रानन्द भोग में लीन रहते हैं। भक्तों का पुरुपार्थ यह है कि वे सखी भाव से उपासना करें और लीला में प्रवंश पाकर भगवान के साथ विहार करें यही मोच है। जैसा कहा गया कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये केवल भगवान का अनुत्रह ही अपेन्तित है, श्रन्य सायन नहीं। ऋगुभाष्य व तत्वदीप निदन्य नामक प्रन्थों में बक्लभ ने भगवत् कृपा को ही सर्वस्य ठहराया है। १ इस सम्प्रदाय के सिद्धांत अद्वेत परक हैं अतः ब्रह्म के सभी अवतारों को एक विशेष दृष्टि से दंखा गया है, उसे समभ लेने से पृष्टि मार्ग स्पष्ट हो जाता है। पुष्टि सार्ग में ब्रह्म का मर्यादावादी अवतार स्वीकृत तो है परन्तु पुष्टि-मार्गी भगवान के रस-रूप अवतार पर विशेष जोर देते हैं, अतः श्रीकृष्ण के रूप में साज्ञात ब्रह्म अवतरित होकर दोनों कार्य करता हुआ दिखाया गया है। वह एक ओर तो धर्म-स्थापना के लिये शत्रु-संहार आदि कार्य करके मर्यादा की रत्ता करता है और दूसरी श्रोर 'रस-रूप' होने के कारण मधुर-लीलायें भो करता है जिनमें सम्मिलित होना ही 'त्रानन्द्रप्राप्ति' है। इसीलिये कृष्ण के दो रूप हैं। (१) लोक-वेर कथित पुरुपोत्तम (२) लोक वेदातीत पुरुपोत्तम। यह जा दूसरा रूप है, वही भक्तों का आराध्य है जिसमें मर्यादा माग वाधक है। गोपियाँ इसी लोकातीत रूप को मानती थीं। तात्विक दृष्टि से गोपी व कृष्ण में है त न था क्योंकि 'पुरुषोत्तम' ब्रह्म अपनी शक्तियों के साथ अवतार लेता है और उनके साथ कीड़ा करने का श्चर्य है श्रपने ही साथ क्रीड़ा करना, क्योंकि गोपी-गोप श्रादि जन तात्विक दृष्टि से कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस लीला में 'माया' का प्रवेश हो ही नहीं सकता, अतः ब्रह्म कृष्ण की लीलायें माया से रहित शुद्ध त्राध्यात्मिक हैं, इनमें प्रवेश पाना ही भक्त का लच्य है।

लच्य की शिप्ति—पृष्टिमार्गीय पूजा तथा आत्म समर्पण आदि से क्या मिलता है ? अंततः हम पृष्टिमार्ग को क्यों अपनायें ? इसका उत्तर बल्लभ ने दिया है। मुक्ति की अवस्था में शंकर के यहाँ प्रारब्ध कर्मों का चय नहीं हो सकता, वे तो जीदन्मुक्त को भोगने ही पड़ते हैं।

१ पुष्टिमार्गोऽनुप्रहेकसाध्यः—देखिये अष्टछाप श्रीर बल्लम सम्प्रदाय डा॰ दीनदयाल गुप्त ।

पुष्टिमार्गी के सारे सिद्धित प्रारब्ध कर्म भगवद् कृपा से नष्ट हो जाते हैं, श्रीर भक्त भगवान के साथ गोलोक में रहने का श्रवसर पा जाता है। उसका स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, श्रीर वह सूचम, दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, श्रीर रस रूप पुरुषोत्तम के साथ कीड़ा में रत हो जाता है। किलयुग में पुष्टिमार्ग इसिलये ध्येय है कि ज्ञान व योग कष्ट साध्य हैं। ज्ञान, योग श्रादि से सायुव्य मुक्ति मिलती है श्रयीत् जीव, बद्ध में मिलकर तदाकार हो जाता है, परन्तु बद्धम इस श्रवस्था को श्रादर्श नहीं मानवे क्योंकि इसमें जीव श्रानन्द का श्रवम्य नहीं कर सकता। श्रवः बद्धम सालोक्य, साथीय्य, तथा सारूप्य मुक्ति को श्रीवक महत्व देते हैं, हाँ ज्ञानियों व योगियों के लिये सायुव्य मुक्ति को वे श्रवस्थ स्वीकार करते हैं। परन्तु जैसा हमने देखा है कि वद्धम परम्परागत शब्दावली को लेकर उससे सर्वथा नवीन श्र्य लेते हैं श्रीर उसका सामखस्य शास्त्रों से स्थापित कर देते हैं। वद्धम भी 'सायुव्य' मुक्ति को श्रावश्यक मानते हैं पर उसका तात्पर्य इस प्रकार है—

- (१) सायुज्य मुिकि—ज्ञानियों के लिये आवश्यक, ब्रह्म व जीव का एक हो जाना, दोनों में अन्तर न रहना। इसे ब्रह्म भक्त के लिये आवश्यक नहीं मानते।
- (२) सायुज्य मुक्ति—भक्तों के लिये आवश्यक—इसमें जीव, जैसा ऊपर कहा, गोलोक में पुरुषोत्तम की लीला में प्रवेश कर 'परमाननः' लाम करता है, ज्ञानियों को सायुज्य मुक्ति में केवल ब्रह्मानन्द मिलता है, किन्तु ब्रह्मभ द्वारा प्रतिपादित भक्तों की सायुज्यमुक्ति में 'परमानन्द' की प्राप्ति होती है। इसे 'स्वरूपानन्द' भी कहा गया है।

जीदन्मु कि—इस श्रवस्था में जीव कृष्ण के लीला गान में निभग्न
रहता है। वह भगवत् लीला का साचात् अनुमन कर अपने को उसी
का भोगी समभता है। शांकर वेदान्त में जीव को किसी गोलोक में
भगान के पास नहीं जाना पड़ता। जोन स्वयं ब्रह्म ही है। श्रज्ञान के
नाश होने के पश्चात् वह अपने स्नरूप को प्राप्त हो जाता है, यही
मुक्ति है। ज्ञानियों की मुक्ति 'लयात्मक' होती है। पृष्टिमार्गी भक्तों
की प्रवेशात्मक' श्रथीत् जीन का भगन्तीला में प्रवेश। लीला में प्रवेश

के अनन्तर जीव भगवान के अंगों।के। आभूपण आदि का रूप पा जाते हैं या दिन्य शरीर से आनन्द भोग करते हैं। ज्ञान मार्गियों की मुक्ति को 'कम मुक्ति' (करशः साधनाओं के असोपान पार कर लोने के बाद प्राप्त मुक्ति) तथा भक्तों को, 'सद्यो-मुक्ति' मिलती है। 'सद्योमुक्ति' हरि कृपा से सहसा ही प्राप्त हो जाती है क्यों कि प्रारुघ्य प्रादि कर्मों का नाश शीध ही, हो जाता है। ज्ञानियों को ऊपर की चार मुक्तियाँ ही मिल सकती हैं, परन्तु पुष्टिमार्गीं को उन सबसे श्रेष्ठ 'सायुज्य' मुक्ति मिलती हैं। यह भक्तों की सायुज्य मुक्ति है।

## अचिन्त्य भेदाभेदवाद और महाप्रभु चैतन्य (गौड़ीय सम्प्रदाय)

D

चैतन्य का समय १४-४-१५३३ ई० है। ये बक्तम के सम सामयिक थे। इनका जन्म बङ्ग-प्रदेश के निद्या नामक स्थान में हुआ
था। ये पिता के छोटे पुत्र थे और पहला नाम विश्वम्भर था, आगे
श्रीकृष्ण चैतन्य कहलाये तथा गोरे होते के कारण 'गौराङ्ग महाप्रमु'
कहलाये। १८ वर्ष तक गार्हस्थ जीवन व्यतीत किया, पहली पत्नी
लक्ष्मीदेवी के देहान्त के बाद दूसरा विवाह किया। श्राद्ध करने गयाधाम गये वहाँ से विरक्ति प्रारम्भ हुई। इन्होंने कर्मकाण्ड की कड़ी
आलोचना की। मुक्ति के लिंगे केंग्र हरिनाम स्मरण तथा
कीर्तन को पर्यात बतलाया। इनके सहोदर नित्यानन्द इनके सहयोगी
हो गये। १४१० में केशव-भारती से संन्यास की दोन्ना प्रहण की ये
कृष्ण की सान्नात प्रेम मूर्ति थे, बाह्य ज्ञान लुन हो जाने के कारण
कृष्ण के प्रेम में उनमत्त रहा करते थे। १४३३ में समुद्र की तरङ्गों में
चन्द्रमा का प्रतिविन्व देख कर कृष्ण के स्मरण में विभार होकर समुद्र
में कृद पड़े और स्वर्ग-वासी हुए।

प्रेम में उन्मत्तावस्था के कारण ये कोई प्रन्थ न लिख सके। उन दिनों वङ्ग-प्रदेश में मध्त्राचार्य के मत का प्रचार था। माधवेन्दुपुरी जो चैतन्य के गुरु कहलाते थे, इसी मत के अनुयायी थे। चैतन्य पर निम्बार्क, विल्वमङ्गल, जयदेव, चएडीदास तथा विद्यापित के हिर लीला वर्णनों का भी प्रथाव था श्रतः चैतन्य प्रेममय कृष्ण की श्रङ्गारिक मिक्त में रँग गये। उन्होंने।राधा-भाव स्वीकार किया।

महाप्रमु चैतन्य के शिष्य रूपगोस्वामी तथा श्रीसनातन ने प्रामा-णिक प्रन्थों का निर्माण किया। सनातन के छोटे भाई श्री जीवगोस्व।मी ने भी अनेक प्रन्थ लिखे। विश्वनाथ, कृष्णदास तथा वलदेव विद्याभूषण आदि अन्य अनेक व्याख्याकार हुये। इस सम्प्रदाय में भागवत पर तो बहुत लिखा गया पर ब्रह्मसूत्र पर कोई भाष्य नहीं लिखा जा सका। रूप और सनातन ने वैष्णव साधना की भी आलोचना की।

श्री जीव गोस्तामी ने ही वृन्दावन में राधा-दामोदर के मन्दिर की स्थापना की । ये वाद-विवाद से दूर रह कर भगवान के प्रेम में निमग्न रहते थे । एक दक्षिणी ब्राह्मण द्वारा शास्त्रार्थ के लिये प्रचारित होने पर विना शास्त्रार्थ किये ही इन्होंने उसे विजय पत्र लिख दिया । ये कर्मकाएड से दूर रहते थे । संध्या न करने का कारण पूछने पर कहा था:— हुद्दाकाशे विद्रानन्दम्, मुद्दा भाति निरन्तरम् ।

उद्ग्यस्तम् न पश्यामः, कथम् सन्ध्यामुपास्महे । सद्भक्तिदु हिता जाता, माया भार्या, मृताधुना । स्रशौचद्वयमाप्नोति कथम् सन्ध्यामुपास्महे ॥

अर्थात् "हृद्याकाश में चिदानन्द स्वरूप भगवान का तिरन्तर वास है, उनका न उदय होता है न अस्त, सूर्य का उदयास्त होते देख-कर सन्ध्या की जाती है, परन्तु मेरे हृद्याकाश में भगवान रूप सूर्य का उद्यास्त ही नहीं होता अतः मैं सन्ध्या किस तरह, कव करूँ ?"

"मेरे सद् भक्ति रूपी कन्या उत्पन्न हुई: है, श्रौर माया रूपी प्रती की मृत्यु हो गई है, जन्म के समय के श्रशौच तथा मृत्यु-समय के श्रशौच के समय सन्व्या कैसे कहाँ क्ष

रामानुज ने कर्मकाण्ड आवश्यक वतलाया था। मध्यादि ने भी उसे स्वीकार किया था। वल्लभ मत में पूजन-पद्धित अत्यन्त विस्तृत है, यह हम देख चुके हैं; परन्तु चैतन्यमत में कर्मकाण्ड, पूजा-पद्धित की आवश्यकता ही नहीं, भक्ति रस में ह्वे रहने वाले के लिए आचार की क्या आवश्यकता ? चैतन्य कहा करते थे कि भागवत के रहते हुए ब्रह्ममूत्रों के भाष्य की क्या आवश्यकता है ?

-चैतन्य सम्प्रदाय वस्तुतः उससे पहले विकसित सभी वैष्णव दार्शनिक विचार-धारात्रों का परिणाम था, जैसे मिक्ति वस्म-विकास चैतन्य में ही हुआ हो। वल्लमाचार्य की पृष्टि-साधना तथा

<sup>#</sup> हिन्दुत्व, पृष्ठ ६८०

चैतन्यमत का 'मधुरभाव' प्रायः मिलता-जुलवा है। ब्रह्म का स्वरूप माध्वमत के अनुसार ही है। जगत व जीव सम्बन्धी धारणायें भी माध्वमत से मिलती हैं। अन्तर यही है कि इस मत में भेद के साथ अभेद भी माना जाता है। इस भेदाभेद पर निम्बार्क का प्रभाव प्रतीत होता है।

दार्शनिक आधार के लिये बुलदेव का भागवत पर 'गोविन्द-भाष्य' ही प्रमुख है।

नस-नहीं होता अतः भगवान में अनन्तगुणों का निवास है। भगवान का शरीर भी नित्य है अतः उनके स्वरूप-शरीर (विश्रह) तथा गुणों में अभेद है। प्रथकता लौकिक दृष्टान्तों के लिये ही है। जल और कल्लोल की तरह वे अभिन्न हैं। शङ्कर की तरह चैतन्यमत में सजातीय, विजातीय व स्वगत भेड़ों से शून्य ब्रह्म, अखण्ड और एक रस माना जाता है। चूँ कि ब्रह्म में अचिन्त्यशक्ति का निवास रहता है अतः नानारूप धारण करने पर भी वह मूलतः अखण्ड और एक रहता है। इसलिए ब्रह्म 'वैदूर्य-मणि' के समान है जो नाना रङ्ग प्रदर्शित कर एक बनी रहती है। इसी 'अचिन्त्य शक्ति' के कारण भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, स्थूल भी और व्यापक शी। भगवान की ये प्रमुख शक्तियाँ हैं—

१—सन्धिनी—इससे ब्रह्म स्वयं सत्ताधारण करता है।

२-संवित्-चेतनावान् होना इसी शक्ति से होता है।

३—हादिनी—इससे ब्रह्म स्वयं आनिन्दत रह कर दूसरों को भी आनन्द देता है।

अ—जीव राक्ति—त्राणु रूप जीवों का त्राविभीव इसी शक्ति से होता है, यह 'तटस्था' भी कहलाती है।

इन तीनों शक्तियों का समुचय 'पराशक्ति' भी कहलाता है। ब्रह्म 'स्वरूप शक्ति' के रूप में जगत का निमित्त कारण तथा माया-जीव-शक्तियों के रूप में उपादान कारण है। भक्ती की अभिरुचि के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। श्रीकृष्ण साद्वात परब्रह्म हैं, अवतार नहीं।

राङ्कर ने निर्गुण व सगुण बहा में भेद स्थापित किया था। उनकी दृष्टि में निर्गुण बहा ही सत्य था। वे बहा को ही निमित्त-उपादान कारण मानते थे। चैतन्य मत में निर्गुण-सगुण दोनों का सत्य माने गये थे। बहा स्वरूप-राक्ति से सब कुछ हो। सकता है। शिक्तियों को कल्पना से बहा सम्बन्धी सारे विवाद चैतन्य-मत में शान्त कर दिये गये। बहाम ने तो शङ्कर के विपरीत सगुण बहा को श्रेष्ठ और 'अत्तर बहा' को हीन कोटि का बताया था पर चैतन्य को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, उनकी दृष्टि से भगवान के सभी रूप नित्य और माननीय हैं।

चैतन्य मत की सब से बड़ी विशेषता श्रद्धा, विश्वास श्रीर प्रेम है। 'दर्शन' को भी प्रेम से निभा ले जाना इस मत की सरलता का पुष्ट प्रमाण है।

जगत सत्य है, पर अनित्य है। वक्षम जगत को सत्य व संसार को अस्तर्य मानते हैं। चैतन्य मत जगत को ब्रह्म की वाह्य शक्ति का विकास मानता है। प्रलय-काल में वन में छिपे हुये पन्नी की भाँति जगत सून्म रूप से भगवान में छिपा रहता है। अचिन्त्य शक्ति के कारण भगवान के साथ यह प्रपन्न न तो भिन्न ही प्रतीत होता है, न अभिन्न हो। भेर व अभेर रोनों को इस प्रकार लेकर चलने वाला चैतन्य मत भेराभेर का समर्थक है। इस मत में सारे विरोधों को भगवान की 'अचिन्त्य शक्ति' से समभा दिया जाता है।

प्रश्न – ब्रह्म यदि निर्गु ए है तो सगुण कैसे होगा ?

उत्तर-उसकी 'अचिन्त्य शक्ति' के कारए।

प्रश्न-भेद और अभेद दोनों विरोधी वस्तुयें हैं, वे एक स्थान पर कैसे रह सकती हैं ?

उत्तर—'अचिन्त्य शक्ति' के कारण ।

प्रश्न-पह 'अचिन्त्य शक्ति' क्या है जिस रे प्रत्ये क पूर्व निश्चित् धारणा की सिद्धि हो जाती है ?

- उत्तर—भगवान् की वह शक्ति जिसके विषय में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। इस मत के अनुसार-जीव-अगु रूप है, ईश्वर जीव में स्याप है, जीव एक नहीं अनेक हैं। जीव नित्य है।

पदार्थ चार हैं—ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल । अन्तिम तीन ईश्वर के अधीन हैं। सत्व, रज, तम की सम्भावना ही प्रकृति हैं। प्रकृति, जीव, काल शक्तियाँ हैं, ब्रह्म शक्तिमान है।

तत्त्वमिस का अर्थ है = उनके तुम हो- 'तस्य त्वम् असि' इससे जीव की भिन्नता ही सूचित होती है मूलतः अभिन्नता है।

भक्ति मुख्य साधन है। चैतन्य हरिनाम स्मरण व कीर्तन को मुख्य साधन मानते थे और वर्ण-व्यवस्था का घोर खख्डन करते थे। ज्ञान व वैराग्य भक्ति के साधक हैं। ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान से केवल 'सायुज्य मुक्ति' ही मिलती है किन्तु भक्ति से भगवान वश में हो जाता है। भक्ति भगवत् रूपिणी है। भगवान के दो रूप हैं—(१) ऐश्वर्य, (२) माधुर्य। माधुर्य में भगवान मनुष्य के समान ही चेष्टा करता है, ऐश्वर्यावस्था में जीव के मन में भगवान के प्रति आदर भाव बढ़ता है। भक्ति भो दो प्रकार की होती है—

१—विधिमक्ति—में शास्त्र निर्दिष्ट उपायों का त्रालम्बन होता है।
२—हिचमक्ति—में रागात्मिका भक्ति मानी जाती है। त्रार्त भक्तों पर भग गन 'त्राहेतुकी कृता' करते हैं। रागात्मिका भक्ति में भक्त भगवान को त्रात्मा पति मानता है। गोपियों की भक्ति ऐसी ही थी।

इस मत में 'सेवानन्द' धर्म, अर्थ, काम, मोत्त के अतिरिक्त पद्भा पुरुवार्थ माना गया है। भगशन की सेवा करते हुए आनिन्दत रहना ही 'सेवानन्द' है। भक्तिमार्ग की तीन अवस्थाएँ हैं—साधन, भाव, प्रेम। इन्द्रियों की प्रेरणा द्वारा की जाने वाली भक्ति साधन-स्वरूपा है। 'साधन' भक्ति के वाद चित्त में भगशान के प्रति रिनम्धता बढ़ती है यही 'भाव' भक्ति है। 'भाव' प्रेम की प्रथमावस्था है, यही भाव जब घनीभूत हो जाता है तो 'प्रेम' उत्पन्न हो जाता है, जो भक्त का पुरुवार्थ है।

चैतन्य मतानुसार वे मूर्ख हैं जो जगत का कारण अज्ञान की विशेष शक्ति मानते हैं क्योंकि जगत भगवान की 'अचित्य शक्ति' से

रवा जाता है। शंकर की माया मिथ्या पदार्थ है परन्तु चैतन्य मत की माया ब्रह्म की शक्ति मानी जाती है। जो यह सममते हैं कि जगत अम है वे यदि जगत को भगवान का शरीर मानकर उसमें 'प्रियतम' की छित्र देखें तो उद्घार हो जाय। शांकर वेदान्ती जो जगत को सत्य मानने वालों को अज्ञानी कहते हैं, चैतन्य मत द्वारा मूद सममे जाते हैं। क्योंकि वे विश्व में 'विश्वेश' के दर्शन करते हैं।

इस मत में कीर्तन का महत्व सबसे श्रिषिक है। हरि लीला विषयक पद गाते गति मूच्छित हो जाना चैरन्य क लिये साधारण बात थी। विद्यापित का विरह बर्णन सम्बन्धी एक पद सुनकर महाप्रभु कई दिनों बेहोश रहे थे। इस बेहोशी पर सम्भवतः सूफियों का कुछ प्रभाव रहा हो। बज्जम मत में भी मक्त 'बेहोश' होना जानते थे।

इस मत में प्रेम का महत्व ऋत्यधिक है। ''प्रीति एक अत्यन्त मार्मिक त्यान्तरिक अनुभव है। उसके बाह्य लच्च लौकिक श्रङ्गार के समान प्रतीत होते हैं। आत्म-विस्मृति इसकी पराकाष्ठा है। उस अवस्था में इसे 'महाभाव' कहते हैं।"

भक्ति का एक और रूप है जिसमें 'ममत्व' के स्थान पर 'तवत्व' रह । है। ममत्व का ऋथे हैं 'भगवान् मेरा प्रिय हैं' और 'तवत्व' का अर्थ हैं 'में भगवान् का प्रेम-पात्र हूँ'। शान्त भक्ति में स्वामी या पालक का भाव रहता है।

एक और भक्ति का रूप है। उसे 'वात्सल्य-भक्ति' कहते हैं। परन्तु दाम्पत्य-भाव की प्रीति में ही हार्दिक भाव की ऊष्मा सर्वाधिक रूप से रहती है, अतः वही श्रेष्ट है। आनन्द की तीत्रता, भगवान् के लिए आकुत्तता, प्रेम विह्वलता जो 'दाम्पत्य भावना' में है वह सेवक से ग्रा भावादि में कहाँ ? यद्यपि इसमें बाह्य लच्चए सब लौकिक रीति के ही रहते हैं, पर जहाँ लौकिक रित-कीड़ा में लिप्सा प्रधान होती है, इन्द्रिय तृति पर ही लच्च रहता है, वहाँ भक्ति की दाम्पत्य भावना में भगवान् को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। भगवान भक्त रूपी नवेली से आकर विहार करें यही साधना का ध्येय है।

प्रायः दाम्पत्य भावना के अनुसार कविता करने वाले विद्यापति

चण्डीदास, स्रदास श्रीद किवयों के विषयों में यह प्रश्न उठता है कि वे श्रङ्गार के किव हैं या भक्ति के। परन्तु यह प्रश्न मूलतः श्रश्रद्ध है क्यों कि जहाँ श्रङ्गारमंथी ही भक्ति होगी वहाँ अश्रील से अश्रील पद भी भक्त की साधना के ही प्रतीक होंगे। सूर-विद्यापित श्रादि ने राधागीपी विहार में जितना अश्रील लिखा है उतना रीतिकाल के शायद ही किसी किव ने लिखा होगा। परन्तु हम विद्यापित व सूर को श्रङ्गार का अश्रील किव नहीं मानते। धौर जो मानते हैं वे निम्बार्क नैतन्य श्रीर बह्म की उस साधना-पद्धित से श्रपना श्रपरिचय ही प्रद्रित करते हैं, जिसमें प्रेमलक्त्णा भक्ति के श्रनुसार भक्त को 'सखी माव' से कृष्ण के साथ विहार करने को ही सर्वस्व समका जाता है, जिसमें पति या परपित के रूप में भगवान को मान कर उनसे श्रात्मा रूपी रमणी की सारी रित चेशश्रों का वर्णन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार लौकिक रित में नायक व नायिका का। श्रतः जहाँ 'रित-विहार' को भक्ति ही मान लिया वहाँ 'श्रङ्गार है या भक्ति' यह प्रश्न उठाना व्यर्थ है।

तव अन्ततः वह कौनसा मानद्ग्ड है जिनसे हम रीतिकाल के कवि सूर व विद्यापित को अलग-अलग पहचान सकें। इसकी एकमात्र कसौटी काव्य में प्रतिविभिन्नत हृद्य की प्रवृत्ति को देखना चाहिए। भगवान की रित का वर्णन करते समय भक्तकवि एक नैसर्गिक पवित्रता का वातावरण बनाये रखता है। हम यह नहीं भूलते कि यहाँ भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है। कवि की वृत्ति भगवान की प्रसन्नता की स्रोर होती है, अस्तील वर्णन में स्रानन्द लेने में वह नहीं रमती। सर की वृत्ति ऐसी ही है। रीतिकाल में कवि की वासनामयी वृत्ति साफ ऊपर उभर आती है। उसमें वह 'पवित्रता' रह ही नहीं गई। अतः काव्य राघाऋष्ण के 'सुमिरन' का बहाना मात्र रह गया है। विद्यापति बीच को स्थिति में हैं। राज द्रवारो किव होने के कारण किसी सीमा तक वे अक्षीत-क्रांल शक्षार-वर्णन में वासनामय आनन्द लेतेथे, स्वयं राजा शिवसिंह ऋौर पट्ट महिषी भी। किन्तु विद्यापित के विरह वर्णन में वह कलङ्क धुल जाता है। इसी विरह-वर्णन का एक पद सुन कर चैतन्य उन्मत हो गये थे। अतः दुविधा की स्थिति में न रख कर विद्यापित को भक्त कवियों में रखा जा सकता है। वे रीतिकाल के कवि न थे।

जन साधारण की अनुकूलता तथा रोचकता की प्रवृत्ति ले कर जो भक्ति आन्दोलन चला उसकी चरम पूर्णता चैतन्य-मत में दिखाई पड़ी। इसमें कामवृत्ति को माध्यम बना लेने से आकर्षण तो बढ़ गया, सौन्दर्य व सङ्गीत के स्रोत भी बङ्गभूमि से प्रवाहित हुये और तप्त भारत को शीतलता प्रदान करते रहे, तथापि 'दाम्पत्य भावना' के प्रवेश ने पुनः बल्लभ व चैतन्य सम्प्रदायों में एकान्तिकता का प्रवेश कर दिया। समाज के लिए वृत्तियों की अनुकूलता आवश्यक है पर एक सन्तुलन की भी आवश्यकता है। वह सन्तुलन न रहा। सखीभाव की उपासना में भक्त भगवान रूपी। प्रियतम को प्रसन्न रखने के लिए वेश भूषा भी लिलता, विशाखा व चन्द्रावली जैसी ही रखने लगे, वृत्तियों की सुकुमारता के अभ्यास से पुरुषत्व का नाश होने लगा, खियों के समान पुरुष भी शृङ्गारिक चेष्टाओं का अभिनय करने लगे। यह दाम्पत्य भावना की सीमा का अतिक्रमण था।

पहले वैष्णव-धर्म में कृष्ण व गोपियों का वर्णन होता था, यथा भागवत त्रादि पुराणों में। किन्तु १० वीं शताब्दी के बाद के वैष्णव-धर्म में मुख्य राधा हो गईं, गोपियाँ सिखयाँ वन गईं, जिनका काम राधा-कृष्ण विहार के लिए साची वनना था।

## अन्य वैष्णव सम्प्रदाय

भक्ति विरोधी 'मायाबाद' की प्रतिक्रिया में रामानुज, निम्बार्क, मध्व, बक्सभ तथा चैतन्य के सिद्धान्तों की चर्चा हम कर चुके। इन वैष्णव अ।चार्यों में कई सिद्धान्त सामान्य रूप से स्वीकृत हैं, कुछ बातों में मतभेद रहा। प्रायः सबने 'मायावाद' का खण्डन किया है, सभी ईश्वर के संगुण रूप के समर्थक हैं। सबने किसी न किसी रूप में ईश्वर, जीव, व जगत के भेद को स्त्रीकार किया है। 'मध्व' ने तो पूर्ण-तया 'द्वैतवाद' का समर्थन किया परन्तु अन्य भक्तों ने 'भेदाभेद' को ही माना। केवल उसकी सिद्धि में अन्तर अवश्य रहा। सब भक्त आचार्य भक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, ज्ञान को साधन रूप में ही स्त्रीकार हैं। जीव को सभी भगवान के ऋाश्रित मानते हैं। ऋविद्या या ईश्वर विमुखता ही जीव के दुःख का कारण है। 'प्रपत्ति' जो पहले केवल शूद्रों के लिये स्वीकृत हुई वह सर्ववर्णों के लिये स्वीकृत होगई। चित्त की निर्मलता, शरणागति, ज 4, कीर्तन आदि के आगे विस्तृत कर्म-कारा यक्षादि की अवहेलना हुई। और भक्ति सम्बन्धी अनेक पूजा-पद्धतियौँ चल पड़ीं। भक्ति के आन्दोलन में सभी जातियों और वर्णी ने भाग लिया।

यहाँ हम छुझ ऋन्य वैष्णाव भक्तों की चर्चा करते हैं जिन्होंने भारतीय हृदय को थोड़ा बहुत प्रभावित किया, मुख्यतः उपर्युक्त पाँच भक्ति सम्प्रदायों का ही साहित्य पर विशेष प्रभाव रहा।

महाप्रुषिया सम्प्रदायः यह मत चैतन्यमत के पहले ही आसाम में प्रचलित था। सिद्धाना की दृष्टि से यह रामानुजीय 'श्री सप्प्रदाय' पर आधारित था। भागवत इस सम्प्रदाय में 'गुरु प्रन्थ साहव' की तरह पूज्य है। इसके प्रवर्तक 'शंकरदेव' के आदर्श 'उद्धव' थे। इस मत में त्रझचर्य को अधिक महत्व दिया गया था। पुरुषिया सम्प्रदाय की सव से वड़ी विशेषता सामाजिक सुघार है। हमने कहा था कि यह भक्ति-आन्दोलन एक क्रान्तिकारी आन्दोलन था। इसने समाज में समानता लाने का अद्भुत प्रयत्न किया। यह केयल दुःख व निराशा का ही परिणाम न था। पुरुषिया सम्प्रदाय के अनुसार कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्ति में परम्पराओं अथवा वर्णाश्रम-धर्म की भिन्नता को स्थान नहीं है। भक्ति ही विश्व के लिये कल्याणकर है। (हरमोहनदास-रचित—'शंकरदेव' तथा 'वैष्णव धर्म', पृष्ठ १०७)

रामादत सम्प्रदाय — मूल प्रवर्तक 'रामानन्दः' (जन्म १२६६ ई०)। ये सिद्धान्दतः विशिष्टाद्धे तवादी थे। ब्रह्म सूत्रों पर इनका 'आनन्द भाष्य' उत्तम प्रन्थ है। इसमें राम को ब्रह्म सिद्ध किया गया है। निकृष्ट गुणों से रहित होने के कारण ब्रह्म निगु ण कहा गया है। रामानुज के श्री सम्प्रदाय के कठोर नियमों को रामानन्द ने स्वीकार नहीं किया। इस सम्प्रदाय की सबसे वड़ी विशेषता हिन्दी में प्रन्थ रचना की परम्परा को जन्म देना था ताकि सर्वसाधारण अधिक लाभ उठा सकें। रामानुज के उपास्य 'लक्सी-नारायण' के स्थान पर रामानन्द ने 'सीताराम' को उपास्य वनाया। रामानन्द का दूसरा ऐतिहासिक कार्य था भक्ति सम्बन्धी पूजा पद्धतियों को अधिक महत्व न देना। इन्होंने भजनभाव को ही महत्व दिया। तुलसी इसी मत के श्रनुयायी थे जिन्होंने नाम की महिमा राम से मी अधिक वर्ताई है।

"राम एक तापस ियतारी। नाम कोटि खल कुमति उघारी॥" रामते अधिक राम कर नामा। इसी सम्प्रदाय में कवीर, सेना, घना, रैदास आदि भी थे।

रामानन्द के आनन्द्रभाष्य में विशिष्टाहुँ त मत को ही आद्र्श माना गया है। इसमें 'विशिष्ट' शब्द से सूदम चित् अचित् विशिष्ट ब्रह्म अर्थान् 'कारण ब्रह्म' का अर्थ लेते हैं तथा 'विशिष्ट' शब्द से स्थूल-चित् अचित् विशिष्ट अर्थात् 'कार्य ब्रह्म' का अर्थ लिया जाता है। श्रतः 'कारण ब्रह्म' व 'कार्य ब्रह्म' को तात्विक एकता ही प्रतिपाद्य है।

रामानन्द्र एक ही ब्रह्म को सगुण व निगुण मानते हैं।

तुलसी ने रामचिरत मानस में सगुण राम को निर्गुण सिद्ध करने में सारी शक्ति लगादी है। रामानन्द वेदान्त दर्शन को सगुण ब्रह्म प्रति-पादक ही मानते हैं। जीव का नानात्व तथा ब्रह्म से मेद स्वीकार करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था को भी स्वीकार किया गया है। विवर्तवाद की निन्दा की गई है और जगत को सत्य माना गया है। वैरागी व भक्त दोनों इस सम्प्रदाय में हैं। अयोध्या इनका मुख्य स्थानं है।

कुछ विद्वान 'रामानन्द' का सम्बन्ध 'रामानुज' से नहीं मानते। उनके अनुसार दोनों आचायों की विचार-धारा में महान अन्तर है। उपासना पद्धति में भी दोनों में भेद बताया जाता है। (देखिये 'हिंदी साहित्य' हजारीप्रसाद द्विवेदी)

स्वसुली सम्प्रदाय—रामायत वैष्णवों में १८ वीं शताब्दी के बाद मधुर भाव का प्रवेश हुआ। यह कृष्णभक्ति-धारा का प्रभाव था। रामचरणदास (१६ वीं शताब्दी) के प्रयत्न से मधुरभाव का प्रचार विशेष रूप से हुआ उद्यपि इस सम्प्रदाय को बहुत प्राचीन बताया जाता है। चैतन्य सम्प्रदाय में 'राधाभाव' की उपासना का प्रचार था परन्तु वहाँ भक्त सामान्यतः स्त्री रूप धारण न कर आन्तरिक भाव से ही अपने को कृष्ण की प्रियतमा मानते थे। परन्तु अयोध्या के स्व-सुखी सम्प्रदाय में राम को 'लाल साहव' कहा गया। भक्त स्त्री वेश धारण कर उन्हें पति रूप में मानने लगे। सीना सपत्री हैं। भक्तगण स्त्रियों के समान हावभावों से 'लाल साहव' को रिकाते हैं।

तत्सुली शाला—पत्नीभाव के साथ 'सखीभाव' का भी प्रचार हुआ। रीवाँ के महाराज रघुराजिस इसी शाखा के भक्त थे। राम व सीता की विलासलीला का गान उसी प्रकार होने लगा जैसे कृष्ण भक्तों में होता आ रहा था। जनकपुर के भक्तों ने 'जानकी' को विशेष महत्व दिया थथा हितहरिवंश ने 'राध।' को दिया था।

मधुरभाव के उपासकों का विश्वास है कि रामानन्द, तुलसी-दास तथा हनूमानजी भी मधुरभाव के उपासक थे। इस दृष्टि से इनके नाम क्रमशः रामानन्ददायिनी, तुलसी-सहचरी तथा चारुशीला था।

कृष्णभक्तों की एकान्तिक भक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ही ख्रयोध्या के रामभक्तों ने मधुरभाव को स्वीकार किया और रामन भक्ति-धारा के लोक-रच्नक, मर्यादा-स्थापक रूप के स्थान पर उनका विलासी रूप प्रचारित होने लगा। वैयक्तिक-साधनात्रों तथा अन्ध-विश्वासों ने भारतवर्ष सें;घोर कुत्सित परम्परात्रों को किस प्रकार जन्म देकर शताब्दियों तक जनता की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया, किस प्रकार व्यक्तिगत साधनायें,सामाजिक स्तर से खिसक कर कहाँ जा पहुँची, वह मधुरभाव के विश्वासी भक्ति-सम्प्रदायों को देख कर स्पष्ट हो जाता है।

रामदासी सम्प्रदाय—राम दास (१६०५ - १६८१) इस मत के प्रवर्तक थे। शिवाजी इन्हीं के शिष्य थे। महाराष्ट्र को अपनी भक्ति से जगाने वाले यही सन्त थे। इनके मत में निवृत्ति व प्रवृत्ति मार्गों का सुन्दर समन्वय किया गया है। 'श्रीराम' इस सम्प्रदाय के इष्टदेव थे।

नरसिंह सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय दिच्छा में ही किसी समय प्रचलित था।

उद्धि या नारायणी सम्प्रदाय—यह मत बङ्कम-सम्प्रदाय के सुधारक के रूप में गुजरात में प्रचलित हुन्ना। सहजानन्द इसके प्रवर्तक थे (१७८१- १८२६ ई०)। विशिष्टाह ते के सिद्धान्त ही इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त हैं।

राधाबल्लम सम्प्रदाय—इसे हितहरिवंश ने १४२४ में प्रचारित किया था। इसमें राधा को श्रिधिक महत्व दिया गया। राधा महा-शक्ति हैं और कृष्ण श्राज्ञानुवर्ती हैं। राधा की श्राज्ञा से ही कृष्ण जगत की सृष्टि, स्थिति व संहार करते हैं। सम्भवतः विहारी के इस दोहे पर राधावल्लभ मत का ही प्रभाव है—

> मेरी भव बाधा हरी, राधा नागरि सोय। जा तन की भाई परे, श्याम हरित दुति होय॥

राधावक्षम सम्प्रदाय में सखी या किङ्करी भाव की उपासना का प्रचार है। इस मत के सिद्धान्तों पर अभी तक प्रकाश नहीं पड़ सका। इस सम्प्रदाय के भक्त श्री किशोरीशरण अलिजी ने पं० हजारी-प्रसाद द्विवेदी को जो पत्र लिखा था उसके अधुसार कृष्ण राधा की सिखयों से राधा की प्रसन्नता प्राप्ति के लिये सहा प्रार्थना करते रहते हैं। इस मत में 'परकोया' रूप मान्य नहीं है न राधा से सिखयों का सपत्नी भाव रहता है। श्रीकृष्ण को वेद श्रौर शास्त्र ठीक-ठीक नहीं सुमक्त पाते। श्रीकृष्ण वृन्दावन में जो प्रेमक्रीड़ा करते हैं वह स्वकीया, परकीया भाव से परे हैं। भक्त राधा व कृष्ण की प्रेमलीला का हो ध्यान किया करते हैं, युगलमूर्ति का यही रस-रूप इस मत में मान्य है। निम्वार्क सम्प्रदाय में रागानुगा भक्ति बहुत बाद में त्राई, पहले उसमें वैधी भक्ति ही प्रचलित थी। राधाबक्षम सम्प्रदाय में शास्त्रों के विधि निषेध की अवज्ञा सबसे अधिक पाई जाती है।

श्री सातानी सम्प्रदाय—रामानुज के पहले से ही इस मत के भक्त श्रांध्र देश व तिमल नाड में पाये जाते हैं। ये अधिकतर शूद्र हैं परन्तु इन्हें ब्राह्मणों के कुछ अधिकार मिल गये हैं। मन्दिरों में पुजारी का भी ये काम करते हैं परन्तु उन मन्दिरों में पूजा नहीं चढ़ाई जाती।

उक्त सम्प्रदायों के अतिरिक्त परिणामी, हरिव्यासी, गोकुलेश, सखी भावक, मार्गी, टट्टी सम्प्रदाय आदि अन्य वैष्णव सम्प्रदाय भी प्रचलित रहे।

## निर्गु एभक्ति-प्रधान वैष्णव मत

अव तक जिन सम्प्रदायों का उल्लेख हुआ वे प्रायः सगुणो-पासक थे। किन्तु कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी थे जिन पर वौद्ध धर्म का प्रभाव अवशिष्ट रह गया है। इनमें अधिकतर समाज के प्रति विद्रोही दृष्टि रखने वाले सन्त उत्पन्न हुए हैं।

महानुभाव पन्थ — यह एक क्रान्तिकारी भक्ति-सम्प्रदाय था। यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। उत्तर में भी कुछ प्रचार था। उपास्य देव कृष्ण व दत्तात्रेय हैं। ये मूर्तिपूजा को नहीं मानते। ये ईश्वर को निर्गुण व निराकार ही मानते हैं तत्वतः द्वैतवादी हैं। वर्ण भेद को बिल्कुल नहीं मानते। महन्त छत्र, चमर, पालकी, मुहर धारण करते हैं। 'चक्रधर' इस मत के प्रवर्तक थे।

वारकरी सम्प्रदाय—यह निर्मुणोपासक मत है, जो नाथपन्थ से बहुत प्रभावित है। पुण्डरीक इसके प्रवर्तक थे। यह मत भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। वर्तमान पंढरपुर इनका तीर्थ हैं। विट्ठलनाथ उपास्य देव हैं। विट्ठल शब्द विष्णु का रूपान्तर है और 'वारकरी' वारी या परिक्रमा से। इस मत के लोग श्रपने पुण्य-चेत्र की परिक्रमायें किया करते हैं। इसके प्रचारकों में प्रसिद्ध ज्ञानदेव (१२७४-१२६६), नाम-देव (१२७०-१३४०), एकनाथ (१४२८-१४६६) तथा तुकाराम (१६०८-१६४६) जैसे सन्त हो चुके हैं। श्रतः यह सम्प्रदाय बहुत ही श्राद्यत रहा है। ज्ञानदेव ने भागवत पर टीका लिखी है जो 'भावार्थ-दीपिका' के नाम से प्रसिद्ध है। यही इस मत के सिद्धान्तों की दीपिका है।

नामदेव विसोवा खेचर के शिष्य थे। इनके पटों में दैन्य, श्रात्म-समर्पण तथा भक्ति के तत्व श्रोत-प्रोत हैं। नामदेव कर्मकाण्ड को महत्व न देकर कीर्तन के प्रशंसक हैं। वर्ण व जाति के शत्रु हैं, ये स्वयं छीपी जाति के थे।

'एकनाथ' को ज्ञानदेव का अवतार माना जाता है और तुका-राम को नामदेव का । तुकाराम वैश्य थे, 'अभंगीं' के गायन में तल्लीन रहते थे।

इस सम्प्रदाय में भांक व ज्ञान का अद्भुत् सामञ्जस्य हुआ है। यहाँ भिक्त में द्वेत है पर सिद्धान्त में अद्वैतवाद का समर्थन है। जैसे कबीर में। ज्ञानदेव ने भक्ति व अद्वैत सत के एक साथ समर्थन को इस प्रकार समकाया है—''यदि एक ही पर्वत को काट कर उसकी गुफा के भीतर देवता, देवालय तथा भक्त परिवार का निर्माण एक साथ किया जा सकता है तो अद्वैत भाव के साथ भक्ति क्यों नहीं सम्भव है।" (अमृतानुभव) ये भक्ति को मूल तथा ज्ञान को फल मानते थे। इस सम्प्रदाय में कृष्ण उपास्य देव रहने पर भी 'शिव' से विरोध नहीं है तथा इसकी योग-साधना पर शैव मत का प्रभाव भी है

हरिदासी सम्प्रदाय—इसे 'दासकूट' सम्प्रदाय भी कहते हैं। विट्ठल उपास्य हैं। सबसे प्राचीन सन्त थे नरहरि तीर्थ (मृत्यु १३११ ई०)। विद्वानों का विचार है कि दिल्ला के इन शैव-वैष्णव दोनों में अविरोध देखने वालों पर प्राचीन द्रविड़-संस्कृति का प्रभाव था जो सोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्रचलित थी। यह मत निवृत्ति-मार्गी है।

कबीर पन्थ, नानक पन्थ आदि भी वैष्णव सन्त ही थे। ज्ञान-देव की तरह ये भी निर्गुण भक्ति मानते हैं। कबीर पर वौद्ध-धर्म का भी प्रभाव था, जिसे हम यथा-स्थान देखेंगे।

उड़ीसा के वैष्णव किय-ये जगन्नाथ को उपासना का केन्द्र मानते हैं। जगन्नाथ को कृष्ण वासुदेव का प्रतीक माना जाता है। ४ वीं रातावदी में उड़ीसा में वैष्णव धर्म प्रचलित हो गया था। पंच-रात्रों के संकर्षण व वासुदेव कमशः वलराम व जगन्नाथ हो गये हैं। १९० सुभद्रा कृष्ण की वहिन व पत्नी दोनों मानी गई हैं (स्कन्द-पुराण— उत्कल खण्ड) श्रवः वे राक्ति के रूप में स्वीकार करली गई।

क वैष्णव धर्म, पृष्ठ १२४।

खड़ीसा में नागार्जु न का 'शून्यवाद' बद्धत प्रचलित रहा। दिच्या खड़ीसा के राजा वौद्ध थे। ज्यतः यह माना गया कि जगन्नाथ की काठ की मूित के भीतर गौतम-बुद्ध की अस्थियाँ अवशेप हैं। शैव-धर्म का प्रवेश भी यहाँ हो गया था, परन्तु ११ वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म पुनः प्रवल हो उठा। शैव मत व वौद्ध-धर्म इसी में समा गये। अनेक अवतारों की पूजा चल पड़ी। यहाँ के 'पश्चशिखा' कि प्रसिद्ध हैं, इन्होंने भक्ति-भाव पूर्ण पर गाये हैं। ये बौद्धों से प्रभावित रहे हैं। अच्युतानन्द ने तो 'शून्य संहिता' तक रच डाली थी। किन्तु यहाँ बैष्णव धम व शून्यवाद एक हो गये हैं। वलरामदास तथा जगन्नाथ के 'भागवत' में भी बौद्ध प्रभाव अवशिष्ट है। परन्तु ये भक्त हैं, शुष्क दार्शनिक नहीं।

तत्व ज्ञान :—इस मत की विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार भारतीय धर्म साधना में बौद्ध व देण्णव मत एक हो रहे थे इस वात का यह प्रतीक है। इस मत के अनुसार परमतत्व का वास्तिविक रूप शून्य पुरुष का है। वह अवाङ्ग-मनस् गोचर है। वही महाविष्णु है। जगत् को उसी ने बनाया है। विराट पुरुष के रूप में वह शून्य पुरुप का ड्योति स्वरूप है। वही आदि ब्रह्म भी है जो विन्दु ब्रह्म के रूप में भौतिक रूप धारण करता है। यहाँ योग मत, शैवमत तथा प्राचीन वैदिक विराट कल्पना को मिला दिया गया है। विन्दु ब्रह्म से निःस्त विन्दु दो रूपों में दिखाई पड़ता है जो क्रमशः 'रा' एवम् 'म' अच्तरों में निहित है जो क्रमशः राधा और कृष्ण के रूपों में परिणत होकर नित्य लीला में लीन रहता है। ३२ अच्चर ही संखियों के प्रतीक हैं। जो पिएड में है वही ब्रह्माएड में है इसे ये सत्य मानते हैं। वैष्णव धर्म ने सहजिया सम्प्रदाय की वहुत सी बातों को अपना लिया था। इस प्रकार इन वैष्णवमतों का विभाजन हम इस प्रकार कर सकते हैं। इनके प्रवर्तक, समय, आराध्य तथा सिद्धान्तों का विवरण इस प्रकार है:—

(तत्त्व ज्ञान प्रधान) वैष्णव सम्प्रदाय (शंकर के विरुद्ध प्रतिक्रिया)

वेदान्त परक सम्प्रदाय

श्री सम्प्र ब्रह्म सम्प्र० सनक सम्प्र० रुद्र सम्प्र० गौड़ीय सं? रामानुज ु निम्बार्क 'चै १न्य सध्य बन्नभ १०३ 9-११३७ ११६६-१२०३ ११वीं शताब्दी ११वीं शनाव १४८४ १४३३ लदमीनारायण विष्ण कुरमा कृष्सा कुष्ण विशिष्टाद्व<sup>े</sup>तः द्वेतवा इ ह्र ताह्र त ऋचिंत्य श्रद्धाइ त भेदाभेदवाद

श्रन्य बैष्णव सम्प्रदाय

महापुरुषिया रामदासी उद्धवि राधाबक्षभीय टट्टी सम्प्रदाय शंकर देव रामद्रास सहजानन्द हितहरिवंश हरिदास १४४६-१४६⊏ १६०⊏-१६⊏१ १७⊏ ़-१ं⊏२६ १४⊏४ ई० १६वीं शता०

सगुण-निगु ए भक्ति-प्रधान वैष्णव मत

हरिदासी कबीर नानक आदि बारकरी महानुभाव पन्थ उड़ीसा के १३वीं शता० सन्त सम्प्र० १३ वीं शता० ११ वीं शता० वेंग्णव किव १४ वीं शता० पूर्वेसा प्रथम शताब्दी से

## सूरदास के द।शंनिक विचार

वैष्णव भक्तों की विभिन्न दार्शनिक धार्णात्रों तथा धार्मिक विश्वासों का विवेचन हम कर चुके हैं। यहाँ हम भक्त कवियों में प्रमुख सूर व तुलसी की दार्शनिक विचार धारात्रों पर किचित विस्तार से विचार करेंगे। प्रथम सूरदास में प्रतिविभ्वित दार्शनिक धारणात्रों को लीजिये।

वज्ञभ के शुद्धाह ते मत के प्रतिपादन के पश्चात स्वतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सूर पूर्णत्या उक्त मत के अनुयायी थे ? भक्तिकाल के दो महान किव सूर व तुलसी में दार्शनिक दृष्टि से मुख्य अन्तर यह है कि सूर ने अपना ध्यान लीला-गान पर ही अधिक रखा, विभिन्न दार्शनिक घारणाओं का उहापोह कर एक नवीन मत स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। चिन्तन की अतल गहराइयों से अपनी रुचि के रक्तों को निकाल कर, विचारों का नूतन रक्षहार तुलसी ही सजा सके। ये ही १७ वीं शताब्दों के पूर्व की वैदिक तथा वैदिक मतों में अन्त-भुं क अवैदिक विचारावली में सामञ्जस्य स्थापित कर सके। ऐसी उद्घट कल्पना, तथा विराट दृष्टि उन्हें प्राप्त थी। तुलसी इसीलिए किसी एक विचार परम्परा में नहीं रखे जा सकते। सूर का मार्ग अपेद्याकृत निश्चित था। वञ्चम का तत्त्वज्ञान ही उनका आधार था।

कित्र प्रभावों के भार से दव सकता है, और उनसे सार-श्रहण भी कर सकता है। सूर ने दूसरा कार्य किया था। सूर के समय एक ओर नाथ पन्थ था, दूसरी और शाङ्कर वेदान्त, तीसरी और वैष्णव सहजयान (विद्यापित, चण्डीदास, जयदेव)। साथ ही १४ वीं शताब्दी में नवोत्थित कबीर की वाणी चिन्तन के मन्दिर में गूँज रही थी, बहुभ की वाणी एक और थी और लोक की विभिन्न दार्श-

निक ध्वनियाँ एक ख्रोर । प्रश्न यह है इनकी कोई प्रतिध्वनि सूर में है ?

इस सम्बन्ध में प्रथम संकेत यह है कि सूर पर कबीर व ऋहै त-वेदान्त का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है।

- (१) चकईरी, चलि चरन सरोवर जहाँ नध्वेषेम-वियोग ।
- (२) चित सिख, तेहि सरोवर माहिं।
- (३) भृङ्गीरी, भिज स्थाम कमंलपद, जहाँ न निसि की त्रास । उक्त अन्योक्तियाँ कबीर की पद्धति पर हैं इनमें कबीर के उसी । 'परमपद' का वर्णन है जो है ताहै ताविलचण है, जहाँ शिव, ब्रह्मादि। प्रवेश नहीं कर पाते, न रिव-सिस वहाँ पहुँच पाते हैं। और भी—

धोले धोले ही डहकायो, ह तें कुरङ्ग जल देख अविन को, प्यासनि गई चहूँ दिसि धोयो। सूरदास भगवन्त भजन विन, काल ब्याल लै आपु डसायो॥ —सूर

कस्तूरी बन में र्हुमृग स्त्रोजत, सूँघि फिरत बहु घाकी। कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि बिन्न कटत न फाँती॥ —कबीर

× × × ×

जौ लौं सत्त स्वरूप न सूभत, तौ लौं मृग-मद नाभि विसारे, फिरत सकल वन वूमंत।

×

×

श्रपुनपौ श्रापु ही विसरयो । 'जैसे स्वान कॉॅंच मन्दिर में, श्रमि-श्रमि भूँकि मरयो ॥ ज्यों सपने में रङ्क भूप भयो, तसकर श्रिर पकरयो । ज्यों केहरि प्रतिविम्ब देखिकें, श्रापनु कूप परयो ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

त्रपुनपौ त्रापुन ही में पायो । सब्दहिं सब्द भयो उजियारो, स्तरगुरु भेद (वतायो ॥ राजकुमारि कंठ मृनि भूपन, श्रम भयो, कहूँ गँवायो । दियो वताय और सिखयन तव, तन को ताप नसायो ॥ सूरदास समुक्ते की यह गति, मन हीं मन मुसुकायो । किह न जाय या सुख की महिमा, ज्यों गूँगे गुर खायो ॥

इन परों में कवीर व शांकर वेदान्त का प्रभाव स्पष्ट है। इन उदा-हरणों में जीव ब्रह्म की एकता, जगत का मिध्यात्व, जीवनमुक्ति, तत्त्व की श्रानिर्वचनीयता तथा 'परमंपद' की विलद्द एता का दर्णन है। वाह्य उपासना के स्थान पर निर्गुणी सन्तों द्वारा प्रतिपादित श्रन्तमुं खी वृत्ति पर जोर है। कहीं कृप्ण भक्ति का कोई उल्लेख नहीं है केवल 'धोखे ही धोखे डहकायों' की श्रान्तिम पंक्ति में श्रावश्य भगवंत भजन विनु' का प्रयोग होता है। इस सम्यन्थ में निम्न वातें कही जा सक्ती हैं—

१—ये पद बहुभ-मत में दीचित होने से पहले के हैं, सूर पहले जगत की असारता, बैराग्य आदि का उपदेश देते हुये यत्र तत्र अमण करते थे, बल्लभ से दीचा।लेने के पश्चात्।सगुण भक्ति का उपदेश देने लगे।

२-सूर ने कवीर की शैली में कौतुक वश ये पद लिखे।

३—सूर के पदों में संग्रहकत्तीत्रों ने इन्हें मिला कर इन पर सूर की द्वाप लगादी।

४—केवल विरक्ति उत्पन्न करने, और जीव को ब्रह्म की श्रोर उन्मुख करने के लिये ये पद लिखे गये। सम्भव है कि ब्रह्मभ से दीचा लेने के पूर्व ऐसे पद लिखे गये हों। परन्तु इसके श्रातिरिक्त एक सम्भावना स्वयं बल्लभ के दर्शन में मिलती है। ब्रह्मभ भी तत्त्व की श्रानिर्वचनी-यता पर जोर देते थे, श्रीर यह श्रानिर्वचनीयता तो बस्तुतः उपनिषद में ही विद्यमान है—

पूरन ब्रह्म पुरान वखानें चतुरानन सिव अन्त न जानें।
गुन गन अगम, निगम नहि पावे, ताहि जसोदा गोद खिलावे।
जलधर, अनिल, अनल नम, छाया, पंचकत्त्व तें जग उपजाया।
माया प्रगटि सकल जग मोहै, कारन करें सो सोहै।

राङ्कराचार्य का व्रह्माश्रुतिप्रतिपादित निगुण ब्रह्म था, बल्लभ श्रतियों के द्वार नगु ए व्रह्म को निम्न कोटि का ख्रौर सगुग ब्रह्म को उच्चकोटि का ब्रह्म मानते थे। शक्कर संगुण को मायोपाधि युक्त कहते थे और निर्गुण को शुद्ध वतलाते थे, अर्थात् वल्लम ने शक्कर के विरुद्ध संगुण को निर्गुण से एक कन्ना ऊपर कर दिया। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही अन्नर ब्रह्म बनकर सृष्टि का कारण बनते हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं (१) जो व्यापक वैकुएठ में नित्य लीलायें करता रहता है जिसका एक भाग बज है। (२) जो अनादि, अनन्त निर्गुण, और निर्विशेष है, इसमें 'पुरुपोत्तम' ब्रह्म के दिव्य गुण तिरोहित रहते हैं, ज्ञानियों को यही रूप मिलता है। हमने 'बङ्मभीय-दर्शन' के प्रसंग में बताया है कि बक्षम 'अन्नर ब्रह्म' (निर्गुण ब्रह्म') से 'पुरुषोत्तम' (पूर्ण ब्रह्म या पर-ब्रह्म) को एक सोपान ऊँचा मानते हैं। अन्नर ब्रह्म में सत्, चित्, आनन्द, तीनों तत्त्व रहते तो हैं, पर यह आनन्द 'गिणितानन्द' रहता है। अतः अपरिमित आनन्द के आविर्भाव से युक्त गोलोकवासी पुरुषोत्तम के लोक की प्राप्ति ही उच्चतम स्थिति हैं, जिसे पाने के लिये देवंता भी लालायित रहते हैं। ज्ञानियों को यह बैकुएट-लाभ नहीं हो सकता, वे अन्नर-ब्रह्म में लय तो हो सकते हैं परन्तु नित्य-लीलाधाम में प्रवेश नहीं पा सकते।

स्पष्ट है कि वहाम सगुण भगवान-पुरुपोत्तम-छुज्ण को ही पूर्णरूप से सत्चित् आन-दमय मानते हैं और उनके लीला स्थान 'व्यापी वैक्रण्ठ' को ही मक्तों की परमगित मानते हैं। सूर अनिर्वचनीय पुरुपोत्तम के लोक की चर्चा तों 'चिल चकई री चरन सरीवर, जहाँ न प्रेम वियोग' इस पद में नहीं करते ? या वे निर्गुणवादी कवीर के द्वारा प्रतिपादित विलक्षण मोन्नावस्था का वर्णन करते हैं ? इसका एक मात्र उत्तर यह है कि सूर निश्चित रूप से उक्त 'पुरुपोत्तम' के अवर्णनीय, अलौकिक, रसरूप गोलोक की ओर हो संकेत करते हैं—परन्तु यह अन्योक्ति पद्धित निश्चित रूप से कवीर की है। यदि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'सूरसागर' का पाठ आदर्श माना जाय तो अन्योक्ति प्रधान पदों में भी कुछ न कुछ सगुण ब्रह्म से सम्वन्धित संकेत मिल जाते हैं—

भृङ्गी री भिज श्याम कमल पद, जहाँ न निसि को त्रास। जहाँ विधु भानु समान, एक रस, सो वारिज सुख रास।

चकई री चिल चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम धिवयोग। लक्ष्मी सिहत होति नित क्रीड़ा, सोभित सिरजदास। अब न सुहात विषय रस छीलर, वा ससुद्र की आस॥ यह तो हुई 'नित्यलोक' की ओर संकेत करने की वात।

वेहानत सम्बन्धी पहों के सम्बन्ध में जिन पहों के नीचे भक्ति की प्राथना की गई है उनमें संसार के मिध्यात्व का वर्णन है, 'जगत' का नहीं, वल्लभ जगत को शाश्वत तथा संसार को मिध्या व भूममय मानते थे, अतः संसार का ही वर्णन कवीर की पद्धति पर विरक्ति उत्पन्न करने के लिये किया गया है। परन्तु जिन पहों में शिक्षित की याचना नहीं है, उनमें ठीर्थ, देवोपासनाहि का खरडन कर अन्तर्मु की वृत्ति पर ध्यान दिया गया है, केवल सत्गुरु के 'सर्वद्' पर दिश्वांस प्रकट किया गया है।

श्रापुनपौ, श्रापुन ही में पायो • सब्दृहिं सब्दृ भयो डिजयारो, सहगुरु भेद बतायो । इसके विषय में हमारा श्रनुमान इस प्रकार है—

१—वल्लम मत में भो गुरु महिमा सन्तमत से कम नहीं है।

२—'पुरुपोत्तम' को जानने का रहस्य केवल गुरु ने ही वताया है। वेद-शास्त्र भी उसका रहस्य नहीं वता पाये। गुरु के 'सवद' ने ही इस गोपनीय तथ्य पर प्रकाश डाला है।

उक्त सारे उदाहरण आत्म तत्य को ही पहचानने पर जोर देते हैं। विना अपने को जाने हुये तत्त्य का साचारकार नहीं हो सकता, यह कबीर का सीधा अनुकरण कहा जा सकता है, क्यों कि बल्लम में गुरुक्तपा लीला गायन पर ही विशेष जोर है न कि आत्म-अनात्म के विचार पर। परन्तु सत्य यह है कि यहाँ भी शैली मात्र का ही अनु-करण है। सूर ने कबीर को शैली का अनुकरण (केवल शैली का अनुकरण) इसीलिये किया कि एक तो इसका जनता पर प्रभाव था। संसार से जीव का मन हटा कर ईश्वर की और ले जाने के लिए यह एक उत्तम उपाय था, दूसरे पुरुषोत्तम के बैकुण्ठ-की विचित्रता, ब्रह्मानन्द से भी नहान लीला में प्रवेश पाकर भगवदा-नन्द की प्राप्ति, गुरु की महत्ता, अनात्म को आत्म सममते का अम त्रादि तत्त्वों के कारण कबीर की शैली उनके बहुत विरुद्ध नहीं पड़ती थी। पर ऐसे पर बहुत नहीं हैं।

इस प्रकार 'सूर' पर कबीर के वेशन्त के निगु ग्रांवाद, मायावाद, जीव बहाँ नय का कोई प्रभाव न था। शैली मात्र की अनुकरण ही 'सूर' में मिलता है। जो लोग सुर के पदों का अर्थ शंकर के अनुसार करते हैं, वे भूल करते हैं। बहाभाचार्य के दर्शन में यह विशेषता है कि उन्होंने शक्कर की शब्दावली माया, अध्यास, अविद्या आदि का प्रयोग तो किया है पर उनका अर्थ बदल दिया है। इसी प्रकार 'अपुनपी आपुहि हो में पायो' आदि में प्रयुक्त उदाहरण, तथा शब्दावली से 'मायावाद' का भी समर्थन किया जा सकता है। परन्तु वह अर्थ गृलत होगा क्योंकि यहाँ उन्हीं शब्दों का ताल्पर्य बहाभ के अनुसार होगा। एक पद हम यहाँ अर्थ सहित देते हैं।

जबलों सत्त स्वरूप न सूकत । तौ लों मृग-मद नाभि-बिसारे, फिरत सकल बन बूकत । अपने ही मुख मलिन मन्दमित, देखत दर्पन माँहिं। ता कालिमा मेटबे कारन, पचत पखारत छाँहिं।

श्रथं—जब तक जीय को यह ज्ञान नहीं होता कि वह पुरुषोत्तम त्रक्ष श्रीकृष्ण का ही चिदंश है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तब तक वह उसी प्रकार संसार के नश्वर पदार्थों में शांति खोजने का श्रसफल प्रयत्न करता फिरता है, जिस प्रकार कस्तूरी हरिण श्रपनी नाभि में कस्तूरी को रखकर भी, उससे श्रपरिचित रह कर इधर उधर विकल होकर श्रमण करता रहता है। संसार के सुखों (काञ्चन, कामिनी, मान, श्रमिमान श्रादि) को श्रम के कारण सच्चा समभता है, श्रीर उस श्रान्ति को नष्ट करने के लिये सांसारिक उपायों को ही उपयोग में लाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति दर्पण में श्रपने मिलन मुख को देखकर, दर्पण स्थित प्रतिबिम्ब का प्रचालन करे श्रीर मुख को स्वच्छ करने का प्रयत्न न करे। श्रतः संसार को सत्य समभना श्रम अन्य ज्ञान है उससे कभी श्रानन्द नहीं मिल सकता। श्रम मय प्रतीति का नाश तो केवल भगवान की छपा से ही हो सबता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना जीव का धर्म है।

एक विचार और है कि सूर पर मुसलमानों के एकेश्वरवाद का प्रभाव था, उनका ईश्वर, इरलाम के 'खुदा' से मिलता जुलता है, क्योंकि जैसे 'खुदा' को मनमानी करने के अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार सूर का ईश्वर भी सब कुछ कर सकता है।

धर्म अधर्म, अधर्म धर्म करि, अकरन करन करै। द्यानिधि तेरी गति लखिन परै॥

जय ख्रौर विजय कर्म कह कीन्हों, ब्रह्म सराप दिवायो। श्रमुर जोनि दीन्हीं ता ऊपर, धर्म-उछेद करायो॥ पिता वचन खरडे सो पापी, सोइ प्रहलादहिं कीन्हों। निकसे खम्भ वीच तें नरहरि, ताहि श्रभयपद दीन्हों।

मुसलमान खुदा के कहर व रहम दोनों का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं, सूर भी ऐसा ही करते हैं। तुलसी ने भी ईश्वर को 'परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई' कहा था और उनके वालिवध, विभी-पण से मन्दोदरी के विवाह आदि कार्यों की आलोचना कर यही कहा था कि 'समरथ कों निहं दोप गुसाई'। तो क्या सारे मध्यकालीन ईश्वर की भावना पर इस्लामी-प्रभाव था ? उत्तर होगा, नहीं, क्योंकि ईश्वर की लीला को मुसलमानों के आने के पूर्व ही रहस्यमय, गूढ़ और मानव बुद्धि के परे बता दिया गया था। भागवत में भी लीला की विचित्रता का वर्णन है। अतः सूर ईश्वर की मनमानी का वर्णन नहीं करते, लीला की विचित्रता दिखाते हैं और विभोर हो उठते हैं। वे जानते हैं कि उनके 'द्यानिधि' ने जो कुछ किया था वह ठीक था।

नाथ पन्थ की सूर ने कड़ी आलोचना की है, वेदान्त के मायावाद, ब्रह्म तथा मुक्ति के स्वरूप का उपहास वे डट कर करते हैं। अतः 'मायावाद' की पृष्टि के उदाहरणों में 'संसार' का वर्णन सम-भना चाहिए। सूर भी विद्या व अविद्या माया को मानते हैं, अविद्या माया भ्रममय है। मृततृष्णा, वन्दर व घड़ा, सुआ व पिंजड़ा, सुआ व सेमर आदि के उदाहरणों द्वारा वे 'संसार' की जो कांचन, कामिनी-स्वरूग है, निन्दा करते हैं। यह माया भी भगवान के वश में है—

माधव जू, नैंकु हटको गाय॥

तुलसी की तरह सूर भी 'माया' को जीव से विरत करने का

कार्य स्वयं भगवान ही करते हैं, ऐसा मानते हैं। पर सूर ज्ञान को महत्व नहीं देते, उनके यहाँ हिर कृपा ही सब कुछ है। उनकी भिक्त विरित, विवेक युक्त नहीं, प्रेम-लक्षणाभिक्त है जो सर्वस्व समर्पण पर आधारित है। वहाँ जग से विरित व भगवान के प्रति आसक्ति पर जोर दिया गया है, विवेकादि गुए तो स्वयं आ जाते हैं अतः ज्ञान को सूर सोपान के रूप में स्वीकार नहीं करते।

सूर ने सृष्टि की न्त्यत्ति का वर्णन सांख्य दर्शन के आधार पर किया है, माया से युक्त ईश्वर से प्रथम आकाश तथा उससे अपञ्ची- इत महाभूतों की उत्पत्ति का कम सूर नहीं अपनाते। स्पष्ट है कि जगत की सत्यता का आधार इससे पृष्ट होता है, जगत तो ब्रह्म का ही विब्रह है। सूर ने सूरसागर के तृतीय स्कन्ध में, भागवत के अनुकरण पर किया के सांख्य-दर्शन के अनुसार ही सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन किया है, परन्तु इसमें शुद्ध सांख्य नहीं है, क्योंकि सांख्य में तो प्रकृति ही सृष्टि का आदि कारण है पर सूर महत्तत्व से पूर्व निर्णुण ब्रह्म को मानते हैं—

निर्गु शतत्व — महत्तत्व — श्रहङ्कार — मन, इन्द्रियादि, पञ्चतन्मात्रायें — [ पञ्चतन्मात्रा से ] — पञ्चभूत ।

इस प्रकार सांख्य दर्शन व वेदान्त को मिला दिया गया है, साथ ही सत्, रज, तम को प्रकृति का गुण कहने का कारण डा० दीनद्याल गुप्त यह वताते हैं कि सर्वज्ञ सूर वज्ञम का पूर्णत्या अनुकरण नहीं करते यथा उक्त सृष्टि प्रक्रिया में, परन्तु मुख्य-मुख्य सिद्धांतों में वे बज्जम के ही। अनुयायी हैं। उन पर शङ्कर के मायावाद, सांख्य दर्शन। तथा अन्य किसी दर्शन का प्रभाव नहीं था। रही सृष्टि-प्रक्रिया की वात सो स्वयं वेदानि त्यों ने इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दिखाई है।

जगत, जीव व ब्रह्म की तात्विक एकता सूर मानते हैं। क्योंकि वे शुद्धाद्ध तवादी हैं परन्तु जीव, ब्रह्म से भिन्न भी है, यह भी मानते हैं। मुक्ति की अवस्था में ज्ञानी भले ही निराकार अत्तर ब्रह्म से एकात्म्य स्थापित कर, बूँद व समुद्र की तरह एक होना चाहें परन्तु सूर 'अत्तर ब्रह्म' से भी एक सोपान ऊपर 'पुरुषोत्तम' के 'व्यापी वेकुएठ' में भगवान और मुक्त जीवों के साथ नित्य लीला में प्रवेश कर ब्रह्मानन्द से भी श्रेट 'परमानन्द' की प्राप्ति करना चाहते हैं। सूर की हिष्ट में अचर बड़ा की प्राप्ति भी श्रेष्ट वस्तु है पर पुरुगोत्तस की प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ है, यही भक्तों की 'सायुज्य मुक्ति' है—

सदा एक रस एक अखिएडत, आदि-अनादि अनूप। कोटि कल्प वीतत निहं जानत, विहरत युगल-स्वरूप॥ सकल तत्व ब्रह्माएड देव पुनि, साया सब विधि काल। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सब हैं अंश गुपाल॥

त्रितम पंक्ति से स्पष्ट है कि प्रकृति, जीव त्रादि सब को सूर बहा का ही अंश सानते हैं।

निम्नलिखित पंक्ति में भक्तों की इसी सायुज्य मुक्ति (गोलोक प्राप्ति ) का वर्णन है—

"सूर समाय जाय महानिधि में, वहुरि न उत्तिट जगत में नाँचे।"

वल्लभीय दर्शन का प्रसाव सूर के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य किवयों पर भी था। प्रायः कृष्णभक्त किवयों का उद्देश्य लीलागान होने के कारण तात्विक विवेचन व दार्शनिक चेत्र में स्वमत स्थापना की प्रवृत्ति उनमें नहीं मिलती। अष्टछाप के किवयों में सूर से भी अधिक नन्ददास में बल्लम सम्प्रदाय की विचारघारा को वाणी मिली है, नन्ददास सम्प्रदाय के विचारों को किवता का आवरण पहनाने में अधिक प्रवीण थे, इसीलिये उनकी कित्रता में साम्प्रदायिकता अधिक है। परन्तु नन्ददास में न तो सूर जैसी किव प्रतिभा थी न कवीर व तुलसी जैसी विचार-शक्ति, अतः हम अष्टछाप के अन्य किवयों में भी बल्लभाचार्य के सिद्धान्तों की ही घोषणायें पाते हैं।

सूर तुलसी की तरह बहु देवोपासना तथा सेवक-सेट्य-भाव में विश्वास नहीं करते, उनकी भक्ति सखा भाव की है, राधा कृष्ण के विलास व गोपियों के सङ्ग रङ्ग-रास का वर्णन वे आध्यात्मिक जोश के साथ करते हैं। वैष्णवमत में सहजिया व शाक्त साधनाओं की अन्त-भुंक्ति का ही यह परिणाम था कि वैष्णव आचार्यों ने राधा व कृष्ण की भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व दे दिया और स्वच्छन्द कास कीड़ा का गायन ही भक्तों के लिये महान साधना मानली गई। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर पर यह प्रभाव कुछ वाद में पड़ा था। वक्षम के पूर्ववर्णी

याचार्य विष्णु-स्वामी 'गोपाल' के उपासक थे। कृष्ण की शिशु-लीलायें ही उन्हें प्रिय थी। मागवत से भी गोपी-गोपाल की ही परम्परा त्र्या रही थी। परन्तु सहजिया व शाक्त साधनात्रों में स्त्री को ही साधना का त्राधार मानकर उसे 'शक्ति' मान लिया गया था, त्रतः उनसे प्रभावित वैष्णवों ने गोपाल के साथ राधा को मिला दिया त्रीर इस प्रकार राधा कृष्ण की स्वच्छन्द काम कला का वर्णन हुत्रा, सूर के पहले, जयदेव, विद्यापित व चर्छीदास इसी पथ पर चल चुके थे त्रतः इस त्रान्दोलन का प्रभाव सूर पर भी पड़ा। बल्लम ने विष्णुस्वामी का त्रनुगमन करके पहले 'गोपाल' की ही उपासना प्रचलित की थी। वाद में विट्ठलनाथ जी के समय राधामाव बहुत बढ़ गया, हितहरिवंश, तथा हरिदास, राधाभाव के प्रसिद्ध मक्त थे, सम्प्रदाय में राधाभाव का प्रभाव बढ़ते देख सूर ने राधा व कृष्ण के विलास को त्रपनाया त्रीर प्रेम का सागर उत्पन्न कर दिया।

जयदेव ने गोपियों की आध्यात्मिक रति को लौकिक रति के रूप में चित्रित किया, पर सन्तुलन न रह सका। विलास और काम-कला के कौतूहल में आध्यात्मिकता केवल खोजने से ही मिल सकी। विद्या-पति भी जयदेव की तरह कमनीयता; प्रेमोद्धेग तथा केलि-कौत्हल को तो काव्य में उतार सके, परन्तु वह पाठक के मन में वह मनो-भावना उत्पन्न न कर सके, जो लौकिक को अलौकिक में बदल देती है। चरडीदास ने सर्वप्रथम राघा के विरह में वह व्याकुलता भरी। जब कवि लौकिक प्रसङ्गों का वर्णन कर उनसे ऋलौकिक की श्रनुभूति कराना चाहता है तो एक अद्भुत् सन्तुलन को आवश्यकता पड़ती है। यह सन्तुलन तभी त्राता है जब किन की अनुभूति अलौकिक में इस जाती है, अन्यथा सारा वर्णन अलौकिकता को एक ओर ढकेल कर प्रत्यच रित का वर्णन हो जाता है। त्रिद्यापित व जयदेव द्रवारी कवि थे, अतः वे अपनी आसक्ति को उतना परिमार्जित न कर पाये। सूर की आध्यात्मिक ऋनुभूति विद्यापति से ऋधिक परिमार्जित थी। क्योंकि वे दरवारी कवि न थे। वे वस्तुतः राधा-कृष्ण के विहार को व्यापी वैकुएठ में पुरुषोत्तम की नित्य लीला समभ कर ही वर्णन करते थे। उन तक त्राते-त्राते सहजिया-प्रभाव वैष्णव पवित्रता में अन्तमु क हो चुका था। बह्मभ के सम्प्रदाय में 'अनुराग और आवेश' का महत्व अधिक था। अनुराग के आवेशमय चुणों में, सूर के मानसिक चितिज पर उद्ति होकर राधा व कृष्ण की लीलायें उन्हें पेरणा देती थीं और वे उनका विभोर होकर वर्णन करते थे। इसी से सूर को पढ़ते समय उनमें हमें एक निर्दोष मोलापन मिलता है। हमें सदा स्मरण रहता है कि 'एकोऽहं बहुस्यामि, एकाकी न रमते' की घोषणा करने वाला परत्रहा, कृष्ण का रूप धारण कर अपने ही अंशों के साथ कीड़ा कर रहा है। अतः सूर के द्वारा व्रज का सारा चित्र एक पवित्र स्तर पर हमें उठाकर रख देता है। संयोग के समय घोर-से घोर शृङ्गारिक चेष्टात्रों के वर्णन में सूर हमें सरा याद दिलाते रहते हैं कि हम असाधारण पुरुप की अतायारण लीला देख रहे हैं। इसीलिए विनोद, कौतुक, कीड़ा श्रीर सबके पीछे विरह की कातरता ने सूर-सागर में एक सन्तुलन उत्पन्न कर दिया है। कवि की इस तटस्थता ने 'सूर' को रीतिकाल का किव होने से बचा लिया। हिन्दी-रोतिकाल के किव इस निरपेचता की रचा न कर सके, उसी प्रकार जिस प्रकार शराब, प्याला, सुराही अ। दि के प्रतीकों में वर्णित होने वाली सूफियों की आध्यात्मिक व्य-खना उर्दू के परवर्ती किवयों में त्राकर विक्रत होगई।

## तुलसी का दार्शनिक दृष्टिकोण

'सूर' के पश्चात् हम तुलसी की दार्शनिक धारणात्रों पर विचार करते हैं। तुलसी 'मानस' में "नाना पुराण निगमागम" का ही नहीं "कचिद्न्यतोऽपि" का भी समावेश करते हैं। विनयपत्रिका में वे मूलतः दार्शनिक चर्चायें ही करते हैं और मानव के लिये मुक्ति का मागे खोजते हैं। हम श्रव तक ऋग्वेद से लेकर वैष्णव भक्तों तक सारे दार्श-निक ऊहापोह पर विचार कर चुके हैं; कम-से-कम वे तत्व हमारे सम्मुख आ चुके हैं जो तुलसी के दर्शन पर व्यक्त या श्रव्यक्त रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। श्रतः श्रव हम तुलसी के दार्शनिक स्रोतों की श्रोर संकेत कर उनके विचारों का संचिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

तुलसी में एक ओर तो वेद-पुराण, आगमादि के सिद्धान्त हैं और दूसरी ओर कुछ सिद्धान्त अन्य स्थानों से भी आये हैं, इन प्रभागें में विद्वानों ने बताया है कि तुलसी पर प्राकृत-अपम्ंश के काव्यों यथा स्वयंभू की रामायण आदि का प्रभाव पड़ा होगा पर यह तो साहित्यिक प्रभाव की बात हुई। क्या 'तुलसी' पर शास्त्रीय प्रभाव छोड़कर अवैदिक सम्प्रदायों के भी प्रभाव थे ? उत्तर होगा जहाँ तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है जुलसी शास्त्रों पर ही अवलिम्बत रहते हैं, शैवों व शाक्तों को तो तुलसी वेद का अविरोधी बताकर अपनी साधना में सिम्मिलित ही कर लेते हैं, अब शेष रहे सिद्ध, नाथ और सन्त सम्प्रदाय इनके वे कठोर आलोचक हैं ही।

जहाँ तक शास्त्रों का प्रश्न है वहाँ तक उन पर कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं ? तुलसी ने वताया है कि वे वेदवादी हैं। किस ऋर्थ में ? तुलसीदास यहा, योग का समर्थन करते हैं, वेदों को सारी विद्याओं का स्नादि स्नोत मानते हैं, उन्हें ऋपौरषेय मानते हैं, वेद का स्वतः प्रामा- एयवाद भी जो मीमांसक मानते थे, तुलसी को अन्तरशः मान्य है। जो सिद्धान्त वेद विरुद्ध है उसे वे स्वीकार नहीं करते। वे स्थान-स्थान पर वेद की दुहाई देते नहीं तृप्त होते, वे पुराण, आगम की वात भी वेद के नाम पर ही कह जाते हैं क्यों कि पुराण, आगमादि को वे वेद के विरुद्ध नहीं मानते। सारी हिन्दू जाति के प्रेरणा-स्रोत वेद ही हैं, तुलसी वेदवादी हैं।

'पुराणों' को ऋार्य समाजी वेद के विरुद्ध मानता है पर तुलसी उन्हें वेद का अविरोधी मानते हैं, ''वेद के सत्य को ही पुराणों ने काल्प-निक शैली में समकाया है"। तुलसी की मक्ति पुराखों में ही परिपक्व होती है। पुराण जिस काल में बन रहे थे ( वौद्धधम के अभ्युद्य से लेकर शंकराचार्य के समय तक ) उस समय भारतीय साधना चेत्र में विकट ज्यल पुथल थी, ऋतः पुराणों में समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है, कम से कम उन पुराणों में जो अनुकरणीय हुये। जब जिस जाति पर संकट समुपस्थित होता है तो वह जाति अपने विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का विरोध भूज जाती है, वह परस्पर विपरोत सिद्धान्तों के परिपोपकों को एक ही साथ श्रद्धा का विषय वनाती है। यह प्रवृत्ति सर्वाधिक रूप से गीता, व भागवत में दिखाई पड़ती है। सांख्य, निष्काम कर्म योग, ज्ञानमय संन्यासमागं तथा भक्ति मार्ग अलग-अलग सिद्धान्तों पर पुष्ट होते आ रहे थे। भक्तिमार्ग महाभारत में वर्णित सात्वतों द्वारा तथा सांख्य कपिला द्वारा प्रवर्तित और पुष्ट हुये थे। ज्ञान की घारा उपनिषद से आई थी। गीता ने सांख्य, उपनिषद् नो ज्ञान मार्ग, तथा भक्ति के सिद्धान्त को मिलाकर ज्ञान, कर्म, भक्ति का समुच्चय कर दिया जो ष्ट्रागे चलकर वैष्एव त्राचार्यों को भी मान्य हुआ छौर भक्तों को भी। गीता इसीलिये युग प्रवर्तक प्रन्थ बना । क्योंकि गीता ने अपने समय तक की सारी दार्शनिक धारणाओं को पचाकर अपना सिद्धान्त निकाला था अतः उसमें एकांगिता के स्थान पर सार प्राहिग्री प्रवृत्ति होने के कारण उसे बहुमान्यता प्राप्त होगई। ठीक इसी प्रकार 'तुलसी' ने विभिन्न दार्शनिक धारणात्रों को अपने सिद्धान्त में इस प्रकार मिलाया कि वह सिद्धान्त वहुमान्य होगया। तो गीता की यह समन्वय-मथी प्रवृत्ति तुलसी के सम्मुख थी।

साथ ही मक्तों का आधार था 'मागवत-पुराण'। तुलसी के युग

में ही कृष्ण भक्त कवि उसे वेद के समान मानते थे। गीता में साँख्य योग व कर्मयोग को केवल अविरोधी वताया गया था, यह नहीं कहा गया कि कपिल भक्त थे या कर्मयोगी थे, उन्हें सांख्य योगी ही बताया गया। परन्तु भागवत तो परवर्ती बन्थ है ऋौर भक्ति के प्रचार तथा नास्तिक मतों के सम्मुख अपने को संगठित करने, अधिक प्रचलित होने, धर्म को सरल करने तथा नास्तिक मतों के प्रतिष्ठापकों को भी स्वीकार कर उन्हें भी अपने में समेट लेने की व्यापक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप लिखा गया है, ऋतः भागवतकार ने सांख्यमार्गी, तपस्वी, ज्ञानी श्रादि सबको भक्त बना डाला है और भक्ति को ऊपर रखकर उनके अपने सिद्धान्त भी दे दिये हैं यथा किपल के द्वारा सांख्य-तत्व ज्ञान का उपदेश कराने के पूर्व व पश्चात् भागवतकार उन्हें भक्त ही घोषित करता है। पुराणों की इस प्रवृत्ति का परिपालन तुलसी की 'रामायण' में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। 'मानस' में उपनिषद युग के याज्ञवरुक्य, शैव मत के आराध्य, शंकर, शक्ति मत की अधिष्ठात्री 'पार्वती', तत्त्वज्ञानी काकमुशुरिड आदि सब भक्त बताये गये हैं। यही नहीं यज्ञ श्रीर तपस्या के युग में निवास करने वाले श्रगस्त्य, शरभङ्ग, भारद्वाज विश्वामित्र, वशिष्ठ त्रादि सभी गुनि भी भक्त घोषित किये गये हैं और ये भी भगवान राम का रूप देखकर भावुकता में निसग्न हो जाते हैं, यद्यपि वे राग द्वेष से परे हो चुके हैं। तुलसी ने भक्ति की श्रेष्टता ज्ञान पर इसी ढङ्ग से स्थापित की है। उन्होंने सूर की तरह ज्ञान का खण्डन नहीं किया क्योंकि 'तुलसी' जानते थे कि मत वही बहुमान्य होगा जिसमें सबका सार ग्रहण किया जाय। श्रतः जहाँ सूर के मत में ज्ञान की मर्यादा आदि का महत्व नहीं है, केवल प्रेम व समर्पण की ही मान्यता है, वहाँ तुलसी की भक्ति, ज्ञान की वैसाखी के विना चलती ही नहीं।

श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ, संजुत विरित विवेक ।

'सूर' के यहाँ वेदमार्ग को, ज्ञान और तप को, मर्यादा और योग को महत्व ही नहीं मिला। मर्याद्यामार्ग वहाँ मध्यम मार्ग है, किन्तु 'तुलसी' तो अपने मक्ति पन्थ पर सर्वप्रथम वेद की मुहर लगाते हैं और वैराग्य व विवेक की आवश्यकता पर जोर देते हैं इसीलिए सारे वैरागी, उदासी, तपस्वी, तत्त्वज्ञानी, यज्ञ-विश्वासी 'मानस' में राम के भक्त दिखाये गये हैं, भक्ति का किसी से विरोध नहीं।

—ता तुलसी के सम्मुख गीता के बाद दूसरा आदर्श था पुराणों का जिनमें उक्त समन्वय की पूरी-पूरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

तीसरा स्रोत है 'आगमों' का। आगम वेद विरुद्ध मार्ग को अपनाते हैं। शङ्कर ने शैव व वैष्णव मतों को वेद विरुद्ध वतला कर उनका खरड़न किया है और केवल उपनिषद पर आधारित ज्ञान-मार्ग का ही उपदेश दिया है। वस्तुतः आगमवादियों के भी दो रूप रहे हैं— (१) वे शैव और शाक्त जो उपासना में तान्त्रिक गृह्य साधनाओं से अपने को विरत रखते हैं। (२) वे शैव व शाक्त जो गुह्यसाधक थे और वाममार्ग में पड़ कर अष्ट हो चुके थे।

तुलसी प्रथम प्रकार के शैव व शाक्त मतों को अपनाते हैं जो कि दिल्ला मार्ग को नहीं त्यागते। अतः 'आगम' द्वारा समर्थित मतों का भी 'मानस' में समन्वय है। वे स्मार्त-मत को भी अपनाते हैं जिसमें पद्धदेवों की उपासना होती है।

हिन्दुओं की नीति व आचार स्मृतियों पर आधारित हैं। तुलसी ने अपनी सामाजिक व्यवस्था इन्हों स्मृतियों पर ही स्थापित की है। वे लौकिक व्यवहार में सवर्णों को अधिक अधिकार देते हैं और शूढ़ों आदि को कम परन्तु भक्ति के चेत्र में वे साम्यवादी हैं। हिन्दू-धर्म में उपनिषद युग से ही विचार व व्यवहार परस्पर विरोधी रहे हैं। विचार की दृष्टि से ब्राह्मण "शुनिचैश्रवपाके च, पण्डिताः समदर्शिनः" चाण्डाल, श्वान तथा पण्डितों में एक ही ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं परन्तु व्यवहार के चेत्र में "स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः" की घोषणा कर वे वर्णाश्रमधर्म का कड़ाई से पालन कर समाज के भेदमाव को स्थिर रखते हैं। वे "चातुर्वण्यं मया सृष्टं, गुण कर्म विमागशः" को भी भूल जाते हैं। और गुण व कर्म की उपेत्ता कर जन्म से ही जाति को मान्यता देते हैं, यही भावना तुलसी के समाजविधान में है। मानसिक समता के वे हामी हैं, भक्ति के चेत्र में व्यावहारिक समता भी वे स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु सामाजिक रूप में वे कठोर भेदवाद के पोपक हैं।

इस प्रकार पुराण, निगम, आगम, स्मृति आदि सभी धाराओं

का समन्त्रय कर 'तुलसी' ने एक नया काव्यात्मक पुराण 'मानस' के रूप में रचा था।

तत्त्वज्ञान की दृष्टि से उपनिषद का आत्मवाद तुल ती के पूर्व राङ्कर, रामानुज, मध्य, निम्बार्क तथा बहास द्वारा विभिन्न रूपों में प्रति-पादित हो चुका था। जीव, जगत तथा ब्रह्म के सम्बन्य में उक्त आचार्यों ने विभिन्न व्याख्यायें प्रस्तुत कीं। सूर ने 'ब्रह्मभ' का पूर्णतया अनुगमन किया यद्यपि राङ्कराह त तथा कबीर के हैं ताह त विलक्त्यावाद से प्रमा-वित कतिपय पद सूर में मिलते हैं परन्तु वे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं करते क्योंकि सूर अनेक सिद्धान्तों को मिला कर एक मिला-जुला पन्थ नहीं निकालते, तुलसी यह करते हैं।

तुलसी के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्न होता है कि वे अहै तवादी थे या विशिष्टाह तवादी। अनेक विद्वानों ने इसके अनेक उत्तर दिये हैं। तुलसी में वस्तुतः इन दोनों मतों को पुष्ट करने वाले उदाहरण मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि तुलसी ने जान-बूम कर उक्त मतों का मिश्रण किया है। हम कह आये हैं कि तुलसी अपने से पूर्व के दिल्लण-मार्गी आचार्यों के विचारों के परस्पर विरोध को भुला कर साम्पञ्जस्य खोजने वाले कि हैं। अहै त और विशिष्ट अहै त का मगड़ा तो रामा-गुज व शंकर के लिये था तुलसी के लिये नहीं। तुलसी तो 'सीताराम मय' बनाकर सभी सिद्धान्तों का समावेश करते हैं। तब क्या तुलसी ने भान्तियों की पुष्टि की है ? हमें सतर्क होकर तुलसी के सिद्धान्तों को देखना होगा।

तुलसी रामानन्द के रामावन सम्प्रदाय के भक्त हैं। रामावत सम्प्रदाय का सिद्धान्त विशिष्टाह तवादी है, किन्तु रामानन्द के आराध्य लदमी नारायण नहीं, राम व सीता हैं। रामानन्द ने राम को सगुण व निर्गुण दोनों ही रूपों में माना है। वे जीव का नानात्य तथा ब्रह्म से उसका भेद स्वीकार करते हैं। तुलसी सीताराम को ज्यास्य मानकर राम को सगुण व निर्मुण दोनों मानते हैं। राम व निर्मुण ब्रह्म को अभिन्न सिद्ध करने में तुलसी ने सारी शक्ति लगादी है, किन्तु तुलसी जगत व जीव व माया का वर्णन शङ्कर की पद्धति पर करते हैं और भक्ति व मायावाद में अविरोध स्थापित कर देते हैं।

तुलसी श्रीर मायावाद—(१) शङ्कर के अनुसार ब्रह्म निर्भुण, निरुपाधि, अगम श्रीर अगोचर है, तुलसी यह मानते हैं।

(२) मायावाद के अनुसार निर्णुण ब्रह्म माया से आवृत होकर सगुण वनता है अतः सगुण रूप मुख्य नहीं है। तुलसी इसका समर्थन नहीं करते, वे माया को एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, सीता ही वह योग माया है, निर्णुण ब्रह्म अपनी शक्ति से सगुण रूप धारण करता है यथा नट अनेक रूप धारण करता है, अतः सगुण व निर्णुण दोनों ही रूप सत्य हैं, यहाँ तुलसी शङ्कर व रामानुज दोनों से भिन्न पद्धति प्रयोग में लाते हैं। रामानुज के यहाँ चिदंश से जीव, व अचित् अंश से जड़ जगत उत्पन्न होता है परन्तु तुलसी इसके विरुद्ध जगत को ब्रह्म की शक्ति माया से उत्पन्न वताते हैं। अतः इन्द्रजाल से उत्पन्न वस्तुओं के समान वह सच्चा नहीं है। अतः जगत के सम्बन्ध में उनकी धारणायें शङ्कर मत के ही अनुकूल हैं, परन्तु सगुण व निर्णुण को एक मानना यह शंकर मत के विरुद्ध पड़ता है। इस प्रकार तुलसी मत में निर्णुण ब्रह्म, सगुण रूप धारण कर सकता है।

शंकर के लिये सगुण बहा मायोपाधिजन्य है, तुलसी के लिये वह उपाधिजन्य नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही अपनी शक्ति से संयुक्त होकर सगुण ब्रह्म वन जाता है। इस सम्बन्ध में गीता का आदर्श तुलसी के सम्मुख है जहाँ सगुण व निगुण में अविरोध है, शंकर ने गीता के अर्थ में खींचातानी की है।

(३) जैसा कहा कि 'माया' का वर्णन शंकर की पद्धति पर है

निगु<sup>र</sup>न रूप मुलभ श्रति, सगुन जान नहिं कोय। सुगम श्रगम नाना चरित, सुनि मुनिमन भ्रम होय।)

१—चूँ कि तुलसी सगुण रूप को भी शुद्ध मानते हैं, कुछ माया की उपाधि से संयुक्त नहीं ऋतः जो निर्गुण है वह सगुण कैसा ? यह अम उत्पन्न हो जाता है। तुलसी कहते हैं यही तो राम की विचित्र शक्ति (माया) है कि वे सगुण, निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं। ऋतः इस रहस्य को न समक्तने के कारण ही अम पैदा होता है। सगुण ब्रह्म को समक्तना निर्गुण से कठिन है:—

तथापि तुलसी उसे एक शक्ति के रूप में मानते हैं, जो नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न कर जीव में दुःखों की भ्रांति उत्पन्न कर देती है, श्रौर है त ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वे अध्यात्म रामायण के अनुसार माया को 'विद्या-माया और अविद्या माया में विभाजित करते हैं। विद्या माया सृष्टि की रचना करती है और अविद्या, काञ्चन, कामिनी, यश, आदि के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है, श्रीर तब 'जीव' को मिथ्या जगत में रमंगीयता प्रतीत होने लगती है। वह ब्रह्म से अपने को भिन्न समभने लगता है, द्वैत दुद्धि से दुख का जनम होता है। माया के इस सिद्धानत में अविद्या माया का वर्णन शंकर के अनुसार ही है, 'विद्यामाया' को भक्ति की व्यावहारिकता के कारण तुलसी ने सीता मान लिया है अन्यथा उसका शंकर की 'माया' से जो ब्रह्म के साथ संयुक्त होकर आकाशादि प्रपञ्ज को उत्पन्न करती है, सामञ्जस्य कर सकते हैं । तुलसी के ऋतुसार विद्यामीया कम हानि-कारक है, भ्रम तो रहता है पर भक्त का इससे नौश नहीं होता, शंकर माया के ऐसे भेद नहीं करते। जैसे श्रयोध्या में राम ने काकभुशुख्डि को बालक रूपे में ब्रह्माय्ड दिखाकर भ्रम में डाला था, यह विद्यामाया थी पर इससे भक्त का नाश नहीं हुआ वह राम की लीला को समऋने योग्य वन गया, परन्तु अविद्या माया से जीव का नाश निश्चित है।

(४) तुलसी जीव व ब्रह्म में किसी प्रकार का अन्तर नहीं मानते, तारिक दृष्टि से (शङ्कर की दृष्टि से) जीव व ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है, भेद तो माया के कारण जान पड़ता है। अतः जीव व ब्रह्म के अद्वेत का ही समर्थन तुलसी करते हैं परन्तु तुलसी मुक्ति का वर्णन करते हुये भी रामानुज की पद्धति पर मुक्ति की अवस्था में द्वेत को स्त्रीकर कर ब्रह्म के सीताराम रूप में मग्न रहना चाहते हैं। सारूष्य व

१—हिर सेवकहिं न व्याप श्रविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या।
तातें नास न होइ दासकर, भेद भगित बाढ़इ विहंगवर॥
२—ज्ञान श्रखरड एक सीतावर, माया वस्य जीव सचराचर।
जी सबके रह ज्ञान एकरस, ईश्वर जीविह भेद कहहु कस।
माया वस्य जीव श्रिभमानी, ईस वस्य माया गुन खानी।
परवस जीव स्वबस भगवन्ता, जीव श्रवेक एक श्रीकन्ता।
मुधाभेद जद्यिप कृत माया, बिनुहिर जाइ न कोटि उपाया॥

सालोक्य भक्ति सायुष्य से कहीं श्रिधिक श्रानन्ददायिनी है। भक्त श्रन-पायनी भक्ति चाहता है, मुक्ति नहीं। श्रतः तुलसी मुक्ति का श्रिध-कारी संन्यासी को मानते हैं परन्तु भक्त तो 'भगवान के रूप में ही निमन्न रहता है। सायुष्य मुक्ति तो 'श्रनइच्छित वरश्राई'—विना इच्छा के स्वयमेव श्रा जाती है।

(४) इस प्रकार तुल ती भक्तियाद व मायावाद में विरोध नहीं मानते। रामानुज, बक्कम, मध्वादि ने 'मायाबाद' का खरडन कर ज्ञान से भिक को अधिक महत्व दिया है, तुलसी माया के द्वारा (शक्ति के रूप में ) ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं ऋौर जगत के असमय रूप की पहचान ज्ञान द्वारा ही सम्भग मानते हैं, ज्ञान और विज्ञान से जोव यह समभ लेता है कि इतवाद आन्तिमय है, अतः वह जगत को इन्द्रजाल के खेल के समान समम कर मायापति ब्रह्म व स्वयं अपने में भेर नहीं समभता, 'सोऽहमस्मि' का ऋनुभव करता है। तब निर्गुः स ब्रह्म के सगुण रूप राम के प्रति उतमें अखण्ड अनुराग जगता है। अर्थात् अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है, और वैधी मक्ति उत्पन्न होती है, अतः तत्त्वज्ञानी भक्त बनता है। परन्तु सामान्य जन भी मायापति ब्रह्म की ऋहेतुकी कृपा से उस अचल अनुराग को पा जाते हैं ऋौर उन्हें तत्त्वज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। शबरी, निपाद की भक्ति ऐसी ही थी अ। भगवान यदि कृपा करे तो ज्ञान विज्ञान के विनाभो ऋखएड भक्तिका उद्य मन में हो जाता है। भगवान स्वेच्छा से भक्त के हृदय से माया का हरण कर लोते हैं। इस प्रकार मायावाद व भक्ति का अवरोध तुलसी ने स्थापित कर दिखाया है।

इसी लिये तुलसी ने अपने भक्ति-भाव को 'श्रित सम्मत' और 'विरित-विवेक' युक्त माना है। वे जगत की सत्ता को शंकर के समान शुक्ति में रजत के समान मिण्या दिखाकर जीव में 'विरित'=वैराम्य जगते हैं। ज्ञान से जब विरित का उदय होता है और जीव है तभाव का नाश कर देता है तभी भक्ति उदित होती है। यह पद्धित तुलकी की अपनी है। तुलसी ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हैं परन्तु सर्वस्व वे भक्ति को ही मानते हैं, कोरा तत्त्वज्ञान ख'रनाक भी है क्यों कि

देखिए अध्यातम रा नायण के अरएयकाएड में राम द्वारा उपदेशित नव नामाकि ।

उसमें समर्पण का भाव नहीं होता, सजग विवेक से अज्ञान को जीतने की भावना रहती है, श्रतः वह कार्य कठिन है, कृपाण की धार के समान कठिन ज्ञान के पथ से भृष्ट होने की आशंका रहती है, परन्तु भक्ति पथ में राम के ऊपर ही सर्वस्व उत्तरदायित्व छोड़ देने के कारण, रामकृपा पर ही भरोसा करने से, माया का नाश करने का कार्य मायापति का कर्त्त व्य हो जाता है । साथ ही भक्ति नारी है त्र्यौर माया भी नारी है। नारी पर नारी का जादू नहीं चलता पर पुरुष किनना ही विवेक युक्त हो, नारी (माया) के पाश में फस हो जाता है। माया का कटक बंड़ा प्रचएड है, शिव व चतुरानन तक इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऋषि, मुनि इसने डरते हैं परन्तु भक्त निश्चिन्त रहता है । उसका उद्घार तो भगवान की कृपा पर रहता है जिसे प्राप्त करने के लिये वह नवधा भक्ति का पथ अनुसरण करता है कि और दास भाव से भगवान के दर्शन लाभ की इच्छा करता है। इस प्रकार रामानुज के अनुसार भक्ति को श्रेष्ठ भी प्रमाखित कर दिखाया गया श्रीर ज्ञान की महत्ता भी स्वीकार कर ली गई। तुलसी को इसीलिये ज्ञान के खण्डन करने की कहीं आव-श्यकता नहीं पड़ी जैसा कि सूर को 'भूमर गीत' में करना पड़ा। ×

मायावाद और भक्ति में श्रविरोध 'श्रध्यात्म रामायण' में भी दिशाया गया है। इसमें अनेक स्थानों पर शंकराचार्य की भाषा में ब्रह्म, जीव, जगत् का वर्णन हुआ है। सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन सांख्य की पद्धित पर हुआ है, और अन्त में सगुण भिक्त का उपदेश दिया गया है। 'श्रध्यात्म रामायण' 'ब्रह्माण्ड पुराण' के उत्तरखण्ड के अन्तर्गत मानी जाती है। श्रध्यात्म रामायण व मानस को कथाओं में सबसे अधिक साम्य दिखाई पड़ता है, अतः 'श्रध्यात्म रामायण' का प्रभाव तुलसी की सिद्धान्त पद्धित पर भी सबसे श्रधिक पड़ा होगा। 'श्रध्यात्म रामायण' में अनेंक प्रसंग उठाकर तत्त्वज्ञान का उपदेश किया गया है और भिक्तिभाव को प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है। भक्ति व ज्ञान का सामक्षस्य 'श्रध्यात्म रामायण' की विशेषता है।

'मानस' में बार बार यह शंका उठाई गई है कि क्या राम ब्रह्म

तुलसी ने त्रध्यात्मरामायण की नवधाभिक्त को ही त्रप्रनाया है।

त्रुलसीदास हिर गुरु करुणाचिनु विमल चिवेक न होई । चिनु चिवेक संसार घोर निधि पार न पांचै कोई ॥

हैं, 'अव्यात्म रामायण' में भी मृल शंका यही है। पार्वती पूछती हैं-

वद्नि रामं परमेक माद्यं, निरस्तमाया गुणसंप्रवाहम्।
भ जन्ति चाहर्निशमप्रमत्ताः, परं पदं यान्ति तथैवसिद्धाः
वद्नित केचित् परमोऽपि रामः, स्वाविद्यया संवृतमात्मसंज्ञम्।
जानाति नात्मानमतः परेण, सन्वाधितो वेद परात्मतःवम्।
यदि सम जानाति कुतो विलापः, सीताकृतेऽनेन कृतः परेण।
जानाति नैवं यदि केन सेव्यः, समोहि सवैंरपि जीव जातैः

भाव यह है कि कोई राम को अद्वितीय, प्रकृति से परे वतलाते हैं, परन्तु कोई कहते हैं कि राम माया से आदृत हो गये थे, विशिष्ठ ने उन्हें आत्म ज्ञान दिया। यदि वे स्वयं आत्म ज्ञानी थे तो सीता के लिये विलाप क्यों किया ? और यदि उन्हें आत्म-ज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुये, उनका भजन क्यों कर ?

शंकर इस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार देते हैं उसी प्रकार अनेक वार 'अध्यात्मरामायण' राम के ब्रह्मत्व को प्रमाणित करती है और जीव व ब्रह्म की अभिन्नता तथा जगत के मिध्यात्व का प्रतिपादन करती है। तुलसी ने भी यही पद्धति अपनाई है—

"मूढ़ मायातीत शुद्ध परमात्मा में अपने अज्ञान को आरो पित कर देते हैं—अज्ञ अपने गले के हार को न जानने के समान हृद्य-रियत राम को नहीं जानते। चक्कर लगाते समय मनुष्य के नेत्र घूमने से गृह आदि भी घूमने लगते हैं, उसी प्रकार लोग देह व इन्द्रिय के अभि-मान से कर्मों का आत्मा में आरोप कर देते हैं।

'श्रव्यात्म रामायण' में शंकर के श्रांतिरिक्त राम व हतुमान, नारद व राम, लदमण व राम, राम व कैंकेथी, सुती दण व राम, श्रयस्त्य व राम, राम व सुशीव, हतुमान व रावण, विभीषण व रावण, विभीषण व राम, समुद्र व राम, शुक्र व रावण, कालनेमि व रावण, कुम्भकर्ण व रावण, रावण व मन्दोद्दरी, लदमण व विभीषण, ब्रह्मा व राम, भरद्राज व राम, महादेव व राम के वीच यही श्रात्म-ज्ञान की चची रहती है। इसमें—

<sup>#</sup> नौकारु चलत जग देखा । अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ बालक अमहि, न अमिं गृहादी । कहि परत्पर मिथ्यावादी ॥

- (१) राम का ब्रह्मत्व स्थापित किया गया है।
- (२) उन्हें विष्णु रूप में अवतिरत माना गया है, वैसे वे "विधि, हिर शम्भु नचावन हारे" हैं। "विश्वस्य सृष्टिलयसंस्थितिहेतुरेकस्त्वं मायया त्रिगुणया त्रिधिरीशिविष्णु ।" अर्थात् हे प्रमो, आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, और प्रलय के कारण होते हुये, त्रिगुणमयी माया के कारण ब्रह्मा, विष्णु व महादेव के रूप में प्रकट होते हैं।
  - (३) जीव ब्रञ्ज की एकता प्रतिपादित की गई है। (जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्रभेदधीः)
  - (४) जगत का मिथ्यात्व प्रतिपादित किया गया है।
  - (४) शंकराचार्य की शब्दावली अपनाई गई है।
  - (६) भक्ति को महत्ता दृढ़ की गई है।
  - (७) भक्ति 'संयुत विरति विवेक' मानी गई है। (ज्ञानं विज्ञान सहितं, भक्ति वैराग्य बृंहितम्)
  - (=) राम का 'मर्योदावाद' भी खूव निभाया गया है।

'मानस' में भी उक्त तत्व इसी रूप में मिलते हैं। तुलसी की सारी शक्ति भक्ति की महत्ता, राम के ब्रह्मत्व तथा शान व भक्ति के सामझस्य स्थापित करने में ही लगी है। इतना अवश्य है कि 'अध्यात्म रामायण' शङ्कर के मायावाद पर जहाँ बहुत अधिक जोर देती है वहाँ तुलसी भक्ति की अनन्यता पर अधिक ध्यान देते हैं। विनयपत्रिका में भी साया के आधार पर संसार के मिध्यात्व का प्रतिपादन शङ्कर की पद्धति पर करके वे भक्ति मार्ग का विवेचन करने लग जाते हैं। अतः यही सारांश निकलता है कि तुलसी तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अद्धे तवाद का ही समर्थन करते हैं, किन्तु भक्ति के चेत्र में ब्रह्म के सगुणत्व, जीव के शेषत्व, भक्ति के श्रेष्ठत्व तथा सरलत्व का विवेचन करके भक्तिमार्ग को प्रशस्त करते हैं। भक्ति को सब प्रकार से उपयुक्त प्रमाणित करने के लिए वे युग, व्यक्ति, साधन, समय, सरलता सभी का विचार करते हैं। इस प्रकार तुलसी अद्धे तमत को तत्त्वज्ञान के लिए स्वीकार कर के भी भक्त होने का दावा करते हैं—

तुलसिदास परिहरिय तीन भूम सो अपन पहचाने।

विनय पत्रिका तो तुलसी का सिद्धान्त-प्रनथ ही कहलाता है, इसमें स्मार्त-मतानुसार अनेक देवी-देवताओं की वन्दना है। तुलसी की विराट दृष्टि में सर्वसाधारण जनता की सुविधाओं का विचार कर अनेक देवी-देवताओं की उपासना भी अपना मूल्य रखती थी। शङ्कराचार्य ने भी स्मार्तमत को स्वीकार किया था। तुलसी तो इसके बहुत बड़े प्रचारक थे। देवी-देवताओं की उपासना से राम की भक्ति पर कोई प्रभाव न पड़ता था क्योंकि वे सबसे राम की ही भक्ति माँगते थे।

तुलसी ने विनय पत्रिका में राम को अनघ, श्रद्धेत, अव्यक्त, श्रिनिकेत, निर्भरानन्द, निःकंप, निःसीम, निरुपाधि वताया है। जगत को भ्रममय माना है—

सोवत सपने हूँ सहै, संसृति संताप रे। यूड़लो मृग-वारि खायो, जेवरी को साँप रे।

×ं × × × × × हे हिरि, कस न हरहु भ्रम भारी। जद्यिप मृषा सत्यभासे, जव लगि नर्हि कृपा तुम्हारी॥

× × × ×

श्रन विचार रमनीय सदा, संसार भयङ्कर भारी। तुलसिदास सब विधि प्रपछ्च जग, जदपि भूठ श्रुति गावै। रघुपति भगति, संत संगति विनु, को भव त्रास नसावै॥

× × ×

द्वेत ज्ञान का कारण श्रज्ञान है, दुःखों का कारण द्वेत भाव है। जो निज मन परिहरै विकारा। तो कत द्वेत जनित संमृति-दुख, संसय सोक श्रपारा।

द्वेत भाव का नाश हरि कृपा से होता है, ज्ञान की प्राप्ति कठिन है, ऋौर सो भी वह हरि कृपा से ही प्राप्त होती है।

रघुपति भगति वारि छालित चित्, विनु प्रयास ही सूभौ।
तुलसिदास कह चिद्-विलास जग वृभन वृभत वूभौ॥

इस प्रकार तुलसी तात्विक दृष्टि से शंकर की पद्धित का अनु-करण करके भी भक्ति की दृष्टि से 'रामानुज' व 'रामानन्द' की प्रस्परा

को भी नहीं छोड़ते। वे श्रध्यात्म रामायण की पद्धति पर शंकर के विवेकवाद तथा रामानुज के भक्तिवाद का सामझस्य कर, भक्ति को ही कलियुग के लिये सर्वस्व घोषित करते हैं और तत्वज्ञान को अधि-कारी भेद पर छोड़ देते हैं (देखिये लोमस ऋषि का आख्यान-मानस्). किन्तु उनकी सम्मति यही है कि विना भक्ति के ज्ञान भार है, काकसुशुरिड इस के आदर्श हैं। अतः तुलसी का यह भक्ति पथ शंकर, रामानुज, रामानन्द, स्मार्तमत सभी को समेंट लेता है। यही तुलसी का ऐतिहासिक कार्य है। मुगलों के राज्य शासन में हिन्दू संस्कृति के रत्तक के रूप में तुलसी शंकर व रामानुज के साम्प्रदायिक मतभेदों में श्रविरोध स्थापित कर ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति सत के प्रवर्तक के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। एकांगी दृष्टि से देखने पर तुलसी की उक्तियों की मनमानी न्याख्या से विद्वान उन्हें कभी केवल ऋदे त वादी और कभी केवल विशिष्टा है तवादी प्रमाणित करते हैं। उनमें न केवल इन् दौनों मतों का अपितु अन्य धाराओं का भी सामझस्य मिलता है। यथा सीता के रूप में 'शक्ति' का और 'शिवोपासना' के रूप में शैव मत का वे अपने सत में समाहार वर लेते हैं। तुलसी को पूर्णतया ऋहै तवादी प्रमाणित करने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य भी शिव के भक्त थे। पर वे यह भूल जाते हैं कि शंकराचार्य के नाम पर भक्ति के अनेक स्तोत्र चलपड़े हैं। शंकर शुद्ध त्रिवेकवादी थे। वे व्यायहारिक दृष्टि से ही भक्ति को मानते थे, जब कि तुलसी भक्ति को 'साध्य' मानते हैं और ज्ञान विज्ञान को भक्ति के सोपान रूप में स्वीकार करते हैं। तुलसी को पूर्णतया विशिष्टा हैत प्रमाणित करने वाले उनके द्वारा जगन की व्याख्या के सम्बन्ध में कहते हैं कि भक्त के लिये तो जगत ब्रह्म का विव्रह ही है। तुलसी तो केवल विरक्ति उत्पन्न करने के लिये जगत की ऐसी व्याख्या करते हैं। जगत तो सत्य है पर त्र्यासक्ति के कारण जीव उसकी नश्वरता की शाश्वतता मान लेता है, यही श्रम है। त्रतः तुनसी जगत की नश्वरता ्रन पुस्थरता ही दिखाना चाहते हैं, मूलतः वे जगत को ब्रह्म का ही ऋंश इस प्रकार हैं, परन्तु जैसा हमने 'ऋध्यात्म रामायण', 'विनय पत्रिका' व र्होनंस' के उदाहरणों द्वारा देखा कि-तुलसी जगत व जीवाकी व्याख्या शंकर की पद्वति पर ही करते हैं। किन्तु ऐसे भी विचारक हैं जो

कहते हैं कि तुलसी के सभी प्रन्थों पर विचार करने से वे 'है तवादी' प्रमाणित होते हैं। कारपेण्टर साहव की उक्तियों का खण्डन तो बलदेव प्रसाद मिश्र ने कर दिया है परन्तु अभी हाल में "तुलसीदास और उनका युग" नाम से प्रकाशित प्रवन्ध में राजपित-दीचित ने वड़ी दढ़ता से तुलसी को है तवादी प्रमाणित किया है। उनके अन्य उद्धरण तो पिष्टपेष्टित हैं केवल दो उद्धरण यहाँ दिये जा रहे हैं। दीचितजी के अनुसार विनय-पत्रिका में तुलसी जगत को सत्य मानते हैं—

जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव होत कहहु केहि लेखें ?

अर्थात् यदि जगत मिथ्या है तो तीनों तापों का अनुभव क्यों होता है ? इससे प्रतीत होता है कि तुलसी जगत को सत्य मानते थे। परन्तु पूरा प्रकरण पढ़ने से उक्त पंक्ति का अर्थ वदल जाता है और 'अर्ड त' की ही पुष्टि होती है।

हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई
देखत, सुनत, कहत, समुभत, संसय संदेह न जाई।
जो जग मृपा ताप-त्रय-श्रनुभव, होइ कवहुँ केहि लेखे।
किह न जात मृग वारि सत्य, भ्रम ते दुख होय विसेखे।
सुभग सेज सोवत सपने, वारिधि वृद्त भय लागे।
कोटिहुँ नाव न पार पाव सो, जव लिग श्रापुन जागे।
श्रनविचार रमनीय सदा, संसार भयङ्कर भारी।
सम-संतोष, द्या, विवेक तें, व्यवहारी सुखकारी।
तुलसिदास सव विधि प्रपञ्च जग, जद्पि भूठ श्रुति गावे।
रघुपति-भक्ति संत-संगति विनु, को भव त्रास नसावे।।

स्पष्ट है कि जगत की भ्रमोत्पादक सत्ता पर कवि आश्चर्य प्रकट कर रहा है, जैसे वह पहले "केशव किह न जाय का किहये" पद में कर चुका है। किव कहता है "सव विधि प्रपञ्च जग"। फिर जगत की सत्ता कैसे सिद्ध दुई! अब यदि कहा जाय कि तापत्रय का अनुभव क्यों होता है तो उसका उत्तर भी किव देता है कि जैसे मृगवारि सत्य नहीं होता तथापि भ्रम से दुःख होता है उसी प्रकार श्रज्ञान जन्य भ्रम के कारण ताप त्रय का श्रनुभव होता है:—

कहि न जाय मृगवारि सत्य, भूम ते दुःख होइ विसेखे।

दी जितजी का दूसरा उद्धरण किवतावली से हैं। उनका दावा है कि तुलसी के सभी अन्यों को पढ़कर हैं त मत ही पुष्ट होता है परन्तु यह भी अयुक्त है:—

भूठो है, भूठो है, भूठो सदा, जग, संत कहंत जे झंत लहा है। ताको सहै सठ संकट कोटिक, काढ़त दन्त करंत हहा है। जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गँवार महा है।

उत्त तीन पंक्तियों से दीचितजी ने सिद्ध कर दिखाया है कि तुलसी ने जगत को भूठा मानने वालों को 'गँवार' कहा है परन्तु बड़ी चतुरता से दीचितजी ऋंतिम पंक्ति को छोड़ गये हैं।

जानकी जीवन जान न जान्यों, तो जान कहावत जान्यों कहा है?

अर्थात् यदि जानकी जीवन को नहीं जाना, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। हमने पहले कहा है कि विना भक्ति के तुलसी ज्ञान को व्यर्थ बतलाते हैं। ज्ञान व भक्ति का संयोग ही किव चाहता है। अतः भक्ति के विना "जगत भूठा है, जगत भूठा है" की रट लगाना गँवारपन है। संसार की असत्यता दिखाने का उद्देश्य तो जानकी जीवन की भक्ति होना चाहिये न १%

एक और उद्धरण है-

यन्मायावशवर्ति विश्वमिखलं, ब्रह्मादिदेवा सुरा। यत्सत्वादमुषैव भाति सकलं, रक्जी यथाऽहेभूमः॥ यत्पाद्ण्तत्र एक ई्ष्व हि भवाम्भोधेस्तितीर्पावतां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं, रामारूयमीशं हिरम्।

प्रायः द्वेतवादी कहते हैं कि इसमें रज्जु सर्प के उदाहरण से प्रतीत होता है कि जुलसी अद्वेतवादी ही थे, परन्तु चूँ कि अन्त में उस जहां को "रामाख्यमीशं" कह दिया अर्थात् राम व ब्रह्म को एक मान

जो श्रसि भगति जानि परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु स्नम करहीं। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आ्राकु फिरहिं पय लागी॥

शामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वान ।
 शानवन्त श्रिप सो नर, पशु बिनु पूँछ बिषान ।।
 × × ×

लिया तो निर्गु एता कहाँ रही ? अतः यहाँ 'विवर्तवाद' नहीं है।

हम यह नहीं कहते कि तुलसी पूर्णतया शङ्कर का अनुगमन करते हैं। उन्होंने सिद्धान्तों को अपने ढङ्ग से मिलाया है, उनका अपने ढङ्ग से उपयोग किया है। वे शङ्कर के समान एक ही ब्रह्म की मानते हैं। जगत को मिथ्या वतलाते हैं और जीव व ब्रह्म की एकता घोषित करते हैं। इस प्रकार उनका तत्वज्ञान मूलनः शाङ्कर पद्धति पर है, पर उसमें कवि का निजत्र विद्यमान है जैसे ब्रह्म व राम को वे एक मानते हैं। सगुण व निगुरण में अन्तर नहीं मानते, जैसे कि "यन्माया वश-वर्ति विश्वमिखलं" में जगत को मिथ्या कह कर भी वे निर्गुण ब्रह्म व सगुण राम को एक मानते हैं। "सगुण रामाख्यमीशं हरिम्" तथा निर्पु ए त्रह्म में उनके लिए कोई अन्तर नहीं है। शङ्कर ब्रह्म-पत्त में 'माया' को तथा जीव-पन्न में 'खज़ान' का वर्णन करते हैं। मायोपाधि ब्रह्म ही सृष्टि का कारणत्रहा है, परन्तु तुलसी 'अध्यात्म रामायण' की पद्धति पर माया के दो रूप विद्या व अविद्या मान लेते हैं। विद्या वस्तुत: शङ्कर की 'माया' है, जो ब्रह्म की इच्छा से आवरण डाल कर ब्रह्मायड की सृष्टि करती है। 'अभिवा' शङ्कर का 'अज्ञान' है, जो जीव को भूम के कारण ताप त्रय का अनुभव कराती है। अतः तत्त्ववाद शङ्कर का ही है, केवल उसका रूप कुछ वर्ल गर्या है। कवि सीता को 'विद्या माया' वतलाता है और 'शक्ति' के रूप में उसका वर्णन करता है।

तुलती ब्रह्म के स्वगतभेद रामानुज की तरह नहीं मानते। वे जगर् को अज्ञान का परिणाम वार-वार घोषित करते हुये नहीं धकते जो विनय-पित्रका के उद्धरणों से प्रमाणित किया जा चुका है। श्वतः वे विवर्तवाद का एक विशेष रूप में प्रयोग करते हैं। परन्तु कहा जाता है कि तुलती जगत को सीयराममय कह कर नतमस्त्रक होते हैं। यदि जगत उनके लिए मिध्या है तो उसकी वन्दना कैसी? इसका उत्तर यह है कि तुलती माया को प्रणाम नहीं करते, माया युक्त ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। ब्रह्म के श्रुतियों में दो रूप हैं। (१) अव्यक्त, (२) श्वन्तर्गामी। तुलती ब्रह्म को श्रुनियों से समक्त कर हो सारे जगत का प्रणाम करते हैं और किर यह प्रणाम मिक्त के व्यायहारिक दृष्टिकोण से ही है। तत्रतः जगत् की सत्ता मायामय हो है श्रीर सत्ता (राम) केवल एक है। दो (सीता व राम) या तीन (राम, लद्दमण, सीजा) नहीं। ज्ञान की दृष्टि से शक्कर ने सारा कार्य अज्ञान की आवरण व विचेत्र शक्तियों से कराया और तुलसी ने राजा राम की ही एक शिक्त विद्या माया, सीता) द्वारा लीला के लिये मिध्या जगत का सजन कराया और बहा स्वयं अपने अंशों से कीड़ा करने लगा। अतः "जीव अंने क एक श्रीकन्ता" कहने से न जीव का बहुत्व सिद्ध होता है न ब्रह्म से उसका भेद। शत-शत घटों में पूरित आकाश तथा महाकाश को देख कर यदि कोई कहे कि महाकाश एक है और घटाकाश अनेक हैं तो यह उती प्रकार भूमात्मक होगा जैसे यह कहना कि ब्रह्म एक हैं और जीव अनेक। एक ही सूर्य अनेकों दर्पणों में पड़ कर, अनेक प्रतिविम्ब उत्पन्न कर देता है। एक अग्नि से अने क चिनगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और किर 'परवस जोव, स्ववश भगवन्ता, जीव अने क, एक श्रीकन्ता" में मारोगिव से युक्त जीव तथा माया से रहित शुद्ध चैतन्य से तुलना की गई है तत्वतः ईश्वर व जीव एक ही हैं।

तुलती शंकर के निर्मुणमत को ज्ञान की कठिनता, नीरसता तथा आसावारणता के कारण स्वीकार न कर सगुण उपासना पर जोर देते हैं, इसीलिये काकमुशुण्डि लोमस ऋषि के निर्मुण ब्रह्म के उपदेश को नहीं सुनते:—

जेहि पूछों सोइ मुनि श्रस कहई। ईश्वर सर्वभूत मय श्रहई॥ निगुणमन नहिं मोहि सुहाई। सगुण ब्रह्म रित उर श्रिधकाई॥ लोमस का उपदेशः—

श्रकल श्रनीह श्रनाम श्रह्मपा। श्रनुभव गम्य, गिरा गोतीता॥ सो तें ताहि, तोहि नहिं भेरा। वारि वीच-इव गावहिं वेरा॥ विविध भाँति मोहि मुनि समकावा। निगु नमत मम हर्य न श्रावा॥ मुनि पुनि कहि हरि कथा श्रनूपा। खण्ड सगुन मत श्रगुन निह्मपा॥

यह बात भक्त के लिये असहा थी, 'सगुन मत का खण्डन न होता तो वह निगु एमत को कम से कम सुन अवश्य लेता। अतः तुलसी का मत निगु ए सगुए मत में अविरोध स्थापित करता है। यही शंकर से भेर है। पर इस का अर्थ यह नहीं कि वे द्वे तवारी थे।

क्रोध कि द्वैत बुद्धि वितु, द्वैत कि विन ऋज्ञान। माया वस परछत्र जड़, जीव कि ईस समान॥ माया के कारण ही है त है, जीव व ईस में वही अभेद का भाव स्थापित नहीं होने देती। तुलसी के इस रहस्यमयांमत के उपदेशक शिव थे जिनसे काक भुशुण्डि को मिक्त का प्रसाद मिला। यद्यपि मिक्त व ज्ञान में अन्तर नहीं है पर कुछ अन्तर अवश्य है। तुलसी व्यावहारिक दृष्टि से पुनः शंकर मत से यहाँ अलग होते हैं—

भक्ति माया से भी महान् है, वह भगवान की पटरानी है, माया नर्तकी है। भक्ति पर भगवान का स्वभावतः प्रेम न्त्रिधिक होने से माया उससे डरती है। दूसरे नारी, नारी को नहीं मोह सकती पर पुरुव (ज्ञान) पर उसका जादू चल सकता है इतः भक्ति श्रेष्ठ है। तत्त्वज्ञानी भी इसीलिये भक्ति को शुद्धि का साधन मात्र नहीं मानते।

माया भगति सुनहु तुम्हँ दोऊ, नारि वर्ग नानें सब कोऊ॥ पुनि 'रघुबोरिहं भगति पियारी, माया खलु नर्तकी वेचारी। भगतिहं सानुकूल रघुराया, ता तैं तिहि डरपत ऋति माया। श्रम विचारि जे सुनि विज्ञानी, जाचिहं भगति सकल सुख खानी।

श्रीर भी एक भेर यह है कि ज्ञान माग क ठिन व भक्ति मार्ग सरत है। विज्ञान का दीपक भी बड़ी कठिनाई से प्रकाशित हो पाता है। अ उस प्रकाश में श्रज्ञान की ग्रंथि छूट सकती है परन्तु माया अनेक विव्न डालती है। ऋदियाँ, सिद्धियाँ, देवता श्रादि विव्न उपस्थित करते हैं। श्रदः यह ज्ञानमार्ग—

कहत कठिन समुभत कठिन, साधन कठिन विवेक। होइ घुणात्तर न्याय जों, पुनि प्रत्यूह श्रमेक॥

ज्ञान को पंथ छपार के धारा, परन खगेस लगत निह बारा ॥ परन्तु यि कोई ज्ञ न मार्ग के विष्नों को पार करते तो केवल्य पद नि.श्चेत रूप से मिलना है, यह तुलसी मानते हैं। परन्तु इतना कष्ट उठाने को आवश्य हता ही क्या है, 'कैवल्य ग्द' तो भक्त को स्वयमेव मिल जाना है—

त्र्यति दुर्त्तम कैंग्लग परस पर । संत पुरान निगम त्र्यागम व**द**॥

देखिये उत्तरकाएड में दीपक का रूपक।

राम भजत सोइ मुकुति गुसाँई। अनइच्छित आवइ वरियाई॥ मोच का सुख विना हरि भक्ति के रह ही नहीं सकता, अतः—

असं विचार हरि भगति सयाने । मुक्कति निराहर भगति लुभाने ॥

स्पष्ट है कि साधन-पद्धित में शङ्कर से तुल नी का मत भिन्न है। भक्ति-मार्ग से आगायास ही अज्ञान का नाश हो जाता है। यही इस 'तुलसी मत' का रहस्य है। ज्ञान दीपक है, भक्ति चिन्तामणि है, जिसके बुभने का भय नहीं है। अतः 'सेवक सेव्य भाव' से भक्ति को ही स्वीकार करना चाहिए। यह भक्ति सन्त-सत्सङ्ग से ही प्राप्त हो सकती है और सत्सङ्ग हरि-कृपा से ही मिलता है।

इस प्रकार तुलसी मत में पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म का निगु रा रूप, जीव व ब्रग्न का अभेद, जगत का मिध्यात्व प्रतिपादित होता है परन्तु भक्ति के व्यावहारिक दृष्टिकोण से, ब्रह्म का संगुण निगु ण रूप, माया के द्विविध मेद, मक्ति की श्रेष्ठता, शास्त्रानुसार कथित नवधा भक्ति, स्मृति मतानुसार देवोपासना तथा योग, ज्ञान, भक्ति के श्रविरोध की स्वीकृति है। अतः तुलसी के दृष्टिकोण को समभने के लिए तटस्थ होकर विचार करने की आवश्यकता है। कोई एक सिद्धान्त यथातध्य रूप से वहाँ विवेचित नहीं है। वस्तुतः तुलसी की महानता है अविरोधी दृष्टि से प्राचीन हिन्दू शास्त्रों व दार्शनिक धारात्रों को देख कर एक मिले जुले मत का निर्माण करने में। शुद्धर ने उपनिषद व वेदान्त सूत्रों में अविरोध स्थापित कर दिखाया था, परन्तु पुराण, महाभारत एक स्रोर पड़ गये थे। रामानुज ने उपनिषद्, वेदान्त सूत्र, पुराण, महाभारत, गीता इन सब में श्रविरोध स्थापित कर दिखाया। क्षेत्र अतः अव जो दो सम्प्रदाय बन गये थे (शङ्कर मत तथा रामानुज मत) उनमें श्रविरोध की स्थापना का भार वज्ञम, सन्त्र, निम्त्रार्क पर न था, क्योंकि ये तो शङ्कर के विरोधी थे ही, इसका भार था

<sup>\*</sup> His chief sim (was) the reconciliation of the doctrines of the Upnisads, the Bhagavatgita, the Mahabharat, and the Puranas.

<sup>(</sup>India's Past, Macdonell, Page 149)

तुज्ञसी पर । तुलसी ने वेद, उपनिषद्, पुराण, गीता, स्मृति तथा शद्भूर, व रामानुज के सिद्धानों को उसी अविरोधिनी दृष्टि से देखा और इस प्रकार ज्ञान, भक्ति, है तबाद, अहै तबाद आदि सभी सिद्धान्तों का रामचिरतमानस व विनय-पत्रिका में प्रतिपादन किया । अतः तुलसी के इस दृष्टिकोण को समभ कर हम उन्हें समन्वयवादो ही ठहरा सकते हैं जो तस्वतः शाह्वर पद्धति को अपना कर भी रामानुज का अञ्चल दृद्ता से पकड़े रहते हैं।

## बोद्ध-तांत्रिक मत

सिद्ध-सम्प्रदाय—हिन्दी साहित्य का "श्रादिकाल" सिद्धों की रहस्यमय वाणी से प्रारम्भ होता है। सिद्ध-काव्य में श्राताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक रचा जाता रहा। सिद्धों में प्रथम किव सरहपा का समय ७६० ई० है। सिद्ध चौरासी माने गये हैं। इनकी भाषा प्रायः श्रपश्रंश है जो प्राचीन हिन्दी है। महा महो० हिरप्रसाद शास्त्री इसे वँगला मानते हैं। श्रि राहुलजी इसे 'मगही' भाषा कहते हैं। वस्तुतः यह हिन्दी भाषा का एक प्राचीन रूप है। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषात्रों के पश्चात् देशी भाषा का रूप सिद्धों की भाषा में सुरचित है क्योंकि इनमें तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत श्रिष्ठक मिलता है।

हर्षत्रधंन के पश्चात् भारत में तीन राज्य प्रवल थे कन्नौज के प्रतिहार, दिल्ला के राष्ट्रकूट तथा बङ्गाल के पाल । नवीं तथा दशवीं शताब्दियों में ये ही भारत की प्रमुख शिक्तियाँ थीं । इनमें प्रतिहारों तथा गहरवारों के दरवारों में देशी भाषाओं को उतना महत्व नहीं मिला, जितना बङ्गाल के पाल राजाओं के दंरवारों में। पालवंश बौद्ध मत का अनुयायी था, अतः पाल राज्य ने ही हमें चौरासी सिद्ध दिये। सिद्ध सम्प्रदाय में बौद्ध धर्म का ही तांत्रिक रूप जीवित था। राष्ट्रकूटों के यहाँ जैन किवयों का अधिक सम्मान रहा। अतः वहाँ भी देशी भाषा का साहित्य वृद्धि पाता रहा।

श्रभी मुसलमानों के श्रधिकार में केवल पञ्जाव का कुछ भाग तथा सिन्ध प्रदेश ही आ पाया था। श्रतः पूर्व में बौद्ध साधना

<sup>\*</sup> बहुमत से 'चर्यापदों' की भाषा बँगला तथा 'दोहों' को भाषा शौर-सेनी अपभंश मानी जाती है। दोनों के रचियता सिद्ध ही थे।

निष्कण्टक रूप से चल रही थी और मुहम्मर बिन अख्त्यार के नालन्दा तथा विक्रम-शिला पर आक्रमण के समय तक उसका प्रभाव पूर्व में अखण्ड रहा।

वौद्ध धर्म के ब्रह्मचर्य तथा कठिन भिचुमय जीवन की प्रतिक्रिया सिद्ध काव्य में दिखाई पड़ती है। सिद्ध सिद्धान्ततः 'सहजयानी' थे। सहज्ञयान, नागार्जुन के 'शून्यवाद' का एक विकसित रूप था। नागार्जुन स्वयं तान्त्रिक थे, श्रीपर्वन तांत्रिक उपासना का केन्द्र यन चुका था। इसीतांत्रिक मत का प्रचार व प्रसार होता गया। इसमें देवी, • देव गत्रों, जंत्र, मंत्र, डािकनी, शािकनी, अभिचार, चक्रपूजा, पंच मकार का विकास हुन्ना। शुङ्क वंश से ही जो ब्राह्मणधर्म पुनः प्रभाव जमा चुका था, तथा गुप्तकाल में जो चौद्धों के प्रभाव को हटाने में समर्थ हो चुका था, अब समाज का शासन कर रहा था। महायान सम्प्रदाय ने अपने को हिन्दुओं के अवतारवाद में ढालने का प्रयत किया था। गौतम बुद्ध की मृतिं पूजा, न्यवतार कथायें ( वोधिसत्व ) तथा ऋलौिकक चमत्कार प्रचार में आ रहे थे। कठौर ब्रह्मचर्य के स्थान पर बौद्ध सम्प्रदायों में सहज मार्ग का अवलम्बन होने लगा। 'मुक्त यौन सम्बन्ध के पोपक चक्र-संवर ऋादि देवता, उनके यं। ऋौर पूजा प्रकार तैयार किये गये अहर्पवर्धन के पश्चात् धर्म में तांत्रिक उपासना वढ़ती गई। गुह्य साधनायें चल पड़ीं जिनकी अभिव्यक्ति रहस्यवादी वाणी में हुई। बौद्र तांत्रिकों के साथ-साथ शैव तथा शाक्त तांत्रिकों ने भी गुह्य साधनात्रों में भाग लिया। कौत, कापालिक, कालामुख तथा शाक्त मतों का प्रचार हुआ, जिनमें भद्याभद्य का विचार न रहा। सुरा-सुन्दरी सेवन, नरवित, श्मशान-साधना ऋादि भयंकर ऋौर श्रसामाजिक क्रियायें चल पड़ीं।

सिद्धों ने पवित्रतावादियों, पुजारियों और धर्माचार्यों की कड़ी आलोचना की है। ये लोग वाहरी पूजा विधान, स्नान, पृजा, व्रत, मन्त्र, वैदिक यज्ञ, होम आदि में विश्वास नहीं करते थे और वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक-दम्भ के घोर विरोधी थे। वेदों के अनुकृत चलने वाले ब्राह्मण वादियों को शायद चिदाने के लिये ऐसी भाषा का

X हिन्दी काव्यधारा—राहुल सांकृत्यायन

प्रयोग करते थे जिसे सुन कर धर्म के ठेकेदार क्रोधित हों। सहज जीवन के, जिसमें काम-वृत्ति की संतुष्टि का आदर हो, ये प्रचारक थे। महा-यान का 'शून्यवाद' यहाँ आकर एक अनिर्वचनीय 'परमतत्त्व' के रूप में भावात्मक रूप पागया था। निर्वाण का भी अभावात्मक रूप समाप्त हो गया था। उसके स्थान पर 'महासुख' को कल्पना प्रवेश पा चुकी थी। साथ ही योगिक क्रियाओं— "काया-साधन" को सहत्त्व मिल चुका था। सिद्ध काव्य में इन्हीं तत्वों का वर्णन मिलता है।

सिद्ध-मत क्रान्तिकारी सुधारक वौद्धधर्म का ध्वंसावशेष था।

## सिद्ध-दर्शन

वज्जला के 'चर्या पदों' तथा पश्चिमी अपभ्रंश भाषा के 'दोहों' के रचयिता सिद्ध कि सहजयान के अनुयायी थे जो, तांत्रिक बौद्धमत की एक शाखा थी। पाल राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त नालन्दा विश्विवद्यालय सिद्ध दर्शन का अखाड़ा था। सरहपा यहाँ के एक आचार्य रह चुके थे।

हीनयान सत की संकीर्णता तथा प्राचीनता-वादिता की प्रतिक्रिया में महायान सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था। महायान-सम्प्रदाय समय की माँग पर सर्वदा अपने की बदलता रहा। इसी मत में 'बोधि सत्व' की कल्पना की गई कि बुद्ध अनेक जन्म जन्मान्तरों में जगत के दुःखी जीवों का उद्धार करते रहे हैं और तब अन्त में उन्हें 'निर्वाण' प्राप्त हुआ है। अतः केवल अपनी 'मोच' का प्रयत्न करना स्वार्थ पूर्ति है, जब तक सारे विश्व के उद्धार करने की प्रयत्न न किया जाय। प्रत्येक व्यक्ति 'सम्यक सम्बुद्ध' हो सकता है, विश्व-प्रेम तथा अखिल जीवों पर करुणा की वर्षा करने से ही 'बुद्धत्व' प्राप्त कर सकता है। 'निर्वाण' से अधिक 'विश्व-प्रेम' के प्रचार को महत्व दिया गया।

महायानियों ने अपने मत को जन-ित्रय बनाने का हर सम्भव प्रयत्न किया, जनता धार्मिक कियाओं व विश्वास पर चलती है, महा-यानियों ने इसका भी प्रबन्ध किया। तांत्रिक बौद्ध उत्पन्न हुये। 'तत्व-रत्नावली' में महायान मत को दो भागों में बाँटा गया। (१) पारिमता न्याय। (१) मंत्र न्याय। मंत्र न्याय या मंत्र यान बौद्ध तांत्रिकों की प्रथम सोपान थी। इसी से तांत्रिक बौद्ध मत की अन्य शाखायें उद्भूत हुई —यथा वज्रयान, कालचक यान, सह ज्यान, आदि। 'पारिमता

न्याय' संस्कृत में तथा संत्रयान देशी भाषात्रों में लिखा गया।

शायद् 'द्यसंग' ने महायान में तांत्रिक मत का प्रवेश कराया। कुछ नागार्जु न को ही इसका श्रेय देते हैं। द्यसंग के 'महायान-सूत्राक्ष्यार' में काम वासना तथा योग की पद्धति का अंकुर मिलता है। वहाँ 'प्रवृत्ति' शब्द का प्रयोग कई वार हुआ है और कहा भी गया है:—

"In the Paravritti of Sexual Union Supreme greatness is obtained, in the enjoyment of Buddha happiness and in looking without impure thoughts at a wife"."

'लेबी' उक्त मत को मानते हैं। विंटर नित्ज् 'प्रवृत्ति' की व्या-ख्या करते हैं कि 'प्रवृत्ति' का अर्थ केवल यह है कि जिस प्रकार 'रित-कीड़ा' में अनुपम आनन्द्र प्राप्त होता है उसी प्रकार परमतत्व के साचात्कार से त्रानन्द मिलता है। डा॰ 'हर्वर्ट' ने 'युगनद्ध' नामक पुस्तक में 'लोकिक रति' तथा वासनात्मक प्रतीकों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। उनके श्रानुसार तंत्र-दर्शन में स्त्री व पुरुप की लौकिक रति को केवल प्रतीक रूप में ही वर्णित नहीं किया गया, विलक साधना में उसे व्यावहारिक रूप से सम्मितित कर उसकी दार्श-निक त्र्यायश्यकता भी बतलाई गई है। तांत्रिक 'ब्याराध्य' को 'भुक्ति-मुक्ति प्रपायिन्" कहते हैं, भुक्ति व मुक्ति द्वन्द्व सम्बन्ध से ही रहते हैं। She (deity) gives first Bhukti, then Mukti in due time; or, if you take it in the Advaitic Sense, She gives them all at once in that Bhukti and Mukti are one and it is only the Sadhana that has to account for this Jaxtaposition? भुक्ति व मुक्ति में द्वन्द्व सम्बन्ध मान लेने का अर्थ यह हुआ कि भुक्ति को मुक्ति प्राप्त करने में आवश्यक माना जाने लगा । मुक्ति के साथ पुरुष व स्त्री के लौकिक सम्वन्ध की आव-श्यकता का प्रश्न उठा, सिद्धदर्शन ने उत्तर दिया कि पुरुप व स्त्री

<sup>1.</sup> देखिये Obscure Religious bults by S. D. Gupta, Page 18.

<sup>2. &</sup>quot;Yuganaddha" By Herbert. V. Guenther.

श्रालग श्रालग श्रापूर्ण हैं, पुरुपत्व स्त्रीत्व से मिलकर ही पूर्ण हो सकता है। इसी आंतरिक पूर्णता के उदेश्य से वाह्य मिलन के लिये स्त्री व पुरुष दोनों आतुर रहते हैं। अतः इस मिलत से आंतरिक संतुलन व पूर्णता त्राती है। Every by sexually differentiated individual is in completely balanced and is forced to restore his internal with external equilibration and the counter balancing bidynamic organisation of integrity as a whole, A man will Seek the woman as will a woman the man, Such Seletive deficiencies or needs and cravings prove that every partial aspect is in want of its complement" इस प्रकार स्पष्ट है कि वाह्य लौकिक रति दो विरोधो तत्वों को 'एकता' की आरे ले जाती है, संतुलन (equilibration) ही पूर्णना है, जो स्त्री व पुरुष दो विरोधो तत्त्रों के मिलने से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि द्वन्द्व ही तो दुःख का कारण है। श्रांतरिक 'एकता' के लिये वाह्य एकता की आवश्यकता है। अतः भुक्ति व मुक्ति में विरोध क्यों ? 'त्रांतरिक एकता' का न्यर्थ है मनुष्य के निर्माण में जिन तत्वों का प्रयोग है उनमं पुरुपत्व तो है पर स्त्रीत्व की उसे आ रश्यक्ता है तमी संतुलन आयेगा, इसी प्रकार स्त्री के के निर्माण में स्त्रीत्व तो गहता है पर उसे पुरुप तत्व की श्रावरयकता है अतः दोनों के मेल से ही एकता उत्पन्न हो सकती है। स्पष्ट है कि लौकिक रति ध्येय नहीं है, ध्येय तो आंतरिक एकता है। परन्तु उसमें बाह्य रि सहायक हैं, वाधक नहीं। इसीलिये सिद्ध ऋतिम श्रानन्द की उपमा लौकिक रति-जन्य श्रानन्द से देते हैं। इसका श्रर्थ यह नहीं कि मुक्ति में डूवकर आध्यात्मिक संतुलन की चिन्ता न की जाये जैसा चार्वाक मत में हैं। न इसका ऋर्थ यह है कि ऋाध्यात्मिक श्रानन्द के लिये मुक्ति को त्याग दिया जाय, यह मत तो 'मध्यम मार्ग' है इसमें न विषय भोग का पूर्णतया त्याग है न पूर्णतया घहरा, भोग को ही कैवल्य का साधन बना लिया गया है,।

"The word Symbol denotes that nature and Spirit are one and that only thus we can get a

<sup>1.</sup> Yugnaddha by Herbert V. Guenther,

प्रायः हिन्दू तन्त्र-शास्त्र को बौद्ध दन्त्रों से प्राचीन मानते हैं पर वस्तुतः यह आर्थेनर साधना थी जिसे आर्थों ने अपना लिया था और जो बौद्धों व हिन्दू तन्त्रों में अपने-अपने ढङ्ग से विकसित हुई। तन्त्र शायः आगमों से विकसित हुये हैं। अभिनवगुप्र का 'तन्त्रालोक' भी आगमों पर आधारित है।

मन्त्र-तत्त्व "वारणी" शब्द पर आधारित है जिसका अर्थ है एसे अज्ञर जिनसे मनुष्य धर्म को धारण कर सकता है। वसुवन्धु ने भी मन्त्रों की वकाल। की है। धारणी चार प्रकार की है—(१) धर्म-धारणी—इनसे स्मृति, प्रज्ञा तथा वल की प्राति होती है। (२) अर्थ-धारणी—इनसे धर्म का 'अर्थ' ज्ञात होता है (३) मन्त्र धारणी—इनसे पूर्णता प्राप्त होती है (४) शान्ति धारणी—इनसे अनिर्वचनीय दत्य का प्राप्ति होती है। ये मन्त्र इस प्रकार के होते हैं—

"इति मिति किति भिचामति पदानि स्वाहा"

अर्थ रहित इन मन्त्रों से ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है जो अनिर्वचनीय है।

मन्त्रों के ऋतिरिक्त मुद्रा ( आसन विशेष ) का विधान है। इसी प्रकार ''मण्डलों'' का भी उपदेश है जो रहस्यमय साधनाओं पर प्रकाश डालते हैं। इन के साथ-साथ देवी-देवता, रान्तस, पिशाच, भूत-प्रेत, जादू, टोटका आदि के तत्त्र भी चलं पड़े। यौगिक क्रियायें भी आ गईं। जिनमें लय-योग, मन्त्र योग, राज योग आदि आते हैं। इनसे तान्त्रिक साधना विकसित हुई। आगे चलकर काम क्रीड़ा का विधान (Sexo-yogic) यौगिक क्रिया के रूप में स्वीकृत हो गया।

श्रमिचार श्रौर पश्च मकार (मद्य, मुद्रा, माँस, मैथुन, मीन) का श्राद्र बढ़ा। तांत्रिक पद्धति में कामवासना सम्बन्धी यौगिक क्रियाश्रों के प्रवेश से जिस सम्प्रदाय को जन्म मिला उसे 'वज्रयान' कहते हैं।

## वज्रयान

वज्रयान को कई भागों में विभाजित किया जाता है—

वज्रयान को निम्न प्रकार से भी विभाजित किया गया है—

(१) वज्रयान, (२) कालाचक्रयान, (३) सहज्ञयान, (४) नाथ-यान । इनमें 'कालचक्रयान' वज्जयान से प्रायः समानता रखता है श्रीर नाथयान पर पातब्ब्बलि योग तथा शैत्रमत का श्रधिक प्रभाव है। श्रतः दो ही सम्प्रदाय प्रमुख हैं—,१) वज्जयान, (२) सहज्यान।

महायान तथा वज्रयान—महायान मत का 'शून्य' वज्रयान मत में 'वज्र' के रूप में विकसित हुआ था। 'श्रद्धय वज्रसंग्रह' में कहा गया है कि जो शून्य दृढ़, श्रविभाष्य, श्रद्धेद्य, श्रद्धाह्य और श्रविनाशी है वही 'वज्र' कहलाता है। वज्रयान का आराष्य देवता है 'वज्रसत्व' तन्त्रों में वज्रसत्व की महिमा गाई गई है। अ

Now Vajra is a word with many meanings. It means 'diamond' and 'denotes' everything which is hard and impermeable, which can not be cleft, nor burnt, nor destroyed. Vajra also means the 'Thunder bolt' the weapon of the God Indra, who appears in

तन्त्रों में यह 'वज्रसत्व' उपनिषत् के त्रहा से मिलता जुलता है यही मनुष्य में 'आत्मा' के रूप में विद्यमान है। यही इस प्रपद्ध के पीछे छिपी शक्ति हैं। इस अन्तिम सत्ता वो 'वोधि चित्' भी कहते हैं। महायान मत में 'वोधि' का अर्थ दृढ़ इच्छा शक्ति है जिससे पूर्णज्ञान प्राप्त होता है, इसमें 'विश्व प्रेम' की भावना मिली रहती हैं। अर्थात् 'शृन्यता' तथा 'करुणा' का ही नाम 'वोधिचित्' है। सहजयान में 'शृन्यता' को 'प्रज्ञा' तथा 'करुणा' को 'उपाय' कहा गया है। प्रज्ञा को छी तथा उपाय को पुरुष साना गया है। दोनों के मिलने से ही ज्ञान प्राप्त होगा, यह स्वीकृत हुआ। सांख्यदर्शन में प्रकृति सिक्तय है और पुरुष निष्क्रय

Buddhist mythology as Vajrapari. It is also the name for the weapon of the ascetics and monks wl en fighting against bostile rowers Tlen again 'Sunya', the indescribable absolute ...ard Vijnana or consciousness.....both of these are discaibed as being ind structable as a Vijra......Vajra also means the male organ, just as Padma 'the lotus' serves as a term to describe the female organ. Further more the Vajrayara teaches a monistic (Adaita) philosophy... In addition to the 'three bodies' ('Trikays) of Buddha, the Saktas have a fourth body the 'body of bappiness' (Sukhakaya) with which the eternal Buddha embraces his Sakti, tara or Bhagvati. This highest bliss (Mahasukha) is attained by the adepts of the Buddh'st Sakta religion, in like maner as the non Buddhist Saktas, by the ritual connected with the enjoymer t of meat int xicating liquors and Sexual inter course. Thus the Vajrayana is a queer mixture of menistic phi'esophy, magic and erotics with a smill admixture of Buddhist ideas.

> Winternitz:—A History of Indian Literature Page 388,

वेदान्त में भी माया सिक्रय है और आत्मा निष्क्रिय परन्तु वौद्ध-तन्त्र में उपाय (पुरुष) सिक्रय है और प्रज्ञा (स्त्री) निष्क्रय।

इस प्रकार स्त्री व पुरुप का विचार जव एक वार आगया तो एक विशेष दृष्टिकोण वनता गया पहले शून्यता तथा करुणा (प्रज्ञा तथा उपाय) के मेल से 'वोधिचित्' की उत्पत्ति मानी जाती थी। अब बोधिचित् की जगह आनन्द (महासुख) की प्राप्ति स्त्री व पुरुप के यौगिक-मिलन द्वारा स्वीकृत हो गई। मैथुन।दि क्रियाओं का यही दार्शनिक आधार था। पहले तो स्त्रो-पुरुष मिलन प्रतीक रूप में रहा परन्तु पीछे आध्यात्मिक अर्थ भूल कर या उपेचित कर वज्रयानी सहज्यानी सीधी लौकिक रित कीड़ा में ही "महासुख" पाने लगे।

परन्तु आज जब हम तन्त्र दशंन को पढ़ते हैं तो हमें उस आध्यात्मिक अर्थ को खोजने का प्रयक्त करना चाहिये, तान्त्रिकों में ऐसे साधक भी बराबर रहें ने उस आध्यात्मिक सत्य का साज्ञातकार करने के लिये ही स्त्री का सहबास करते थे और गृह्य साधनाओं का अभ्यास करते थे। लोकिक रित के समय मन को तटस्थ वर आन्तरिक सन्तुलन को खोजने का प्रयन्न करते हुये तान्त्रिक प्रायः भटक जाते थे अतः वे लोक में अनाहन हुये। वस्तुनः वौद्ध दार्शनिक प्रवृत्ति ही यह थी कि विरोधों में सामञ्जस्य खोजा जाय, गौनम बुद्ध ने भी यह किया था, तान्त्रिकों ने भी यही किया परन्तु भिन्न पद्धति पर। तान्त्रिकों ने सामञ्जस्य को मनोवैज्ञानिक पद्धतियो पर खोजा, भोग के माध्यम से ही कैवल्य की प्राप्ति, यह उनका ध्येय था। अतः कामबासना को उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के लिये माध्यम बनाया। साथ ही वासनात्मक शब्दावली को वे अपने अनुभवों को व्यञ्जित करने के लिये अपनाते रहे क्योंकि उनके अनुसार उस अलौकिक आनन्द का वर्णन अन्य किसी भाषा द्वारा नहीं किया जा सकता:—

"Soon after he has embraced his famal partner (Mudr.), inserted his male organ in to her Vulva (Vajraves apravartan), drinks from her lips Sprinkled with milk, makes her speak Cooingly, enjoys rich delight, and makes her thighs quiver, King

cupid, (Man's) adau antine nature (Vajrasatty ) will become manifest" — ( युगनद पृष्ठ ४४ )

इस प्रकार तान्त्रिक मत में स्त्री व पुरुष की क्रीड़ा प्रतीक भी है त्रौर साधना में सहायक भी। लौकिक रितजन्य वाह्य त्रानन्द, त्रान्त-रिक कैवल्यान्द (प्रज्ञा + उपाय का मिलन) की ही वाह्य त्रभिव्यक्ति है त्र्याः वह प्रहणीय है, त्याच्य नहीं। उसके द्वारा ही हम त्र्यन्तिम त्र्यानन्द को पा सकते हैं। इसीलिये वौद्ध मन्दिरों में त्र्यनेक देवी-देवताओं को 'गुगनद्ध' त्रवस्था में चित्रित किया गया है।

वज्रयान ने उक्त प्रज्ञा तथा उपाय को केवल स्ती-पुरुप के रूप में ही नहीं माना अपितु उसे राक्ति व शिव का भी प्रतीक माना। आगे 'हठयोग' की साधनाओं को निर्देशित करने के लिये यही प्रज्ञा तथा उपाय सूर्य तथा चन्द्र भी कहलाये। यहाँ पिएड में हो ब्रह्माएड की कल्पना प्राह्म हुई। सत्य को वाहर नहीं भीतर देखा गया। सुपुन्ना के वायीं ओर की नाड़ी इड़ा व दायें ओर की नाड़ी पिंगला को भी प्रज्ञा तथा उपाय से सम्बन्धित कर दिया गया, 'प्रज्ञा' को स्वर तः 1 उपाय को व्यञ्जन कहा गया। 'सुपुन्ना' को वौद्धनन्त्र में 'अवधूतिका' भी कहा है जिसमें 'वोधिचित्' नीचे से उपर की ओर गतिमान होता है—अर्थात निर्माण चक्र से उपर की ओर जो कि नाभि में अवभित्य है, गतिमान होता है। निर्माण चक्र से धर्म चक्र को (हद्य में स्थित है, गतिमान होता है। निर्माण चक्र से धर्म चक्र को (हद्य में स्थित ), धर्म वक्र से सम्भोग चक्र (कएठ) को तथा वहाँ से 'कमल' वी और चलता है जो शिर में स्थित है जहाँ पहुँचने पर अव्यर आनन्द की वर्षा होती है।

चक्र | १—निर्माण-चक्र ( बुद्ध की निर्माण काया, स्थान नाभि. ) | १—धर्म-चक्र ( बुद्ध की धर्म-काया, स्थान हृद्य ) | १—सम्भोग-चक्र ( बुद्ध की सम्भोग काया, स्थान करठ ) | १—कमल (स्थान शीश) श्रद्धय तथा युगनद्धः—'श्रद्धय' का अर्थ है ति का श्रभाव है श्रीर युगनद्ध से 'एकता के सिद्धान्त' का तात्पर्य है। 'पश्चकम' के "युगनद्ध कम" नामक श्रध्याय में इसके विषय में कहा गया है। युगनद्ध एक "एकत्व" की दशा का नाम है, एकाकारिता की स्थिति है, जो भौतिक 'संक्लेश'' तथा श्राध्यात्मिक ''न्यावदान'' की श्रनुभूति-पूर्णता के बाद प्राप्त होती है जिसमें "संसार" तथा "निवृत्ति" की भी शुद्धि हो जाती है। यह एकता प्राह्म या दृश्य तथा ''प्राह्क'' या दृश्य की एकता है। यह प्रज्ञा तथा करुणा की एकता है।

इस "मैथुन" से छः प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। "विंटर निरंज' के अनुसार लौकिक रित को ही आध्यारिमक "अद्वय" अवस्था मान लिया जाता था और साथक जिस समय "मैथुन" में लवलीन रहता था उस समय सममता था कि हम "महासुख" ( वाह्य व जीव का तादात्म्य ) प्राप्त कर रहे हैं। "मैथुन" के लिये स्त्री की आवश्यकता हुई, अतः उसका महत्व बढ़ा। भगवती ने बुद्ध से पूछा "क्या स्त्री के बिना चरमसत्य की प्राप्ति हो सकती है ?" बुद्ध ने कहा "नहीं, यह सम्भव नहीं, विना स्त्री के वह परमानन्द नहीं मिल सकता। हे भगवती, तुम्हीं गोपा हो, मैं गौतम, हम-तुम दोनों ही प्रज्ञा-पारिमंता हैं। संसार की सारी स्त्रियाँ गोपा की अवतार हैं और सारे मनुष्य मेरे अवतार हैं।" (देखिये History of Indian Literature P. 398)

अनितम सत्य पाने के लिए या 'तथता' (thatners) की प्राप्ति के लिए शरीर, वाक् और मस्तिष्क से गुजरना पड़ता है, संसार के कछों का अनुभव करना पड़ता है। इससे 'संवृत्ति' (The provisional truth) का ज्ञान होता है, 'परमार्थ' का भी इसी से ज्ञान होता है। तत्पश्चात् संवृत्ति व परमार्थ की एकता हो जाती है। यही स्थिति 'युगनद्ध' कहलाती है। शून्य व करुणा की एकता भी इसी से संकेतित है। प्रमपंचक में शून्य व करुणा को खो-पुरुप मानकर जनके प्रेमसम्बन्ध' को स्पष्ट किया गया है। यह सम्बन्ध 'सहज प्रेम' का सम्बन्ध कहलाता है। विना इस सहज प्रेम सम्बन्ध के शून्य वपी खी अपने पति के अभाव में जीवित नहीं रह सकती, न पति 'करुणा' अपनी पत्नी के विना बन्धन से छुटकारा पा सकता है। 'साधना-माला' में शून्यता तथा करुणा की एकता की स्थिति को 'तपु सक' या युगनद्ध कहा गया है।

'श्रह्य' का सिद्धान्त भी ऐसा ही है। 'कामकला विलास' नामक शैव, शाक्त तन्त्र में इसे 'मैथुन' कहा गया है। वहाँ भी एकता की स्थिति को वताने के लिए काम-शास्त्र की शब्दावली का प्रथोग है। तान्त्रिकों में 'मैथुन' लौकिक रूप में भी प्रचलित होगया था।

श्रद्धय तथा युगनद्ध के ही समान 'समरस' ( Oneness of emotion ) का सिद्धान्त है। समरस का अर्थ है जगत् की भिन्नता में एकता का श्रमुभव करना। इस स्थिति में श्रमुपम श्रानृत्द मिलता है। यही 'सहजा की स्थिति है। 'हेवज्रतन्त्र' में कहा गया है कि इस 'सहजायस्था' में प्रज्ञा तथा उपाय की भिन्नता नहीं रहती। द्वेत का भाव नष्ट हो जाता है, समता का भाव जग जाना है। इन्द्रियातीत श्रवस्था यही है। यौगिक किया द्वारा साधक इस 'महासुख' की स्थिति को पा सकता है। The whole world becomes of the form of unique emotion of b'iss, the whole world as static and dynamic bemomes one.

'समरस' की स्थित में अनुपम आनन्द प्राप्त होता है। जड़-चेतन का भेद नहीं रहता। समरसता की स्थिति का वर्णन हिन्दू शैव तन्त्रों में भी है जहाँ शक्ति व शिव, संसार व आत्मा की एकता का वर्णन है।

महामुख (Supreme bliss) का सिद्धान्त बौद्धमत की 'निर्वाण' की मावना से त्रिकसित हुआ है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक आर्थ है 'प्रवाह की समाप्ति' अर्थात जन्ममरण का चक्र रक जाना, या दीपक का बुक्त जाना, या वासना (Root instincts) तथा संस्कारों का प्रवाह समाप्त हो जाना। 'निर्वाण' को कुछ लोग भावात्मक स्थिति वतलाते हैं। वस्तुतः अभावात्मकता का वर्णन 'निर्वाण' की असाधारण स्थिति को वतलाने के लिये हो किया गया है। लौकिक अनुभवों से यह परे है. परन्तु कुल मिलाकर पाली-साहित्य में यह एक भावात्मक स्थिति ही निश्चित होती है। इसे वहाँ परम, शान्त, विशुद्ध, असर, ध्रुव, सत्य, अनन्त, अजात, अकाट्य, तथा केवल कहकर पुकारा गया है।

निर्वाण की स्थिति को केवल भावात्मक (Positive) ही नहीं

भाना गया ऋषित इसको अनन्त आनन्द की स्थिति भी बतलाया गया है। तांत्रिक बौद्ध मत में निर्वाण में उक्त दोनों तत्त्व स्वीकृत हैं। अर्थात् इस स्थिति को भ वात्मक माना गया है और इसे अनुपम आनन्द की स्थिति कहा गया है। इसी को 'महासुख' का नाम दिया गया है। आगे चलकर निर्वाण व महासुख दोनों एक तत्त्व के ही नाम होगये। निर्वाण को तंत्रों में 'सतत सुखमय' कहा गया है। इसे सम्पूर्ण 'वस्तुओ' (संसार) का 'बीज' कहा गया है। बौद्धों की इस सर्वोच्च स्थिति को 'सुखवती' कहते हैं।

्रा धीरे धीरे 'महासुख' का तंत्रों में सृष्टि-विकास से भी सम्यन्ध जुड़ गया। इसमें भाव व त्रभाव (निर्वाण) दोनों रह सकते हैं। इसका न त्रादि है न त्रन्त, न मध्य। न यह त्रात्म है न त्रनात्म, सारी वस्तुओं की 'श्रद्धय' त्रवस्था यही है। वोधिचित् तथा करुणा यहीं एक हो जाते हैं, 'धर्मकाया' यही है, यह स्वयं 'बुद्ध' है। सुख काला है, लाल है, श्वेत है, हरा त्रार नीला है। 'सुख' सारा विश्व ह। यह प्रज्ञा है, यह उपाय है, यह जीवन है, त्रन्त है, एकता है, यह वज्रसत्व है। इस प्रकार 'महासुख' का जगत की सृष्टि से भी सम्यन्ध जुड़ता गया।

्र इसी 'महासुख' की स्थिति को पाने के लिये, यौन-कियायें, यौगिक कियाओं के रूप में की जाने लगीं। वज्रयानी व सहजयानी साधनाओं का केन्द्र तथा लच्च यही 'महासुख' है।

इस 'महासुख' का बड़ा ही रहस्यमय वर्णन मिलता है। यह 'मुद्रा' (स्त्री) साधना से मिलता है। अनंगवज के अनुसार 'मुद्रा' का अर्थ समझना ही सबसे कठिन है। इस शब्द का प्रयोग 'नाथ' पंथ में भी हुआ है पर वहाँ इसका अर्थ ध्यान की स्थिति या आसन है परन्तु 'मुद्रा' का अर्थ यहाँ कुछ और है। मुद्रायें चार हैं— मं मुद्रा, धम मुद्रा, महामुद्रा तथा समय मुद्रा। कर्म मुद्रा से कर्म, शब्द व विचार संकेतित हैं। इसी 'कर्म मुद्रा' का वर्णन एक स्त्री के रूप में किया गया है यथा 'कर्म मुद्रा का अर्थ है वह स्त्री जिसके हरोज सुन्दर हों, सुन्दर केश हों "इत्यादि। फिर इस कम मुद्रा (कर्म, शब्द, विचार, स्त्री) से सह-वास का कामवासना के शब्दों में वर्णन किया गया है। आनन्द की चार अवस्थायें हैं—

(१) आनन्द (२) परमानन्द (३) विरमानन्द (४) सहजानन्द। इनमें प्रथम सामान्य त्रानन्द है जो कर्ममुद्रा के साथ सहवास से, (विचार व कर्म से) मिलता है। धर्म मुद्रा या ज्ञान मुद्रा "स्वचित परकल्पिता" कही गई है, अर्थात् मनुष्य के भीतर स्थित शक्ति स्वयं श्रभिन्यक्त होने लगती है। इस स्थिति को भी वासनात्मक शब्दों में वर्णित किया गया है। कर्म मुद्रा स्थूल आनन्द है, ज्ञान मुद्रा का आनन्द सूच्म। इसमें साधक को माता, भगिनी, पुत्री तक के साथ सहवास करने का उपदेश दिया गया है। तीसरी स्थिति 'महामुद्रा' है। इसमें 'एकत्व' की स्थिति आ जाती है, है त नहीं रहता। प्रतीकात्मक अर्थ होगा कि सारी स्त्रियाँ एक ही स्त्री की अभिन्यक्ति जान पड़ती हैं। Ali the women that are in the world, he may enjoy in forder to experience that Mahamudra। अंतिम 'मुद्रा' 'समयमुद्रा' है जो विशुद्ध त्र्यानन्द की स्थिति है, यही 'महासुख' है। इसमें वाह्य चेतना अर्थात् स्थूल संभोग का आनन्द अनुभव ही नहीं होता। यही अलौकिक स्थिति है। इसमें महामुद्रा या फलमुद्रा की सीमा का अतिक्रमण हो जाता है। यही 'सहज' की स्थिति है।

चर्या-परों तथा सिद्धों के दोहा-काव्य में महायान सम्प्रदाय के दार्शानिक विचार द्याव्यवस्थित रूप से विखरे पड़े हैं इसमें माध्यमिकों की द्यमावादमकता, मैत्रेय, द्यसंग, वसुवन्ध के विज्ञानवादी सम्प्रदाय की भावादमकता, द्योपनियर द्राद्वौतवादिक के तत्त्र (वस्रसत्त्व, वोधिचित, महासुख तथा सहज के वर्णनों के रूप में ) मिलते हैं।

शृत्य—नागार्ज न का शून्य 'चतुःकोटि' के परे माना गया है, 'चतुःकोटि' इस प्रकार है—यह है, यह नहीं है, यह है + यह नहीं है, यह है + यह नहीं है का अभाव। इन चारों कोटियों में से किसी कोटि में 'शून्य' को नहीं रखा जा सकता, वह विलच्चण तत्त्व है अविद्वान 'शून्य' के इस वर्णन में उपनिपद् का प्रभाव खोजते हैं।

<sup>#</sup> जिंह मण पवण ए संचरह, रिव सिस एगाइ पवेस । तिह वढ़ चित्त विसाम करु, सरहें किह्नि उएस । त्राइ ए अन्त ए मन्भ एउ, एउ भव एउ िण्ट्याए । ऐंहु सो परम महासुह, एउ पर एउ अप्राण ।

इसी, प्रकार विज्ञानवादियों के 'अभूत परिकल्प' तथा 'विज्ञप्ति-मात्रता' पर भी वेदान्त के 'ब्रह्म' का प्रभाव खोजा गया है। यही कारण है कि महायानी 'सूत्र' की कल्पना इतनी रहस्यमय और अस्पष्ट हो गई है। सहजियों के "सहज" तथा वेदान्तियों के 'ब्रह्म' में कोई अन्तर नहीं है। विज्ञानवाद तथा शून्यवाद दोनों में अम का सिद्धान्त किसी न किसी रूपमें स्वीकृत है। विज्ञानवादी संसार को स्वप्न मानते हैं, वेदान्त उसे शुक्ति में रजत का अम मानता है, शून्यवादी उसे 'शून्य' कहता है। इन तीनों दशनों का एक मिश्रित रूप सहजिया सम्प्रदाय में मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। अ

दोहों तथा चर्या-परों में 'शून्य' को चार भागों में ब्रॉटा गया है— शून्य, ऋति शून्य, महा शून्य तथा सर्व शून्य। प्रथम शून्यावस्था को 'आलोक' कहते हैं, प्रज्ञा तथा चित् इसमें विद्यान रहते हैं, मस्तिष्क के २० दोष इसमें रहते हैं, (भय-वेदना, भूख, प्यास आदि)। इस मानसिक स्थिति को भी 'स्त्री' कहा गया है। सारे भ्रमों में 'स्त्री' को सबसे बड़ा भ्रम माना गया है। इसे वामा' भी कहते हैं और 'कमल' भी।

'ऋति रून्य' 'आलोक ज्ञान' से आगे का तस्य है जो चन्द्रमा की तरह चमकता है। यही 'उपाय' है, 'परिकल्पिता' भी इसीका नाम है। इसे 'दिच्छा' भी कहते हैं, सूर्यमण्डल तथा वज्र भी इसके नाम हैं। ४० दोष इसमें रहते हैं।

'महाशून्य' शून्य तथा ऋति शून्य से निकलता है उसे 'आलो-कोषलिय' कहते हैं। ७ मानसिक दोष इसमें रहते हैं। प्राण-वायु इन दोषों का 'वाहन' है।

'सर्व शून्य' ऊपर कही हुई दोष पूर्ण स्थितिथों से परे है। अतः यही साधक का लद्दय है। यही अन्तिम सत्य है, अनादि, अनन्त और

वहाँ मन व प्राण सञ्चरित नहीं हो सकते। वहाँ सूर्य चन्द्र का प्रवेश ग्रसम्भव है, सरहपा कहते हैं कि हे चित्त ! वहीं विश्राम कर। उस (परमतत्व) का ग्रादि, मध्य, श्रन्त नहीं है। वह 'निर्वाण' से भी परे है, ऐसा जो परम महासुख है उसे जान।

—सरहपा

<sup>\*</sup> Obscure Religious bults, rage 41.

श्रहर। कहीं-कहीं सात शून्यों की चर्चा है। सर्वशून्य ही 'श्रवर्धूनी' का निवास स्थान है। इन शून्यों को अपनेक प्रतीकों में कहा गया है। कहीं ये चार पत्ते कहे गय हैं कहीं चार उष्ठल।

लगहन मगहन— तीवन के प्रदर्शन तथा धर्म के दम्स का सिद्धों ने घोर खरहन किया है। किठन साधना से सत्य नहीं भिलता, अध्ययन व अनुशीलन से भी सत्य दूर है। त्रत, पर्व, स्नान, रूपोपासना, देवो-पासना आदि से भी सत्य दूर है। वह तो योग के अध्यास से मिलता है जो 'पिएड' में ही है। यौगिक किया ही सहज किया है। मनुष्य के स्वभाव में भूख और कामवासना मुख्य है। सारे धम उन्हीं के दमन का उपदेश देते हैं। यह अन्याय है। सत्य इस दमन से नहीं मिलता। सहजिया पन्थ ऐसे अस्वामाविक सत्य का उपदेश नहीं देता, यह तो सहज व स्वाभाविक मार्ग वताता है। 'सहज' का अर्थ चरित्र-पतन नहीं है। अन्तर यही है कि जहाँ अन्यधर्म कामवासना का पूर्ण दमन चाहते हैं सहजिया उसी के माध्यम से 'सत्य' को पाना चाहते हैं, कामवासना के 'दुरपयोग' से चरित्र पतन अवश्य होगा। प्रवृत्तियों का नाश नहीं, उदात्तीकरण ही शायद सहजियों का लह्य है।

'सहज-यान' नाम इसीलिये सार-गिर्भत है। 'सहज' के दो अर्थ हैं। 'सहज' अन्तिम सत्य को कहते हैं अतः सहजयान पन्थ उस 'परम-सत्य' का उपदेश करता है। सहज-यान वह इसिलिये भी है क्यों कि यह सहज-स्वामाविक, सरल मार्ग है, कठिन नहीं। 'सम्पूतिका' में इस मार्ग को शाश्वत कहा गया है। यह काम-मावना से उद्भूत होता है, काम-भावना जीवन की सर्वस्व है। अतः सहजमार्ग वह मार्ग है जो काम-वासनाओं को यौगिक किया में वदलकर सत्य प्राप्ति का सरल मार्ग निर्देशित करता है, उन्हें दिमत नहीं करता। सत्य आत्मानुभूत तत्व है जो केवल इसी मार्ग से गुरु की देख रेख में प्राप्त हो सकता है। यह राजपथ है। सरहपाद कहते हैं कि हे योगी! इस सरल मार्ग को छोड़कर वक्त और अस्वामाविक पन्थों पर मत चलो। 'वोधि' तुन्हारे पास ही है, लङ्का जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आम्भूषण को देखने के लिये दर्पण मत उठाओ। स्वयं अपनी अनुभूति में दूव जाओ। यदि एक वार 'वोधि' प्राप्त हो जाये तो मन्त्र, तपस्या तथा यहा, मण्डल की कियों यें व्यर्थ हैं।

सिद्ध लोग तार्किक दार्शनिकों से घोर घृणा करते थे, सरहपा व कन्हपा ने तर्क, बुद्धि तथा अध्ययन की निन्दा की है। वेद, पुराण आगम व्यर्थ हैं, ये सत्य से दूर हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों पर मेंडराती है और रस नहीं ले पाती उसी प्रकार ये ज्ञान के दम्भी सत्य से दूर हैं।

सिद्ध धार्मिक रीतियों के रात्रु थे। सरहपाद ने 'दोहाकोप' में इनकी कटु आलोचना की है। अकि कबीर इन्हीं सिद्धों के उत्तराधिकारी थे। 'सरह' ने चतुर्वणों में ब्राह्मणों की उच्चता का मजाक उड़ाया है, ब्रह्मा के ललाट से ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताना धोखेबाजी है और घिर संस्कारों से ब्राह्मण बनता है तो प्रत्येक बन सकता है। सिद्धों ने सना-तन रीतियों पर बज्ज प्रहार करते हुये म बीं शताब्दी में ही शिचा के समाजीकरण पर जोर दिया था। "यदि वेद पढ़ने से ही ब्राह्मण होता हैं तो नीचं जातियों को भी अधिकार हो, वे भी बेद पढ़कर ब्राह्मण बन जायेंगे। यदि कहो वे नहीं पढ़ सकते तो यह सूठ हैं क्योंकि वे व्याकरण पढ़ लेते हैं जिनमें बेद के शब्द प्रायः आते हैं।"

ब्रम्हणहि म जाणन्त हि भेउ, एैवइ पढ़िश्चउ ए चउबेड महि पाण कुस लई पढ़न्त, घरहीं बइसी श्रागि दुणन्त रण्डी, मुण्डी श्राण्ण विवेसें, दिक्खिजाइ देविखण उद्देसें। —हिन्दी काव्य सूत्र धारा, पृष्ठ ४

कबीर ने भी कहा था —

हिन्दू अपनी करें बड़ाई, गागर छुश्रन न देई। वेश्या घर पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुश्राई।

क्षे ब्रह्मणहिं म जाग्नत हि भेड, ऐवह पिढ़ अउ ए चउवेड ।
के विरहह, हुअ वह होमें, अक्षित उहाविद्य कड़ ये धूयें ।।
अर्थात् ब्राह्मण मर्म नहीं समभता, उसने योंही चारो वेद पढ़ लिये हैं,
वह व्यर्थ ही यज्ञ करता है, और कड़ वे धूम्र से आँखें फोड़ता है ।
जो जम्र जेग्ण होइ सन्तुट्ठो, मोक्ख किल्लभइ भाग्ण पिवट्ठो ।
किन्तह दीवें किं तर्ँ शोवेजं, किन्तइ किजइ मंतह सेव्वे ॥
जो जिस को समभता है वह उसी में सन्तुष्ट है, ध्यान से मोच्च नहीं
मिलती, न आरती और नैवेद्य चढ़ाने से, न मन्त्रों के सेवन से ।
"सरहण"

सरह ने योगियों, प्रतिमा पूजकों. जैनियों छादि सभी की छालोचना की है। जैन नंगे रहने हैं, सिर मुँ झाने हैं, सरहपा कहने हैं "यदि नंगे को मोज मिलती तो कुत्ते व शृगाल भी मुक्ति पा जाते। यदि केश लुक्रन से ही मुक्ति मिलती तो स्त्रियों के नितन्त एक होंगये होते। यदि मोग्छाला, मृगचमें रखने से मुक्ति मिलती तो मयूर व हरिए स्वयं मुक्त हो जाते।" मिद्ध व स्थिवर प्रवृत्या की प्रतिज्ञा लेने हैं परन्तु क्या केवल ध्यान से ही बुद्ध च मिल्ता है. बुद्ध ने नो ऋधिकारी भेद रखा है। तीर्थ, मन्त्र, सेवा सब व्यर्थ है। बौद्धो ! इस अन्यविश्वास को छोड़ो, सहजमत की मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य को संन्यास, तन्त्र-मन्त्र, धर्म किसी की त्रावरयकता नहीं है। ये सब सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। सबयं इनके अभ्याती कुछ नहीं जानते। ज्ञानमार्ग व्यर्थ है, सहजमार्ग ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार सरहपा जन्त्र, मन्त्र, तन्त्र का खण्डन करते हैं परन्तु कालान्तर में यह पन्य मुक्तयोन न्यातन्त्र्य का प्रतीक मात्र रहं गया। खरडन-मरहर, सावना के वह के अमावने छित्र न्वेपए के हप में रह कर प्रमावहीन होगया । जनता सहजियों से घृणा वरने लगी । वह वैष्णाव सायना की खोर कुकती गई क्योंकि वहाँ मार्ग भी संग्लथा और चरित्र की शुद्धता भी प्राप्त थी । जन-सावारण को भक्ति का ऋषिकार भी था । परन्तु इनना होने पर भी भिद्र-काव्य का महत्व अखण्ड रहता है। कर्मकाएड तथा यामिक साधनाओं के सतत अभ्यास से भी जनता को क्या निला, केवल — सन्देह, निराशा, भाग्यवाद। सिद्धों का दृष्टिकोण स्वस्य था परन्तु उनका अपना मार्ग 'श्रदिचार' में परिणत होना गया। यदि उनके सन्मुख सामाजिक विचार-वारा होती, यदि वे सामाजिक समस्यात्रों का हल निकालने में समर्थ होगये होते, घोर व्यक्तिपरक दिन्तन व उत्तरनाङ असामाजिङ क्रियाओं से दूर रहते तो त्राज वार्मिक सावना का इनिहास ही दूसरा होता, पर ऐसा न हो सका। अन्यविश्वास नये युग के सिंहद्वार तक चला आया और ऋव नी चला आ रहा है। स्रार्थी राजनैतिक व धार्मिक नेता इससे बराबर लाभ टठा रहे हैं। लुहिपा, कन्हपा आदि सभी ने ब्राह्मणों, जैनियों तथा बौद्धों की बुरी तरह खबर ली है। ×

🛪 देखिने हिन्दी काव्यमारा में संयुद्दीत सिद्धों के पद ।

जैनियों में रामर्सिह (१००० ईसा) मुनि के दोहे भी सिद्धों

कें दोहों से मिलते-जुलते हैं, इस जैने मुनि ने परिहतों की वड़ी त्रालो-चना की है।

हिन्दी भाषाका प्रथम काव्य सत्य की परख के लिये छालोचना का छस्त्र सँभाल कर ही उतरा था और छाज भी वह उसी परम्परा का पालन कर रहा है। जाति-पाँति, धर्म, भाग्य, ईश्वरवादी छह-मन्य साहित्यिक गतिरोध उत्पन्न कर देते हैं पर सत्यान्देपी साहित्यिक सरह छोर कवीर की तरह छपने मार्ग पर दृढ़ हैं। हमारे यहाँ खरहन की परम्परा प्राचीन है। छारएयकों तथा उपनिपदों में खरहन-मरहन की प्रवृत्ति का प्रथम परिचय मिलता है। इनमें ब्राह्मण्युग के ब्रह्मवाद की कड़ी छालोचना है, छोर ज्ञानकारण्ड का मरहन है। कर्मकार्ण्ड के स्थान पर उपनिपद युग में 'ध्यान' का प्रचार था। धर्म की छान्तरिक-वृत्ति पर ज्ञान-मार्गियों काई ध्यान रहा है। छतः वे बहिम् खी वित्यों यथा ब्रह्म की पद्धतियों के कठोर छालोचक थे। देवताबाद ई उपासना, तथा कोरा तर्क-जाल थे स्व उनकी छालोचना के विषय थे।

अनुशासन पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को वाह्य धर्म विधान, तीर्थ व्रतादि को व्यर्थ बताया है। कोरा स्नान भीष्म के अनुसार व्यर्थ है, यदि इन्द्रियों पर अनुशासन न हुआ, हृद्य शुद्ध न हुआ। शुद्ध मन में जब घेंचे आदि का विश्वास हो जाता है तो वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ वन जाता है।

श्रागे वेदान्तियों ने पूर्व मीमांसा का खरहन किया। शहुर मीमांसा—कर्मकारह के प्रसिद्ध श्रालोचक थे। वेप्णवों ने स्वर्ग, नर्क, मुक्ति की निन्दा की है। तान्त्रिक तो वेद, शास्त्र श्राद्धिकों किल-युग के लिए व्यर्थ मानते ही थे, श्रीर इन गुह्य साधकों ने समाज के ऊपर के दिखाने को कितना कोसा है यह हम ऊपर दिखा श्राये हैं। इस प्रकार सिद्धों के खरहन के श्रतिरिक्त भी भारतीय साहित्य में श्रालो-चना की पुष्ट परम्परा रही है, जिनकी बीच की कड़ी सिद्धों की श्रालो-चना है। सिद्धों ने तो बौद्ध मठों तथा तीथों की भी श्रालोचना की है। बौद्धों के बाहरी धार्मिक क्रियाकारह तथा कठिन नियमों के विरुद्ध ही सिद्धों ने 'सहजमार्ग' का श्रवलन्यन किया था।

गुरु-मित- तान्त्रिक मतों की सबसे वड़ी विशेपता है 'सत्य की

अनुभूति के लिए व्यावहारिक, क्रियात्मक पद्धतियों का आविष्कार करना। इस व्यावहारिक क्रिया में सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता है, यों सारे भारतीय-दर्शन में इसका महत्त्व अखण्ड है। परन्तु रहस्यवादी मनों में तो और भी अधिक महत्ता 'गुरु मिक्त' को दी गई है। गुरु की कृपा-प्राप्ति ही साधक का प्रथम लद्द्य है क्योंकि वही दीपक की माँति देखे सत्याको प्रकाशित करता है। गुरु को ईश्वर कहा गया है। माँति देखे सत्याको प्रकाशित करता है। गुरु को ईश्वर कहा गया है। कवीर ने गुरु को गोविन्द से बड़ा कहा। है, क्योंकि वह ईश्वर को पहचानने की शक्ति देता है। यौगिक पद्धियों में तो पग-पग पर गुरु की आवश्यकता है। सिद्ध, नाथ, सूफी तथा सन्त सम्प्रदायों में गुरु-महिमा बड़े विस्तार से गाई गई है। वैष्णवों में बद्धान सम्प्रदाय में गुरु का महत्व बहुत अधिक है।

कायासाधना—क्रियात्मक प्रयोगों द्वारा सत्यानुभूति के लिए क्षित्या साधन, की आवश्यकता है। चिण्कवादी वौद्धों में, श्रद्धेत-वादी शांकर वेदान्तियों में तथा अन्य भारतीय मतों में शरीर को अपिव मिला का मिन्दर माना गया है। आत्मा के आगे शरीर की प्रशंक्षा कैसे हो सकती थी परन्तु 'सहजयान' में पिएड को ब्रह्माएड प्रमाना गया, शरीर को ही सत्य प्राप्ति का माध्यम स्त्रीकार किया प्रियाश । सत्य शरीर के भीतर छुपा हुआ है। शरीर की नाड़ियाँ योग ने के लिये कितनी महत्वपूर्ण हैं। सरह ने कहा है—''तीर्थयात्रा व्यर्थ हैं। यहीं चन्द्रमा और स्त्र्य हैं। शरीर के समान कोई तीर्थ आतर काशी हैं। यहीं चन्द्रमा और सूर्य हैं। शरीर के समान कोई तीर्थ आतर आतर हैं। वृम्हारे भीतर हैं, वृम्हारे भीतर हैं, वृम्हारे भीतर हैं, वृम्हारे सियों से पूछ रहें हो। मूर्ख, तुम अपने को पहचानो। विद्यान अद नहीं जानते कि बुद्ध शरीर के भीतर हैं।" शरीर के भीतर ही ३ चक्र व के कायायें अवस्थित हैं निर्माण, धर्म तथा सम्भोग और कायाचक इसी के भीतर हैं।

एत्थु से सुरसिर जमुण, एत्थु से नङ्गा साम्रक एत्थु पत्राग बणारिस, एत्थु से चन्द्र दिवा ग्रक।

ग्रर्थात् यह काया तीर्थ है, इसी में गङ्गा, यमुना व गङ्गासागर हैं। यहीं प्रयाग व काशी हैं, इसी में चन्द्र ग्रीर सूर्य हैं। —सरहपा

इड़ा व पिक्नला को प्रज्ञा तथा उपाय कहा गया है—यह हमने पहले कहा है। सुपुन्ना या अवध्रतिका सहज का मार्ग है। इड़ा, पिक्नला दोनों सिल कर वोधि-चित् को उत्पन्न करती हैं। सुपुन्ना के दाहिनी आर पिक्नला (उपाय) नाड़ी है और वाई ओर इड़ा (प्रज्ञा) है। पिक्नला को रसना, सूय, रिव, प्राण, कामना, कालो, विन्दु, यमुना, रक्त, रजस, भाव, पुरुष, प्राह्म, व्यक्जन तथा वाम कहते है। इड़ा को ललना, चन्द्र, शिश, अप्राण, आली, धामना, नाद, गङ्गा, शुक्र, तमस, अभाव, निर्वाण, प्रकृति, प्राहक, स्वर, तथा 'इ' कहते हैं। ये दोनों नाड़ियाँ है तता का निर्देश करती हैं तथा सुपुन्ना एकता की निर्देशिका है।

काया-ाधना का महत्त्व नाथ व लिद्धों में और भी अधिक है। इसे वे हठयोग कहते हैं जिसका वर्णन श्रागे किया जायगा । सिद्ध भी हठयोगी थे। इनके यहाँ वौद्ध स्कन्धों की भी चर्चा है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का संवात (समूह) ही 'स्कन्ध' है। इनकी पुष्टि से ऐन्द्रिक चे ना में एक सुपुति की अवस्था आ जाती है, जो एक प्रकार की बे होशा है। यह 'महासुख' नहीं है। 'रित-योग' में कहा है कि 'महासुख' इ। मूच्छ्रेना से परे है। योगी इस 'मूच्छ्रना' से सजगरहे और निर्माण-चक्र या हिन्दुओं के मूलाधार चक्र में प्रज्ञा तथा उपाय के मेल से (इड़ा और पिंगला की एकता से) योधचित् को उत्पन्न करे श्रीर फिर उसे धर्म, सम्भोग चक्रों को पार कर 'कमल' या सहस्रार-चक्र तक पहुँचादे जहाँ साधक को 'सहज' की प्राति होगी। बोधि-चित् के दो रूप हैं, सामान्य दशा में, जब यह चख्रल रहता है तो यह स्थूल काम-भोग के समान है जिसमें वीर्य का 'चरण' होता है। इसे 'संरत' कहते हैं किन्तु स्थिर दशा में यह 'विवर्त' कहा जाता है, जब यह शीर्प स्थित 'कमल चक्र' में पहुँच जाता है। इसे 'पारमार्थिक' भी कहा है। ये दोनों 'संटति-सत्य' का प्रतिनिधित्व कहते हैं। संवृत् बोधिचित् लौकिक सत्य का तथा 'पारमार्थिक' 'चरम सत्य' के प्रतीक हैं। श्रतः सहज साधना वह है जिसमें प्रज्ञा तथा उपाय का मेल कराके वोधिचित् को जगाया जाय, 'संवृत सत्य' की प्राप्ति की जाय च्रीर फिर उसे 'पारमार्थिक सत्य' में वदल दिया जाय। पाठक देखेंगे कि किस प्रकार सहजयानियों ने व्यावहारिक सत्य के रूप में काम-भोग

को साथना के लिये आवश्यक माना। विना इस लौकिक कामभोगरूपी सत्य का अनुभव किये हुये पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सहजवान में काम-भोग साधना का माध्यम मात्र था। जरा-सी फिसलन में पारनार्थिक सत्य असम्भव हो सकता था। काम-भोग में व्यावहारिक सत्य के अनुभव करते समय अद्भुत सन्तुलन की आवश्यकता थी, जो सबसाधारण के लिये असम्भव था। अतः पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति तो विरले साधकों को ही हुई होगी, व्यावहारिक सत्य का अनुभव सव करने लगे। सचनुच यह माग वड़ा 'सहल' लगा। अतः साधना की दृष्टि से प्रतीक रूप में प्राह्म काम भोग सहिजया सम्प्रदाय में घुस गया और वाम माग का दौरदौरा हो गया।

जब तक साथक नाभिचक या निर्माण-चक (हिन्दुक्रों का मूलाधार चक्र) में रहता है तब तक वह स्थूल बन्धन व दु:खों का अनुमव करता है। किन्तु जैसे ही इड़ा व पिंगला के मेल सं उत्पन्न वोधिचित् उपर को ओर बढ़ता है, आनन्द की उत्पित्ति हो जाती है। पूर्व महायान सम्प्रदाय के अनुसार १० वोधिचित् भूसियाँ पार करनी पड़ती हैं और अन्त में 'धमसेब' नामक स्थिति प्राप्त होजाती है, तब 'बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। सहजिया सम्प्रदाय में वोधिचित् भूसियों के स्थान पर 'कायाओं' का उल्लेख है। तथा अन्त में वअन्त काया' या 'सहज-काया' प्राप्त हो जाती है। यजकाया या उष्णीश कमल या सहज काया—मनुष्य के शीश में स्थित है, यहीं छा कर 'महासुख' निलता है, जहाँ है तता नष्ट हो जाती है।

मध्यम मार्ग—महायान में इसे मध्यम मार्ग कहा गया है क्यों कि यह माय तथा श्रमाय दोनों स्थितियों के बीच की वस्तु है। वसुवन्धु की 'श्रमूत परिकल्प' दार्रानिक धारणायें, यथार्थवादी 'सर्वास्तिवादी' तथा श्रमाववादी माध्यमिक (शून्यवादी) दोनों को स्वीकार न कर बीच का मार्ग निर्देशित करती हैं। वसुवन्य के विज्ञानवाद में निर्वाण को भाव व श्रमाव से परे वताया गया। यह ऐसी स्थिति है जहाँ दोनों मिल कर एक हो जाते हैं। ऊपर कहें हुए 'महासुख' की स्थिति भी ऐसी ही है। सहजावस्था में भी इसी को मध्यम मार्ग कहा गया है। जहाँ 'ह तता' नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वोधिचित् मध्यम नाड़ी (सुपुन्णा—श्रवधूतिका) का श्रवलन्यन पाने पर ही

जागृत होता है। यही कार्य सबसे किन है। यदि बोधिचित् जिपर की खोर बढ़े और यदि दायीं या बायीं खोर को मुड़ जाय मध्यम मार्ग पर न रहे तो साधना नष्ट हो जायगी, खतः योगी, को 'मध्यम मार्ग' से जान का बार-बार उपदेश दिया गया है। लिहिपा कहते हैं कि 'में वहाँ खबस्थित हो गया हूँ जहाँ धामना (वायीं खोर की नाड़ी) तथा कामना (दायी खोर की नाड़ी) मिलती है', एक खौर लिख कहते हैं—''भवन (शरीर) मे सॉस (प्राणवायु) को मार ढालो तथा मिणमूल पर शासन करो, सूर्य व चन्द्र मार्ग पर मत जाखो' 'जीवन का नद वह रहा है, दोनो छोर कीचड़. है किन्दु बीच का मार्ग (मध्यम मार्ग) स्वच्छ है। मैने एक पुल बना, दिया है, खब लोग इस नद को पार कर सकते हैं। पुल के पार दांचे-बांचे मत मुड़ो, सीधे बोच के मार्ग पर 'बोधि' की खोर चलो वह पास ही है।'

ें कन्हपा कहते हैं कि 'काली व आली ने माग रोक रक्खा है, मैं 'ई' या 'बाम' (पिंगला ) को तोड़ कर वोधि के पास पहुँच गया हूँ।' 'मैंने लजना, रसना या रंवि, शिश को नष्ट कर डाला है, मैने मध्यम

माग का अनुसरण कर आनन्द्र पालिया है।

ं डोम्बीपाद कहते हैं 'गङ्गा यमुना के वीच नाव जा रही है, वहाँ एक, सुन्दर स्त्रो (नैरात्मा) है जो अपने वश्चो (योगियों) को लिये जा रही है, हे डोम्बी, नाय ऊपर की ओर बढ़ाये जा।'

वीधिचित् को ऊपर ले जाने की किया को इस प्रकार प्रतीक-भाषा में कहा गया है, यही सिद्धों का रहस्यवाद है। वोधिचित् को ऊपर शीर्ष-कंमल की श्रोर लेजाने के लिए प्राण व श्रपान वायु पर शासन करना पड़ता है, श्रीर दोनों को मिलाकर मध्यम नाड़ी से ऊपर की श्रोर प्रवाहित किया जाता है, तब 'महासुख' उत्पन्न होता है।

चकों के श्रांतिरिक्त 'मुद्राये' हैं, ये चार है—व मंगुद्रा, धर्ममुद्रा, महागुद्रा, तथा संमयमुद्रा। यही चार सोपान हैं। चार मानसिक दशाएँ हैं—ियित्र, विपाक, विमर्द और विलक्षण तथा श्रानन्द की चार कोटि में हैं—श्रानन्द, परमानन्द, विरमानन्द, तथा सहजानन्द। १-श्रानन्द—िर्माण चक में स्थित वोधिचित् (सामान्य श्रानंदावस्था) २-परमानन्द—धर्म ,, ,, ( घनीभूत श्रानन्द )

३-विरमानन्द्र—जम्भोग ,, ,, (सांवारिक आनंद से पिरिः) ४-सहजानन्द या महासुख—उप्णीश ,, (अन्तिम आनन्दावस्था)

शिक्त की कलान — सिद्धों ने चण्डाली, डौम्बी, योगिनी, सहज सुन्दरी किसे कहा है ? ये नाम 'शून्य' की शाश्वत शक्तियों के नाम हैं।

हिन्दू तन्त्रों में मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी शक्ति मानी जाती है। जो कुएडली मारे हुए सर्प की दशा में पड़ी हुई है। साधना का नाम है इस अधोमुखी शक्ति को अर्ध्वमुखी करके उसे सहस्रदल कमल तिक पहुँचा देना, जहाँ उस 'शक्ति' का 'शिव' से भिलन हो जाता है। ं इसोसे मिलती-जुलती शक्ति की कल्पना सहजयानियों ने की है। निर्माण-काया में एक प्रकार की अग्नि-शक्ति रहती है जो 'चारखाली' कहलाती है इसीलिए 'कन्हपा' ने कहा है--''एक कमल है, उसके ६४ पत्ते हैं, डोम्बी इन पर चढ़ कर नाच रही है"। 'हे वज्रतन्त्र' कहता है "चार्राली नामि में जलती है, पाँचो 'तथागत' जल रहे हैं, 'लोचना' जैसी देवियाँ भी जल रही हैं। जव सव जल जाते हैं. तव .चन्द्रमा 'हम्' नामक ध्वनि उत्पन्न करता है'' यह चाण्डाली पूर्व कथित नैरात्मा (essencelessners) या अवधूतिका या प्रज्ञा है। जब इसे नाभि में जगाया जाता है, तो।पाँचस्कन्ध जो 'तथागत'',कहे, गये हैं जलते हैं। इनके जल जाने पर चन्द्रमा = बोधिचित् आनन्द की वर्षा करता है। 'हम्' का तात्पर्य 'वज्रज्ञान' से है। 'सम्पृतिका' में इस 'चाण्डाली' को जगाने।के लिए कहा गया है, जो ;सारे चक्रों को पार कर ललाट-स्थित कमल चक्र तक पहुँचकर, आनन्द उत्पन्न कर पुनः नाभिः ज्ञक में वापस आ जानी है। 'मर्मकालिका तन्त्र' में इसे गनने से निकले 'रस' के समान कहा गया है। उस आनन्द के समान कहा गया है जो काम की इा के समय उत्पन्न होता है। यह अंगूर से- निकली 'शराव' के समान है। यह शक्ति का सिद्धान्त हिन्दूः तन्त्रों से ज़िया ग्या है। चाएडाली अपनी ऊर्ध्व गति में डौम्बी और उष्णीश कमल में पहुँचने पर 'सहज सुन्दरी' कहलाती है। प्रायः सम्भोग काया (कण्ठ-स्थान ) में योगी इस 'शक्ति' के साथ खेलता हुआ वर्णित किया गया है। सबरपाद कहते हैं--''भैं हृद्यरूप पान की पत्ती चबाता हूँ, तथा

क निम्न चक्र से ऊपर चढ़ते समय चाएडाली ही डोम्बी कहलाती है।

वड़े आनन्द से कपूर चर्चण करता हूँ। यहाँ पान चित्त के लिये, कपूर 'वीर्य' के लिये आया है। कन्हपा सदा डौम्यी को गले से लगाने के लिये (कण्ठ अवस्थित चाण्डाली शक्ति को जगाना) कहते हैं। एक जगह कहा गया है कि साधक योगिनी का आलिङ्गन करता है, हे योगिनी, मैं तो तेरे विना एक च्रण भी जीवित नहीं रह सकता, मैं तरा अधर-चुम्यन करूँ गा तथा कमल का रस पियूंगा।' स्पष्ट है कि यहाँ योग प्रक्रिया का प्रतीकात्मक वर्णन है परन्तु प्रायः लौकिक योगिनी का आलिङ्गन, चुम्यन कर उप्णीप कमलिस्थत 'महासुख' को यौन कीड़ा-सुख में ही पाने लगे। असिद्धों ने प्रतीकात्मक रूप से ब्राह्मणों, जैनियों आदि को इस प्रक्रिया के सम्यन्ध में अज्ञानी बताया है। 'हे डौम्यों, तू ब्राह्मण तथा संन्यासी के पास जाती है पर तू अपने को उन पर व्यक्त नहीं करती। मैं तेरे ही साथ रहूँगा। मैं नङ्गा कापाली हो गया हूँ, मेरा लोभ नष्ट हो गया है'।

'तू डोन्बी और में कपाली हूँ, मैंने तेरे लिये हड्डी की माला पहनी हैं'। डोन्बी (शिक्त ) नीच जाित की स्त्री मानी जाित है, वह ब्राइण को नहीं छूती। यह चूँकि इन्द्रियातीत अनुभवों की ओर ले जाती है अनः वह शहर के बाहर रहने वाली कही गई है। केदल कापालिक योगी उसे पा सकते हैं। कुछ उसे नीच समभते हैं परन्तु वह डोन्बी योगी के सदा गले से लगी रहती है। वह कािमनी चएडाली है, चालाक चुस्त और चल्र्बल।

हौम्बी के साथ विवाह का रूपक भो कन्हपा में मिलता है। जीवन-प्रवाह विवाह का जलूस है, प्राण वायु तथा मस्तिष्क नगाड़े हैं। कन्हपा हौम्बी के साथ विवाह करने जा रहे हैं, 'म्हासुख' की दायज (dowry) मिल रही है। ६ रातें योगिनी के साथ वार्त्रलाप होता है। श्रज्ञान नष्ट हो रहा है। योगी हौम्बी के प्रेम में पागल है। 'सहज' श्रानन्द वरस रहा है।

एसो जप-होमे मरडल कम्मे, अर्गुदिश अच्छित काहिऊ धम्मे ।
एसो जप-होमे मरडल कम्मे, अर्गुदिश अच्छित काहिऊ धम्मे ।
मन्त्र-तन्त्र एक भी न करो, अपनी 'धरनी' (गृह्णी-योगिनी) को
लेकर काम्-क्रीड्रा करो । जप, होम आदि कर्म व्यर्थ हैं । 'कन्ह्रपा'

महासुत्त-'श्री गुहासमा ज' में महापुत्त के पाँच रूप बताये गये हैं (१) मृग जल में, (२) धूस्र, (३) श्रीन्न कीट, (४) व्वलित दीपक, (४) निर्मल श्राकाश। महासुत्त के पाँचों प्रतीक महत्त्वपूर्ण हैं।

मृगजल—इस स्थित में यह ज्ञान हो जाता है कि संसार मृगजल के समान मिथ्या है। घून्न—से जगत की प्रातिभासिक सत्ता पुष्ट हो जाती है। ऋग्नि-कीट—यह मक्खी आकाश में जब तब चमकती है, यह संसार की चिग्किता की निर्देशिका है। दीपक—से उच्चल ज्ञान संकेतित है। तथा अन्तिम निर्मल आकाश—से संस्कार रहित शुद्ध आनन्त्रावस्था की ओर संकेत होता है। इस स्थिति में ऐन्ट्रिक-चेतना नहीं रहती, जीवन के वीज—कर्म-संस्कार नष्ट हो जाते हैं। यह स्थिति निरम्न आकाश की तरह है। यही सहजानन्त्र है, यही 'महासुख' है। कन्हण इस स्थिति में योगी को मस्त हाथी के समान बताते हैं जिसने 'ई' व 'वाम' के खम्भे उखाड़ हाले हैं।

महीयरपाद ने 'अनहर नाद' का भी जिक्र किया है। इस रियति में एक आश्चर्य जनक, अनह (अनहर ) नाद सुनाई पड़ता है जिसे सुनकर कामवासना, इच्छा, बन्धन, दुःख आदि सब नष्ट हो ताते हैं। पाप व पुर्य दोनों नहीं रहते। चित्त महान 'सुरा' का पान करता है। सायक अब वजसत्व हो जाता है। शत्रु मित्र भाव नहीं रहता। शाखन सहजानन की अजस्त्र वर्षा होती है।

## वैष्णव सहजयान

वैष्णव कवियों के प्रेम-गीतों में वौद्ध सहज्ञथान का वैष्णवीय-रूप प्रस्तुत हुआ है। इनमें भगवान के प्रति प्रेम या तो स्वकीया के प्रेम का आदर्श लेकर चला है या परकीया के प्रेम को, परकीया प्रेम को अधिक सफलता मिलती गई जो 'चएडीदास' के प्रेम गीतों में वर्णित हुआ। वंगाल में स्वकीया व परकीया प्रेम में कौन श्रेष्ठ हैं, इस विषय पर वाद विवाद होते थे जिनमें परकीया प्रेम के समर्थकों की प्रायः विंजय होती थी।

चंग्डीदास 'रामा' धोविन से प्रेम करते थे, जो सह जिया-सम्प्रदाय का ही प्रभाव था, परन्तु इसकी ऐतिहासिक पृष्टि नहीं होती। जो हो, चण्डोदास एक सह जिया साधक अवश्य प्रतीत होते हैं। हो सकता. है सह जिया सिद्धान्तों से सम्बन्धित किवतायें उनके नाम के साथ जोड़ दी गई हों। चण्डीदास ने मानवीय प्रेम को श्राध्यात्मिक रूप देकर राधा-कृष्ण के प्रेम का अमर वर्णन किया है। जयदेव, विद्यापित, चण्डीदास का चैतन्य पर महान प्रभाव था। रूप, सनातन, वृन्दावन-दास, कृष्णदास नरहिर, नरोत्तम आदि वङ्गाली भक्तों ने सहिजया सम्प्रदाय से प्रभावित हो कर ही प्रेम के गीत गाये हैं। सहिजया लोग चैतन्य को भी यह मानते हैं कि उन्होंने किसी खी (योगिनी) के साथ सहज साधना की थी। वौद्ध सहिजया भी कहते थे कि बुद्ध ने गोपा के साथ 'सहज-साधना' की थी।

हमने देखा है कि बौद्ध सहजयान में यौगिक कियायें ही मुख्य थीं। उनके दर्शन का आधार या तो बौद्ध महायान के सिद्धान्त थे या हिन्दुओं के दर्शन थे। मुख्यतः गुह्य साधना काम-क्रीड़ा जन्य श्रानन्द को अलौकिक यौगिक आनन्द में पिग्णत करने के लिये ही की जाती थी। शिव व शक्ति का सम्बन्ध इसी साधना से प्रज्ञा तथा जपाय की एकता के रूप में जुड़ गया जो आगे चलकर 'रस' और 'रित' के रूप में 'कृष्ण' व 'राधा' वनकर वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में आराध्य वना, जिसके प्रेम का वर्णन जयदेव, विद्यापित आदि न किया। इस प्रकार सहजिया यौगिक साधना ही वस्तुतः इस वैष्णव प्रेम-साधना को जन्म देने वाली थी। अतः यह कहना गलत है कि चैतन्य का परवर्ती वैष्णव सम्प्रदाय पूर्ववर्ती सहजिया साधना से काई सम्बन्ध नहीं रखता। हिन्दू तांत्रिक मत तथा वौद्ध सहजिया सम्प्रदाय ही कालान्तर में एक नया रूप लेकर वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में वदल गया। इसमें 'शब्दावली' का अंतर अवश्य आगया है, सिद्धान्त बहुत कुछ वही हैं।

वैष्णव सहजयान का मुख्य सिद्धान्त 'प्रेम' का सिद्धान्त है। 'गुरुमिक' का महत्व वौद्ध सहजयान की तरह यहाँ भी सुरिचत है।

'पालवंश' के साथ वौद्ध मत बङ्गाल से नष्ट हो गया। उसके पश्चात् 'सेनवंश' में वैष्ण्य सहिजया मत प्रचित्त हुआ। जयदेव पहला किय हुआ जिसने राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया। यह 'सेन' वंश का दरवारी किव था। जयदेव का आश्रयदाता १२ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग का राजा लहमण्सेन था। विद्यापित व चण्डीदास समसामयिक किव थे। इन किवयों के प्रेमगीतों ने जनता के प्रत्येक वर्ण व वर्ग को प्रभावित किया था। परकीया का प्रेम आदर्श ही माना गया। फलतः चरित्रपतन के लिये इस मत को उत्तरदायी भी ठहराया गया।

इस मत में प्रेम व गुरुमिक्त के अतिरिक्त तीसरा बौद्ध प्रभाव महासुख की कल्पना का है। वैष्णव सहिजया भी जीव-ब्रह्म के मिलन-सुख को 'महासुख' की तरह ही मानते हैं परन्तु वे उसे 'अलौकिक प्रेम दशा' मानते हैं। शिव व शक्ति, प्रज्ञा तथा उपाय की मिलन स्थिति ही 'महासुख' है, यही श्रद्धय या युगनद्ध श्रवस्था है। राधा-कृष्ण की मिलन-स्थिति को भी शिव व शक्ति की मिलन-स्थिति के समान कहा गया है। दोनों का संयोग जो कि अलौकिक प्रेम की दशा है, अनितम 'सहजावस्था' है। वैष्णव मक्त मोन्न की स्थिति में

ऋदें ती सायुज्य मुक्ति का आदंशी नहीं मानते, जिसमें शराव-पानी की तरह एकता मानी जाती हैं, न वे इसे अभावात्मक दशा वतलातें हैं। भक्तों का मोच तो शुद्ध भावात्मक है, यद्यपि अलौकिक है। यह प्रेम को शाश्वत संयोगावस्था है। इसमें जीव का भगवान से प्रेम संयोग हो जाता है अगैर वह संयोग जन्य ऋलौकिक आनन्द को भोगता है। बौद्ध यौगिक किया में वस्तुतः वैष्णव-सहजिया सम्प्रदाय ने बौद्ध सहजिया यौगिक क्रिया में प्रांह्य काम वासना से प्रेम की भावना प्रहण करली ख्रौर उसे ख्राध्यात्मिक रूप दे दिया। इसे प्रेम का मंनोविज्ञान समभना चाहिये जिसे आध्यात्मिक साँचे में ढाल दिया गया। ईश्वरं को मनुष्य के प्रेम में खोजा गया। नित्य लोक में राधा वं कृष्ण के बीच शाश्वत प्रेम को ये भक्त आधार मानकर चले । राधा कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा या भगवान हैं। कृष्ण भगवान के रूप में तीन शक्तियाँ रखते हैं—स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति । स्वरूप शक्ति में सत्, चित् व आनन्द का मिश्रण है। ब्रह्म की तीन शक्तियाँ सन्धिनी, संवित् व ह्वादिनी हैं, राधा ब्रह्म की ही शक्ति है, राधा का वियोग कृष्ण से क्यों हुआ ? कृष्ण के भीतर दो तत्त्व हैं, भोक्ता तथा भोग्य। राधा भोग्य है, कृष्ण भोक्ता। दानों का सम्बन्ध नित्य है। युन्दावन इन दोनों का नित्य लीला धाम हैं जहाँ गुप्त रूप से नित्य लीला होती रहती है। राधा व कृप्ण के नित्य प्रेम को मानवीय प्रेम के द्वारा समकाया गया है। इनमें वैसा ही प्रम है जैसा एक परकीया स्त्री में अपने प्रेमी के लिये होता है।

श्रतः भक्त को भगवान से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा कि परकीया प्रेमी से करती है। स्वकीया के प्रेम को राधा छुण्ए के प्रति प्रेम की उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि वैवाहिक वन्धनों व नित्य के सहवास से उसमें तीव्रता नहीं रहती। प्रेम तो परकीया का ही श्रादर्श है जिसमें सारे सामाजिक बन्धनों का तिरस्कार कर विविध उपायों से परकीया, श्रपनी आत्मविभोरावस्था में पर पित से मिलने में कोर-कसर नहीं उठा रखती। यह प्रेम किसी स्वार्थ पर नहीं होता, प्रेम के लिये ही होता है। राधा व छुष्ण के श्रलों किक प्रेम की यही सर्वश्रेष्ठ उपमा है। श्रतः राधा को परकीया के रूप में चित्रित कर राधा के संयोग वियोग के विस्तृत वर्णन गलदश्रु भावुकता के साथ किये

गये हैं। परकीया के इस प्रेमिचत्रण में किसी सामाजिक अनुशासन की चिन्ता करने की आवश्यकता थी ही नहीं इसीलिए चण्डीदास व विद्यापित संयोग वर्णनों में इतनी अश्लीलता आ गई है क्योंकि राधाकृष्ण की संयोगलीला तो आन्यास्मिक जीव-ईश्वर मिलनावस्था का प्रतीक है।

चैतन्य की आराधना राधाभाव की आराधना थी। अपने को राथा मान कर, कृष्ण के प्रति उसी प्रकार आकर्षित होना ही ध्येय था। चैतन्य ने इसे धार्मिक रूप दिया था। वे राधा की तरह कृष्ण के वियोग में घण्टों रोते थे और मृच्छित हो जाते थे।

वैष्ण्य कवि 'राधाभाव' की जगह 'सखीभाव' मानते थे। जबदेव, विद्यापति, चएडीदास अपने को राधा की सखी के रूप में कल्पित करते थे जो स्वयं कृष्ण के साथ भोग करने की इच्छा न करती थी, परन्तु उसकी यह इच्छा सदा रहती थी कि वह कुण्ए व राधा की प्रेम कोड़ा को अप्राक्त नित्य वृन्दावन में देख सकें। नित्य लीला ही शाश्वत सत्य है। जयदेव की कविता की एक पंक्ति भी ऐसी नहीं वर्ताई जा सकती जिसमें कवि स्वयं सखी रूप में कृण्ए के साथ भोग करने की इच्छा करे, वह केवल राधा व कृष्ण की प्रेमलीला की फाँकी पाने का ही इच्छुक रहता है। इसी लालसा की पूर्ति ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। चरडीदास व विद्यापित का भी यही भाव रहता है। सखीभाव ही क्यों ? इसका उत्तर यह है कि जीव वस्तुतः कृष्ण की तटस्थ शक्ति-प्रकृति ही है। उसे अभिमान है कि वह पुरुष है, अतः स्वरूप शक्ति पाने के लिए पुरुषत्व का अभिमान छोड़ना और सखी के रूप में प्रकृत रूप में आना ही ध्येय होना चाहिए। राधा तो कृप्ण से अभिन्न हैं, अतः जीव को राधा न वन कर सखी वनने का ही भाव रखना चाहिए, जीव व भगवान एक कैसे हो सकते हैं ?

वृन्दावन में जो ऐतिहासिक राधा व कृष्ण हुए हैं वे भी अस्थायी रूप से नित्य लीला को वृन्दावन में अवतीर्ण करने ही आये थे। अतः वृन्दावन जा कर उस अरथायी लीला को देख कर शाश्वत लीला को हृद्यक्तम करना चाहिये। यह लीला मृत्युलोक के वृन्दावन के अतिरिक्त भगवान के नित्य थाम 'अप्राकृत वृन्दावन' में सदा हो निरहती है।

इस प्रकार राधाकृष्ण को लौकिक लीला का गान वस्तुतः ऋलौ-किक लोला का ही गायन है। लौकिक लीला के गायन से ही सखी रूप में जीव का नित्य लोला में प्रवेश हो सकेगा और वही जीव की मुक्ति होगी। भक्त कभी अद्वेतवादियों की तरह अपने को भगवान में मिलाकर एक नहीं होना चाहता। वह अपना अस्तित्व रखकर ही भगवान की लीला का आनन्द उठाना चाहता है।

त्रागे चलकर चैतन्य के वाद के वैष्णव कियों में यह विश्वास वढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण का तत्त्व विद्यमान है। इस भगवत् तत्त्व की संज्ञा 'स्वंरूप' है, इसके अतिरिक्त उसके लौकिक जीवन से मिला हुआ है, वह तत्व 'रूप' कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री में लौदिक शरीर 'रूप' है और अलौकिक तत्त्व 'स्वरूप' है जो राधा का अंश है। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण व प्रत्येक स्त्री राधा है। या यों कहें कि लौकिक पुरुष व स्त्री वस्तुतः कृष्ण व राधा की रूपलीला है। यह सिद्धान्त मूलतः हिन्दू तांत्रिकों से लिया गया है जिसमें प्रत्येक पुरुप शिव है और प्रत्येक स्त्री 'शक्ति'। बौद्ध तंत्रों में यही प्रज्ञा व उपाय है। इसी सिद्धांत ने वैष्णवों को यह वताया कि पुरुप व स्त्री अपने 'स्वरूप' की दृष्टि से कृष्ण व राधा ही हैं।

चैतन्य की 'ब्रह्म संहिता' में भी जिसे वे दिल्ला से लाये थे, तांत्रिक प्रभाव है। पाँचवें अध्याय में शतदल को 'गोकुल' कहा गया है, शिवर्लिंग व शक्तियोनि को नारायण तथा रामादेवी (लद्मी) के रूप में ब्रह्ण किया गया है, 'हिर' को पुरुप व 'श्री' को शक्ति कहा है।

'साधक रखन' नामक पुस्तक में कमलाकान्त ने ६ वीं शताब्दी में कुलकुण्डिलनी को 'राधा' बताया है। इसका उसी भाषा में वर्णन है जैसा वैष्णवों के यहाँ मिलता है।

वृन्दावन की कल्पना पर भी तंत्रों का प्रभाव है। वहाँ ऋतीता-वंस्था को 'नित्यदेश' कहा गया है। यहाँ भी 'नित्य वृन्दावन' कहा गया है। यह भी दो रूप वाला है—(१) नव्य वृन्दावन तो लौकिक वृन्दावन है (२) मन वृन्दावन-सावक का मन है। 'नित्य वृन्दावन' में दोनों आते हैं। कृष्ण राधा, रस व रिन, काम व मदन है। केदल रिसक इसे जान सकते हैं। पुरुष व न्त्री को पहले अपने को कृष्ण व राधा समभ कर लौकिक रिन करना चाहिये और धीरे-धीरे लौकिक वासना को अलौकिक प्रेम में पिग्णत करना चाहिये। तब पुरुष को 'कृष्णत्व' तथा स्त्री को 'राधात्व' प्राप्त हो जायगा, लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में वहल जायगा।

ऊपर के विवेचन से स्पट हैं कि वैष्णव सहिजया सम्प्रदाय पर वौद्ध सहिज पा सम्प्रदाय तथा हिन्दू तन्त्रों का पूरा प्रभाव पड़ा है। राधा व कृष्ण के प्रेम की साधना मूलतः तान्त्रिक साधना है। वैष्णव सहिजया सम्प्रदाय के अतिरिक्त बङ्गाल में शुद्ध वैष्णव साधना भी है ( Standard Vaisnavism ) जिस पर तान्त्रिक प्रभाव बहुत कम रह गया है। इस स्टैण्डर्ड वैष्णव मत पर पौराणिक अवतारवाद का प्रभाव अधिक है। विद्यापित व चण्डीदास सहिजया वैष्णव थे और चैतन्य मतावलम्बी शुद्ध वैष्ण्य ।

वैण्णव सहितया लौकिक व अलौकिक प्रेम दोनों को महत्त्व देते हैं, दोनों एक हैं। लौकिक प्रेम ही मानसिक अनुशासन से दिन्य प्रेम में बदल जाता है, किन्तु शुद्ध बैप्णव सम्प्रदाय में दोनों में अन्तर माना जाता है। कृष्णदास किवराज ने 'चैतन्य चिरतामृत' में लौकिक प्रेम 'काम' की निन्दा की है और 'दिन्य प्रेम' की प्रशंसा की है। सहजिया बैप्णव, प्रेम को काम ही का विकसित रूप मानते हैं, अतः वह भी आहत है। सहजिया बैष्णव, मनुष्य के अतिरिक्त किसी देवता को नहीं मानते, मनुष्य स्वयं कृष्ण का 'रूप' है।

इस सहजिया साधना के लिये 'सामान्य' जन अयोग्य हैं, अतः इस पन्थ में कठोर अनुशासन की आवश्यकता वतलाई है। 'काया-साधना' का यहाँ भी महत्व है। पिएड में ब्रह्माएड की कल्पना, चएडीदास में भी है। प्रेमी व प्रेमिका की संयोगावस्था वौद्धों की सद्जावस्था से सिलती-जुलती ही है। इस स्थिति का वर्णन भी सिद्धों की तरह प्रतीकात्मक शैली पर है। चएडीदास कहते हैं 'हे रामी घोविन, मैं तेरे चरणों को ही शीतल शरण मानता हूँ अतः सैंने वह शरण प्राप्त कर ली है, तू मेरे लिए वेदों का

रहस्य खोलने वाली है। तू मुभ 'शिव' के लिए शक्ति के समान है। तेरा शरीर राधा का शरीर है। इसमें काम वासना कहाँ है ?'

सिद्धों के सहज-यान तथा हिन्दुच्यों के शैव तन्त्रों की शिव शक्ति कल्पना ने किस प्रकार वैष्णव-सहजयान को प्रभावित किया यह हम देख चुके । राधा-कृष्ण का, प्रेम-देवता के रूप में विकास भी हमने देखा कि किस प्रकार यह शिव-शक्ति या प्रज्ञा उपाय का ही वैष्णव रूप था । जयदेव, चरडीदास तथा विद्यापित की राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रेम-लीला को समभने के लिए इस वैष्ण्व सहजिया मत का श्रध्ययन स्त्रिति त्र्यावश्यक है । परन्तु चरुडीदास ने जिस प्रकार रामा धोबिन सम्बन्धी पदों में सहजयान को ऋपनाया है, उसी प्रकार विद्यापित या जयदेव ने अभ्यास नहीं किया था। अतः इन दोतों कवियों में तथा चण्डीदास के भी विशुद्ध वैष्णव पदों में (Standard Vaisnavism) राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का गान सखी रूप में किया गया है। वहाँ अरजीलता तो है, अीर खूब है परन्तु सहजिया शब्दावली तथा प्रतीकात्मक भाषा नहीं है जिसका एक उटाहरण हमने ऊपर दिया है। परन्तु जयदेव और चएडीदास की भक्ति भावना पर तान्त्रिक प्रभाव पर्यात था जैसा कि सिद्ध किया जा चुका है ।ॐ जिसे हम स्टैरडर्ड वैष्णव मत कहते हैं उसका स्त्राधार रहा है श्रीमद्भगगवत पुराख । किन्तु डक्त पुराख में राधा का नाम नहीं मिलता । यह कल्पना व्यथं है कि वहाँ कृष्ण एक गोपी विशेप से प्रेम करते दिखाये गये हैं अतः वही गोपी आगे 'राधा' के रूप में विकसित हो गई होगी । वस्तु-स्थिति यह है कि राधा का विकास 'शक्ति' की कल्पना में निहित है जैसा हमने ऊपर देखा है। सहजवानियों शैव तथा शाक्त तान्त्रिकों के प्रभाव से 'राधा' को कृष्ण के साथ स्थापित कर दिया गया। राधा का सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन जयदेव के गीत-गोविन्द में मिल त है। यो प्राक्तत भाषा में उनका मूल खोजा जासकता है, किन्तु सर्वप्रथम विस्तृत श्रीर मान्य रूप 'गीत गोविन्द' में ही दिखाई पड़ता है। गीत गोविन्द की इस परम्परा के पीछे तो तान्त्रिक प्रभाव था जबकि भागवत में गोपी-कृष्ण विहार उच्च वैष्णव साधना में प्रचलित था । ऋतः भागवत की परम्परा वैष्णवीय परम्परा है स्रौर गीत गोविन्द की परम्परा सहजयान से प्रमा-

क्षं देखिए Obsoure religious cults शतीशचन्द्र विद्याभूषण अध्याय ५

वित परम्परा है। पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी उक्त परम्परात्रों को अलग अलग माना है पर क्यों इस पर प्रकाश नहीं डाला और न विकास वतलाया है। आगे चल कर गीतगोविन्द की परम्परा तथा भागवत की परम्परायें 'सूरदास' में मिलकर एक हो गई हैं, जहाँ राधा व गोपियाँ दोनों विद्यमान हैं। चण्डीदास व विद्यापित वीच की स्थिति में हैं जिन में स्टैण्डर्ड वैष्णवमत तथा सहजयान का मिश्रण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सहजयानी प्रवृत्ति के कारण शृङ्कार में वह पवित्रता नहीं रह गई जो सूरदास में मिलती है। इसीलिये पूछा जाता है कि विद्यापित भक्त कवि हैं या शृङ्कारी कवि ? हमने जैसा कहा उसके उत्तर के लिये सहजयानी व वैष्णव परम्पराओं को समभने का प्रयत्न करना चाहिये। (देखिये मध्यकालीन धर्मसाधना, पृष्ठ १३४)

### शाक्त-मत

विकास—सिन्धु-घाटी की सभ्यता में शक्ति उपासना प्रच-ितत थी। यह शाक्त मत की प्राचीनता का ऐतिहासिक आधार है। इसके अतिरिक्त भारत ही नहीं अनेक देशों में शक्ति की उपासना के सूत्र मिलते हैं।

श्रुति-स्मृति, श्रौर धार्मिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो गृह्य-सूत्रों तक शक्ति-पूजा का प्रचार नहीं दिखाई पड़ता। महाभारत के समय में दुर्गा-पूजा श्रवश्य प्रचित्तत दिखाई पड़ती है। हरिवंश पुराण के श्रनुसार वह महिषासुर-नाशिनी है, सुरा श्रौर मांस की भित्तका है, वह यशोदा की पुत्री होकर अवतरित हुई जिसे कंस ने पत्थर पर पटक कर मार हाला था। वह वासुदेव की वहिन है श्रौर विन्ध्याचल उसका निवास-स्थान है।

रुद्र की तरह शक्ति की उपासना भी आर्थेतर उपासना प्रतीत होती है। शवर, पुलिन्द आदि निम्न-जातियाँ इसे पूजती थीं।

किन्तु पुराणों में उसे सम्पूर्ण देवों की अधिष्ठात्री देवी स्वीकार कर लिया गया । शिव, विष्णु, ब्रह्मा उसी के अंश हैं। एक बार शुम्भ-निशुम्भ सेपीड़ित देव हिमालय।पर पार्वती के पास गये। वे गङ्गा मेंस्नान करने आ रही थीं। शिव के संकेत से पार्वती के शरीर से 'अम्विका' उत्पन्न हुई', अतः उनका शरीर काला पड़ गया। तव से वे 'कालिका' कहलाई'। शुम्भ, निशुम्भ से लड़ते समय क्रोध से पार्वती का मस्तक भी काला हो गया। नरमुख्डों की माला धारण करने से चामुख्डा वनीं।

पुराणों व महाभारत के पूर्व भी 'शक्ति' का अस्तित्व माना गया है। ऋग्वेद के आठवें मण्डल के अन्तिम सूक्त में सरस्वती की स्तुति है। यजुर्वेद में सरस्वती को आहुति दी गई है। अथर्वशीर्ष, देवीसूक्त, तथा

क्ष मो॰ दीच्तार Some uspegts of वायुपुराण तथा हिन्दुत्व रामदास गौड़

'श्री स्क' देवी के ही स्तवन हैं। इनमें 'देवीस्क' में देवी स्वयं अपनी महिमा का वर्णन करती है। वहाँ वह साम की अधिकारिणी, धन-दात्री, शत्रु-नाशिनी, सृष्टि-नियामिका कही गई है। देवताओं से उसका महत्त्व अधिक वताया गया है—

> ऋहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शखे हन्तवा उ ऋहं जनाय, समदं कृणोन्यहं, द्यावा पृथ्वी ऋा विवेश

में रुद्र के धनुष पर प्रत्यद्धा चढ़ाती हूँ, ताकि शत्रुओं का वध हो। शत्रुओं के साथ संप्राम करती हूँ। मैं स्वर्ग व पृथ्वी में व्याप्त हूँ।

श्रयवेवेर में भो "श्रहं रहे भिः, वसुभिः चरामि" द्वारा 'देवी' की महिमा का वर्णन किया गया है।

'देवी-भागवत' शाकों का मुख्य पुराण है। देवी-पुराण तथा नार्कण्डेय-पुराण में भी उसका विस्तार से वर्णन है। रामायण में देवी की स्तुतियाँ हैं।

शाक्तों के अनुसार उपनिषदों में 'देवी' का ही ब्रह्म रूप से वर्णन किया गया है। अस्तु।

राक्ति के सात ह्रप माने गये हैं—हाही, माहेश्वरी, कौमारी, वैब्ण्वी, वाराही, नरसिंही, तथा ऐन्द्री। यही सात राक्तियाँ अनेक ह्रप धारण करती हैं। यशोदा की पुत्री, भीमा, स्कम्भरी, आदि राक्ति के ही ह्रप हैं। वस्तुतः विष्णु के अवतारों की तरह ये एक के अनेक ह्रप नहीं हैं और विष्णु के अवतारों में भी, कर्म, मत्त्य, वराह आदि प्राचीन काल में आर्थेतर जातियों के 'टॉटेम' रहे होंगे जिन्हें आर्थों ने ईश्वर को अवतार स्वीकार कर लिया। जो हो, स्कम्भरी आदि अनेक देवियाँ एक के अनेक ह्रप नहीं हैं विल्क इनका अपना-अपना अलग विकास हुआ है, कालान्तर में इन्हें एक का अनेक ह्रप मान लिया गया। हिन्दुओं की यह प्राचीन प्रवृत्ति रही है कि वे अनेक विखरे तत्त्वों को एकत्र कर उन्हें एक तत्त्व का ही विस्तार मान लेते हैं। इसी प्रवृत्ति ने अध्यम, बुद्ध, आदि को विप्णु वना दिया और २४ अवतारों को, जिनका अलग-अलग विकास हुआ था, एक ही 'ब्रह्म' का विपुत्त विस्तार सिद्ध

इकर दिया गया। यही प्रवृत्ति यहाँ कार्य करती है। अनेक देवियाँ निम्न जातियों, वन-वासियों, अनार्यों आदि की देवियाँ थीं, पुलिंद व शवर आदि इन्हें पूजते थे। इन्हें तब सुरा व माँस की मेंट मिलती थी। जव 'रुद्र' तथा 'अप्ति' को एक मान लिया गया तो दुर्गा की शक्ति अप्ति की लपट के रूप में दुर्गा का जिह्वा मान ली गई। अप्ति का कराल रूप ही कराली तथा काली का सुख्य कारण था। रुद्र की पत्नी के रूप में अनेक देवियाँ कल्पित कर ली गईं। रुद्र के साथ इनकी पूजा भी चल पड़ी। नार्गों की प्रसिद्ध देवी 'मनसा' ने किस प्रकार अपनी पूजा के लिये सह र्ष किया और अन्त में शिव के परामर्श से उसकी पूजा एक आर्य राजा हरा स्वीकृत हुई इससे सब परिचित हैं। देवी-पूजा में भी 'भय' तथा सांसारिक लाभ की वृत्ति ही सुख्य थी। 'शत्रु नाश' रोग-नाश आदि के लिए आज भी देवी के यह होते हैं।

उत्पर वैष्ण्यी, वाराही, नरसिंही आदि देवियों की कल्पना अवतारों की पित्तयों के रूप में हुई। श्रागे ब्राह्मणों ने कात्यायिनी, कौशिकी आदि देवियाँ और किल्पत कीं। शक्ति के भयङ्कर रूप की कल्पना में कापालिक व कालामुख भी किटविद्ध हो गये। पशु विल होने लगी। देवी का यह प्रथम रूप था।

् दूसरा रूप पिवत्र रहा इसमें नियामक शक्ति के रूप में देवी की पूजा होती थी, इसमें यज्ञ, पूजादि का विधान था पर 'वामाचार' न था। प्रार्थना व भक्ति ही प्रधान थी।

देवो उपासना का तीसरा रूप काम वासना को लेकर चला। इसमें वाममाग था। इसमें 'शक्ति' को लेकर (किसी स्त्री को लेकर) उपासना होतो थी जैसे कि बौद्ध सिद्धों में 'योगिनी' को लेकर साधनायें होती थीं। तन्त्रों में देवी आनन्द मैरवी, त्रिपुर सुन्दरी तथा लिला का विकास हुआ। त्रिपुर सुन्दरी के स्थान की मनोरम कल्पनायें चल पड़ीं। यह शैय्या पर—शिव की जङ्घां आं परं—शयन करती है। 'महासेन' इसकी चादर तथा सदा-शिव इसका तिकया है। शैय्या के चारों पर न्या, क्रं, न्या तथा ईश्वर के रूप धारी हैं। इस प्रकार तन्त्रों में देवी को सर्वोच्च स्थान मिल गया। देवी के साथ महा-भरव की उपासना भी होती है। महाभैरव ह वस्तुओं की समष्टि का

नाम है। काल, काल-च्यूह, नाम-च्यूह, ज्ञान-च्यूह आदि ही भैरव के अवयय हैं। महाभैरव देवी की आत्मा है, दोनों एक हैं। जब दोनों समरसना (Intense love) की अवस्था में रहते हैं, तभी सृष्टि होती है। इस कल्पना ने तान्त्रिक शाकों में योनि पूजा अचलित करदी। किसी लौकिक 'सुन्दरी' को लेकर उसकी विविध कियाओं से योनि पूजा कर उसमें 'त्रिपुर सुन्दरी' की कल्पना कर ली गई। कापालिक और कोल इसमें भी श्रंब कापालिकों की माँति भाग लेते हैं।

शाक्त-दर्शन—यह शाक तन्त्रों या आगमों में वर्णित है। शाकों ने देश का भौगोलिक विभाजन किया है। विन्ध्याचल से चटगाँव तक का प्रदेश 'विप्णु क्रान्ता' कहलाता है, 'स्थक्रान्ता' विन्ध्याचल से तिब्बत तंक, 'श्रश्वक्रान्ता' दिच्ली भारत तथा जावा आदि हीयों तक।

इन तीनों क्रान्ताओं में शाक्तों के अनुसार ६४ तन्त्र प्रचितत थे। इनके तीन केन्द्र हैं, काश्मीर, काझी तथा कामाख्या। इनमें 'कामाख्या' को कौल मत का गड़ माना जाता है।

कुछ शाक-उपनिषर् भी हैं यथा कौल, भावना, अरुण, अह त-भावना, कालिका, तारा, त्रिपुर आदि ।

शाकों में दो मत प्रधान हैं श्रीविद्या तथा कौल। श्रीविद्या के आचार्यों में दत्तात्रेय, अगस्त्य, कुर्वाक्षा, गौड़पाद, तथा शङ्कर प्रसिद्ध हैं। सौन्दर्य लहरी, कामकलाविलास आदि अनेक उचकोटि के दन्ध इस सम्प्रदाय की सम्पत्ति माने जाते हैं।

राक अढ तवादी हैं परन्तु वे विवर्तवादी न होकर 'परिणाम-वादी' हैं अतः इसे शक्ति-विशिष्टाढ ते सत भी कह देते हैं। एष्टि का मूलतत्व 'अजा' या आद्या शक्ति है जो अनन्त और अव्यक्त है। शाक्त अपने दार्शनिक प्रन्थों को इसीलिये 'आगम' कहते हैं क्योंकि उनमें 'अहोय' शक्ति का आगमन होता है। यह परम तत्त्व शिय है। ब्रह्मा एष्टि की अभितृद्धि नहीं कर पाते थे तव उन्होंने 'शक्ति' से प्रार्थना की। शक्ति ने विमर्श या रफूर्ति वनकर 'विन्दु' का स्प धारण किया। शिव ने प्रकाश या तेजस के रूप में उसके भीतर प्रवेश किया। जब शक्ति ने शिव में प्रवेश किया। दो विन्दु की वृद्धि होने से 'नाद' नामक स्त्री कत्त्व उत्पन्न हुआ। ये दोनों नाद तथा विन्दु मिलकर एक होत्रये, इसीलिये इनको ऐक्शवस्था 'अर्घ नारीश्वर' अवस्था कहलाई। यह 'संयुक्त विन्दु' भी कहलाता है। यही स्त्री व पुरुष के बीच आकर्षण या श्रोसिक का कारण बनता है, अतः यह 'काम' कहलाया।

दो विन्दु और होते हैं (१) श्वेतविन्दु पुरुष होता है (२) रक्त-विन्दु स्त्री। दोनों मिलकर 'कला' की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार संयुक्तवि हु +रक्तविन्दु +श्वेतविन्दु तीनों मिलकर 'काम-कला' को जन्म देते हैं। ये चारों तत्त्व मिलकर वास्तविक सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। 'काम-कला' को सृष्टि की नियामिका शक्ति माना गया है। इस प्रसङ्ग में संयुक्तविन्दु सूर्य को देवी का वदन तथा अग्नि व चन्द्रमा को उनका वक्तस्थल कहा गया है।

त्रर्धकला को 'योनि' कहा गया है। इस प्रकार सृष्टि की प्रज-नर्न क्रिया स्पष्ट की गई है।

शक्ति ही मुख्य है जो परा, लिलता, भट्टारिका तथा त्रिपुर-सुन्दरी कहलाती है। शिव 'अ' है और शक्ति 'ह'। ह = अर्थकला या गर्भ है। 'ह' अर्थकता में 'अ' (शिव) का संयोग होने से 'कामकला' या त्रिपुर सुन्दरी पूर्ण होती है। अर्थात् 'कामकला' शिव व शक्ति से मिजकर वनती है। यह 'कामकला' अहम् कहलाती है, अतः उससे किंतित सृष्टि भी अहम् = अहङ्कार से पूर्ण होती है। जब लोग काम-कला बिलास का अध्ययन करते हैं और योग का अभ्यास करते हैं अर्था [ लब 'अ' से 'ह' तक का ( सब अन्तरों का या पूर्ण ज्ञान का ) परिचय प्राप्त हो जाता है तब अहम् में मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार अ से ह के बीच में सारे अन्तर आ जाते हैं, उसी प्रकार 'कामकला' के द्वारा सारी सृष्टि बनती है। इसिलये वह 'परा' है, सृष्टि परिणाम है, विवर्श या माया नहीं।

इस दर्शन में स्त्री तत्त्व की प्रमुखता है, यद्यपि नर तत्त्व (शिव) प्रहर्ग किया गया है पर साधन रूप में ही, मुख्य तो शक्ति ही है। अतः इस शक्ति = त्रिपुर सुन्दरी की पहचान अवश्य होनी चाहिए। समादाय के एक सिद्धान्त विशेष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने को िपुर सुन्दरी ही मानना चाहिए, चूँकि नियामक तत्त्व स्त्री हैं अतः सब स्त्री हैं। पाठक देख चुके हैं कि चैतन्य अपने को राधा मानते

शाक्त-मत २७६

थे, सखीभाव की उपासना में तो प्रत्येकं व्यक्ति स्त्री ही है, पुरुष कोई नहीं। इसीलिये वैष्णवीय राधा-कृष्ण की भक्ति पर शाकों का प्रभाव माना जाता है।

साय कों के लिये दी ज्ञा दी जाती है। प्रथम सोपान में स। घक को शिव के खड़ में शियत देवी का ध्यान करना चाहिये जो कि नहा-पद्म वन में विहार कर रही है। यही खात्मा है।

हितीय सोपान जो कि शाक-साधना में सर्वधंष्ठ गाना जाता है, चक्र-पूजा का है।

तृनीय सोपान में शाक्त सिद्धान्तों का मनन तथा तद्वुसार अनुभूति की प्राप्ति है।

चक्रपूजा को शाक्तों ने अधिक महत्व दिया है— सका प्रार-िम्भक रूप चक्रों की चित्र-पूजा है। एक भो उपत्र या स्वर्णपत्र के केन्द्र में स्त्री की योनि का चित्र वना रहता है उसके आस-पास ६ और चित्र रहते हैं। शाक्त दो प्रकार के हैं—(१) कौल, (२) सामयिन। इनमें कौल स्थूल चित्रादिकों की पूजा करते हैं, द्वितीय भावारमक पूजा करते हैं।

प्रारम्भिक कील केवल चित्र-पूजा करते थे, उतर कील तो किसी सुन्द्री स्त्री को सुरा, मांस, मधु, मत्त्रादि का सेवन कराते हैं तथा स्वयं करते हैं, 'सामयिन' इन क्रियाओं से घुणा करते हैं। ब्राह्मण भी कील सम्प्रदाय की दो ता लेते थे। भैर गी-चक्र की पूजा में एक विचित्र रोति प्रचलित थी। चक्र-पूजा के समय छोटी-वड़ी सव जातियों के लोग 'ब्राह्मण' मान लिये जाते थे परन्तु पूजा समाप्त होने के बाद फिर अपनी जातियों के हो जाते थे। चमार पूजा के पहले व बाद में चमार रहता था किन्तु पूजा के समय वह 'ब्राह्मण' मान लिया जाता था।

शाक्तमत का अभी वहुत सा साहित्य अप्रकाशित है। पर इतने विवेचन से ही स्पष्ट है कि इसकी गुह्य-साधना का रूप कैसा था। समाज के कड़े अद्धुशासन से विद्रोह कर वर्ण, जाति, यौन सम्बन्ध पर-तन्त्रता, भोजन-पवित्रता के सिद्धान्तों के विरुद्ध शाक्त-वामाचार एक विद्रोह के रूप में विकसित हुआ। रन्दु इसमें व्यभिचार को भावना अधिक थी, क्योंकि वौद्ध सिद्धों ने श्राह्मण्वादी, श्राचार प्रधान समाज की जैसी स्वस्य श्रोर कड़ी श्रालोचना की है वैसी शाक्तों के यहाँ नहीं मिलती है, चक्र-पूजा-स्तवन श्रवश्य श्रधिक मिलता है। परन्तु यह चक्रपूजा इतनी श्रधिक श्राकर्षक वन गई थी कि ब्राह्मण् भी इसमें भाग लेते थे। ब्राह्मणों के द्वारा की गई अवतारों की कल्पनाश्रों पर शाक्तों की 'शक्ति' का प्रभाव बहुत श्रधिक पड़ा।

प्रायः पुरुष श्रवतार के साथ साथ 'शक्ति' की उद्भावना श्राव-रयक मानी गई। गीता में पुरुष के साथ प्रकृति के संयोग का वर्णन है—''तस्मिनगर्भे द्धाम्यहम्'' से प्रकृति के गर्भभें पुरुष ( ब्रह्म ) द्वारा वीर्य-स्थापना पर सम्भवतः 'शाक्त' प्रभाव रहा होगा।

पुराणों में तो विष्णु के सारे अवतार युगल रूपों में ही पूजित हैं, प्रत्येक अवतार की शक्तियों की उपासना भी अलग-अलग होने लगी यथा 'नारायण' के साथ 'लच्मो' की पूजा ऋलग भी होती है ( महालद्दमी पर्व ) सूर्य के साथ सावित्री, गएश के साथ अम्विका की पूजा चल पड़ी। सीताराम, राधाकृष्ण पर निश्चित रूप से इसी शाक्त-मन का प्रवत्त प्रभाव है। विशेषकर राधा व कृष्ण की रित का इतना खुल कर वर्णन जयदेव व विद्यापित पर शाक्त प्रभाव को ही सूचित करता है क्योंकि सौन्दर्य-लहरी जैसे प्रन्थों में 'देवी' का सौन्दर्य अद्भुत कवित्व-कला के साथ वर्णित हुआ है। 'राधा' को प्रमुखता शायद शाक्त-प्रभाव के द्वारा ही मिली। वङ्गाल में 'काली' के साथ, राधा-भाव रखने वाले चैतन्य तथा सखी भाव रखने वाले झनेक भक्तों पर यही प्रभाव रहा होगा। स्वयं राधा-कृष्ण के त्रादि वैष्णव प्रवर्तक निम्वार्क ने शाक्त मतों से प्रभावित होकर 'राधा' को कृष्ण के साथ दार्शनिक रूप दे दिया था। ''उस समय की ही यह युक्ति है कि द्विज-मात्र जो वेद माता गायत्री की संध्योपासना करते हैं वे शाक्त हैं'''' ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम शताब्दी के आस-पास से शाक्त मत प्रवल होता गया और इसने एक ओर नो बौद्धों के तान्त्रिक मत पर प्रभाव डाला तथा दूसरी श्रोर शैव, वैष्णव, गर्णेशमत तथा सौर मतो को प्रभावित किया। शङ्कराचार्य के समय शाक्त वामाचार अपने चरम उत्कर्प पर था। शैव व शाक्त कौल-कपालिकों की लम्बी जमातें व्यभिचार के लिये चक्र-पूजा के बहाने मिलती थीं। यहाँ किसी प्रकार का कोई वन्धन

न था, यहस्यों में भी अनेक देवियों के पृज्ञा-विधान पर वाममार्ग का प्रमाव अवशेष है । इन्हीं बौद्ध-शाक्त, शैव कापालिकों ने वैदिक स्त्राचार के विरुद्ध विद्रोह किया था । ये समता के उपटेशक थे परन्तु वह 'समता' किस घरातल पर पहुँचने पर शाप्त होती थी, जनता इसे जानती थी अतः समाज में सन्तुलन लाने के लिये वर्णाश्रमवादी होने पर भी उद्दार दृष्टि रख़ने वाले वैष्णवों के साथ जनता कीर्दन, प्रार्थना मन्दिर पूजा हरि-सेवा के पथ पर चल पड़ी। स्वयं शैवमार्गी 'नाथों' ने जो बौद्ध द्र्शन से भी प्रभावित थे, यदि वामगानियों का आघार मॉंस-महिरा और मैंशुन था तो हठवोनियों का आदर्श कठोर यौगिक सावना थी जिसमें शरीर को पीड़ा देने के विविव दङ्ग प्रचलित थे, नाना चळी व नाड़ियों के सावन के विवान थे, साथ ही इंखर का हुन निर्विकार-प्रजुख निरखन था। योग के चमत्कारों सें जनता प्रमात्रित होकर नायों का ऋाइर तो करती थी. इनका साथ देने बाले गोपी, भर्त हरि जैसे वैरागी राजा भी मिल जाते थे, देश पर इनकी वाक भी बैठ चुकी थी। परन्तु इनके पास जनता के हृद्य छों। रमाने की श्रीपधि न थीं। इतनी कठिन सायना जनता के योग्य न र्था। ननी तो मक्तों ने ज्ञान से भी अधिक 'जोन' का विरोध किया। 'वैष्एकों' ने वर्न के सरलीकरए की पद्धति अपना ली थी। उसके श्रासम्ब, उसकी पूजा दिवियाँ, उसकी समन्ययात्मक प्रवृत्ति ने जनतां के हर्य को जीव लिया। देश, हठयोग, नायावाद, वान-मार्ग, सहुद-सावना के मार्ग पर न चलकर कैंघ्लव कवतारों की उपासना को लेंकर चला। इन्निए, उत्तरन्सुनराद, बङ्गाल, पञ्चाव सब में मध्यकाल में मक्ति की कट्ट बारा वह निकली। निर्मु ए ईखरोपासक भी इस लिये सकत हो पाये क्योंकि वे मक्त थे। योर व्यक्तिरही वितन तथा साबन पढ़ित्यों के कारस विज्ञोही होने पर भी सिद्धों, नायों के सन्वज्ञायों की आंबार सूमि उनके पेरों से विसक गई और उज़ार मानवतावादी (liberale) वैष्यव आचार्यों की विजय हुई प्रश्रीप वें की, कर्त, वेड़, शास्त्र के समर्थक वने रहे।

## शैव-मत

विकास—वैदिक ऋषि प्रकृति के कोमल और भयङ्कर दोनों रूप देखते थे, वे एक ओर तो उपा नागरी के पीछे प्रधावित प्रेमी सिवता का दर्शन करते थे तो दूसरी ओर 'मरुत' का प्रचएड बेग भी उनकी चित्त-वृत्तियों में भय का संचार करता था, मरुत वृत्त तोड़ता था, घर गिरा देता, वज्जपात करता, मनुष्य, पशु, पित्तयों को आपित्त में डाल देता, रोग फैलाता तथा अनेक वस्तुओं को उड़ा ले जाता था। जब आकाश की छाती पर 'मरुन' वेगपूर्ण गित से भीषण शब्द करता तो ऋषि 'मरुत' में एक भयङ्कर देवता की कल्पना करने लगे। उन्होंने 'मुरुन' को रुद्ध का पुत्र बताया। रुद्ध और भी भयङ्कर होगा। परन्तु यदि देवता सदा भीषण रूप ही धारण किये रहते तो साधक की आशा नष्ट हो जाती। अतः उसी देवता में भीपणता के साथ दया की भी कल्पना हुई। रुद्ध शिव मान लिये गये। यह रुद्ध व शिव की उत्पत्ति के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण रहा होगा।

रुद्र का वर्णन—ऋग्वेद ७, ४६, ३ में मिलता है। वह ऐसे वाण फेंकता है जिससे पशु व मनुष्यों का नाश हो सकता है। पशुत्रों की रचा व विनाश करने के कारण रुद्र का नाम 'पशुपति' पड़ा, जैसे पशुत्रों की रचा के कारण 'सूर्य' का नाम 'पूपन्' पड़ा था। १३ पूषा गा अन्वेतु नः, पूषा रच्तवर्वतः, पूषा वाजं सनोतुनः। अर्थात् हे पूषन्! तुम हमारे देव हो, हमारी गायों की रच्चा के लिये उनके पीछे जास्रो। पूषन् चोरों से घोड़ों की रच्चा करता है तथा हमें वह सन्न देता है। इसी प्रकार 'पशुपति' की कल्पना बहुत प्राचीन है। यजुर्वेद के , 'शत रुद्रीय' अध्याय में शिव का वर्णन है। वहाँ उसे गिरीश, गिरिन्न,

ह देखिए ऋग्वेद् म० ६, सूक ५४

श्रीपिधपित कहा गया है। वह श्रीम से सम्बन्धित होने के कारण हैं 'कपर्दि' कहा गया है श्रीर 'श्रीम तथा मरुत' की प्रार्थनायें वेदों में मिलती ही हैं। × इस प्रकार मरुत, श्रीम व रुद्र का पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया। 'रुद्र' की सहज प्रसन्न होने तथा कल्याण करने की वृत्ति के कारण उसे शर्व, शिव नाम प्राप्त हो गये। कुछ विद्रान यह मानते हैं कि वेदों में जिस रुद्र का नाम श्राया है उसका श्रादि निवासियों के 'देवता' के साथ मिश्रण हो गया—

"Vedic Rudra is amalgamated an aboriginal God of vegetation, closely connected with pastoral life."

— Cambridge History Volu—I

हृ अनेक हैं उन्हें 'गण' भी कहते हैं। 'गण' का अर्थ है कवीला। (Tribe), ऐसा प्रतीत होता है कि शिव आर्येंतर जातियों के पूड्य देवता थे इसीलिए वे गणपति कहलाये। गणों में कुम्हार, रथकार, वढ़ई, लोहार, निषाद आदि कमकर थे। इन्हीं लोगों के आराध्य थे 'गणपति कद्र' जिन्हें वाद में आर्यों ने स्वीकार कर लिया। प्रमाण यह है कि शिव वस्ती से दूर जङ्गलों, पहाड़ों आदि में रहने वाले देवता हैं।

धीरे-धीरे 'शिव' के रूप में आयों ने अपनी उर्वर कल्पना से उन्हें उच्च स्तर पर बैठाया, शर्व व शिव भी अलग- अत्तर देवता थे जो 'रुइ' के साथ जोड़ दिये गए। भव तथा शिव पापियों के नाशक माने गये। भूतपित व पशुपित स्पष्ट उन्हें अनार्थ देवता प्रमाणित करते हैं । वेदों में ब्रह्मा द्वारा रुइ को उषा का पुत्र कहलवाया गया, उन्हें सात नाम दिये गये। शर्व, उप, अश्वीन, रुइ नाशक रूपों के प्रतीक हैं और भव, पशुपित, महादेव, तथा ईश कल्याण के। यजुर्वेद में चित्रयों द्वारा शिव का भीएण रूप पूजित था। गृह्म-सूत्रों में शिव की पूजा के लिये वस्ती के वाहर का स्थान बताया गया है जहाँ बैल या साँड़ की विल देने का विधान निश्चित किया गुया है। शिक्यों के नाम हैं इन्द्र णी, रुद्राणी, शर्वाणी

मा ऋगवेद सुक्त १६, मन्द

<sup>\*</sup> अथर्ववेद में 'पाशुपति' कह कर शिव को पुकारा गया है—देखिये Religious sec's in India am 'ng Bindus.

तथा भनानी। तात्पर्य यह कि सूत्र-काल तक रुद्र एक भदं हूर देवेंता वना रहा, यद्यपि उनका कल्याएकर रूप भी स्पष्ट हो रहा था। भिय को वृत्ति के कारण ही 'रुद्र' के पूजकों में आगे 'कापालिक' जैसे सम्प्रदाय वन गये।

श्वेताश्वेतर उपनिषद के तृतीय अध्याय में रुद्र का दार्शनिक धार्मिक रूप आया, रुद्र का यहाँ अहे त-ब्रह्म के समान वर्णन हैं—

'एकोहि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु-र्य इंमांक्षोकानीशतर्दर्श-नाभिः' रुद्र एक है, अतः ब्रह्मविद् उससे भिन्न किसी अन्य की अपेचा नहीं करते। वह शक्तियों से इस लोक का शासन करता है।

> या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्तनुवा शत्तमयीं गिरिशत्ताभिवाकशीहि॥

हे रुद्र ! तुम्हारी जो मङ्गलमयी, शान्त और पुर्वेय प्रकाशिनी मूर्ति है, हे गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी के द्वारा तुम हम री श्रोर देखो ।

> यामिनुं गिरिशत्त हस्ते विभव्यं स्ते । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिं सीः ५ुरुषं जगत्।

है गिरि पर निवास करने वाले, जीवों की च्रोर फेंकने के लिये तुम अपने हाथ में जो वाण धारण करते हो, है गिरित्र उसे मङ्गलमय करो, किसी जीव या जगत की हिंसी मेंत करों।

यहाँ, शङ्कर को गिरित्र, गिरिशत्त कहा गया है, (कैलांशवासी होने की कर्ल्पना) उनकी मूर्त्ति का कर्ल्याणमंथी कहा गया है (शिवा) तथा हिंसा न करने की प्रार्थना की गई है (रुद्ररूप)। किन्यु उपनिपद में विणित शिव वस्तुतः शैव सम्प्रदाय की वंस्तु न वने पाई थीं। रुद्र का अर्थ सामान्यतः 'ब्रह्म' है। परन्तु उपनिपद में सम्प्रदाय के विकास के लिये उपर्युक्त तत्त्व स्पष्ट हैं। स्वेताश्वतर उपनिपद, गीना व भागवत के पूर्व वन चुकी थी। जैसे वैप्णवों के लिये गीता व भागवत के पूर्व वन चुकी थी। जैसे वैप्णवों के लिये गीता व भागवत प्रिर्णा के स्रोत हैं वैसे ही शैवों के लिये खेताश्व र उपनिपद। वासुदेव के पहले ही से 'रुद्र' या उसका अवतक कोई प्रतिद्वन्दी न था परन्तु वासुदेव के श्रात ही विप्णु-उपासना ने शिव के महत्त्व को कम कर दिया क्यों के बैज्णवधम मूलतः प्रेम पर आधारित था श्रीर शैवमत-

भय पर । पाशुपत मत उक्त उपनिपद के आधार पर वना होगा तथा पतंत्रालि के पूर्वतक यह पूर्णरूप से सङ्गठित हो चुका था । (१४० B C )

उमा-हेमवती—'केन' में 'उमा' शब्द श्राया है। एक बार इन्द्र, मरुत तथा श्रिम ने एक 'शक्ति' के दर्शन किये पर उसने देवों की परीचा ली। उसके द्वारा दिये गये 'तृगा' को न श्रिम जला सकी, न मरुत उड़ा सका। इन्द्र के श्राते ही शक्ति छिप गई। उमा हेमवती उसी स्थान पर दिखाई पड़ी। पूछने पर पता चला कि वह शक्ति 'ब्रह्म' थी। स्पष्ट है कि यह कहानी देवताश्रों के महत्त्व को कम करके ब्रह्म की सर्वोचशक्ति की श्रोर संकेत करती है।

श्रथर्वशिरा उपनिषद बहुत पौछे की उपनिषद है। इसमें श्रख़रह रुद्र-महिमा वर्णित है। विष्णु, माहेश्वर, उमा, स्कन्द्र, विनायक सब उपस्थित हैं। रुद्र को यहाँ भगवत् भी कहा गया है। कहा गया है कि 'पाशुपत' भक्त को मन्त्र के साथ शरीर पर राख मलना चाहिये। पाशुपत सम्प्रदाय में यह वात स्वीकार करली गई।

महाभारत के पहले तक 'रुद्र' का इतना विकास हो चुका था। अब तक बह प्रायः विकार-रहित था, कम से कम आयों के कवीलों में।

लिंगपूजा—शैवमत में लिङ्ग व नागपूजा भी आर्थेतर जातियों से आई। ऋग्वेद में इन्द्र शिक्ष-पूजकों पर कोधित दिखाये गये हैं (ऋग्वेद, २४, ४) शिक्षपूजकों के शहर इन्द्र ने उजाइ डाले थे। Nor there much doubt that they are the phallus worshipers, who twice are reffered to with disapproval in the Rigveda, for, phallus worship was probably the pre-historic age in India and by the time of Mahabharat, it had won its way into the orthodox Hindu cult. अर्थात यह निश्चित् है कि ये (दास, अनार्यादि) लिङ्गपूजक थे, जिनकी ऋग्वेद में घृणात्मक रूप से दो बार चर्चा आई है। सम्भवतः लिङ्गपूजा प्रागैतिहासिक काल में प्रचलित थी जो कालान्तर में, महाभारत के समय में संस्कार-प्रधान बाह्मण-धर्म में प्रवेश पार्भ थी। (कैन्त्रिज इतिहास पुस्तक प्रथम)

पतञ्जलि के समय तक शिक्ष-पूजा का विशेष प्रचार न था।

यद्यपि वह आर्यंतर कवीलों में बहुमान्य थी। विश्व के अनेक देशों में लिङ्गपूजा मिलती है, स्वयं 'मङ्के' में एक शिवलिङ्ग वताया जाता है। मिश्र, यूनान, इटली, फ्रांस, अमेरिका, अफ्रीका, पालेनेशिया द्वीपों में लिङ्गपूजा प्रचलित थी (हिन्दुत्व) और शिवोपासना भी। श्याम, यवद्वीप आदि में भी शैवमत के अवशिष्ट चिह्न मिले हैं। भारत में 'वासुदेव' के धर्म-चेत्र में आने के पूर्व अर्थात् गीता भागवत से पूर्व 'शिव' वहुमान्य थे।

महाभारत में पाशुपत मत का उल्लेख है। वायु-पुराण में कृष्ण का 'लक्कत्तो' वताया गया है। कौशिक, गर्ग मित्र आदि इस सम्प्रदाय को मानते थे।

'सर्व द्रश्न संग्रह' में 'नकुलीश पाशुपत' नाम पाया है। उदयपुर के पास एक मन्द्रिर में शिव मनुष्य के रूप में लकड़ी के साथ स्थापित है। इससे स्पष्ट है कि राख मलने वाले, लकुटि हाथ में रखने वालों ने 'पाशुपत मत' चलाया। यह नकुलीश सम्प्रदाय शैवों के लिए उतना ही महत्त्व रखता है जितना वैष्णवों के लिये पाँचरात्र मत। कुछ विद्वान नकुलीश सम्प्रदाय को परवर्ती मानते हैं। पर डा० भाण्डारकर पाशुपत मत का किसी लकड़ीधारी व्यक्ति को प्रवर्तक ठहराते हैं। निश्चित रूप से पाशुपत मत प्राचीन है। लकुलीश सम्प्रदाय ईसा के बाद अस्तित्व में आया। श्वेताश्वतर—महाभारत—पतझलि यह विकास का कम माना जा सकता है। In this (श्वेताश्वतर उपनिषद) may be discerned the germ of the Pasupat sect which came into being in early times before the celebra'ed grammarian Patanjali about 150 B.C. afterwards recognised by Lakula about the second century A D.

-Religious Sects in India Page 13.

वैशेपिक सूत्रकार प्रशस्तपाद माहेश्वर का भक्त था। कुशन धंश में एक राजा (Wem, Kadphises) शैव था (३ शताब्दी A.D.)। ह्वानच्वाङ्ग ने १२ वार पाद्यपत मत का उल्लेख किया है। वनारस में १०,००० शैव थे। पुलकेशी के भतीजे ने ६१० ई० में कापाली के मन्दिर के लिए एक गाँव दिया था। वागा व भवभूति ने शैव कापा-लिकों का उल्लेख किया है। वैरागी भी थे। चालुक्य व राष्ट्रकूटों ने एलोरा का कै जारा मन्दिर वनवाया। आगमवादियों को शङ्कराचार्य ने 'माहेश्वर' कहा है। 'कालमुख' नाम बाद में आया।'

वामन पुराणानुसार शैन मत चार हैं—शैन, पाशुपत, काल-दमन या कालमुख तथा कापाली। इनमें कूर्मपुराण पाशुपतों के तीन भाग करता है—(१) वैदिक (२) तान्त्रिक (३) मिश्र।

शैवों के धर्म प्रन्थ 'त्रागम' व तन्त्र कहलाते हैं इनकी रचना महाभारत के बाद हुई।

'सर्व दर्शन-संग्रह' में प्रत्यभिज्ञा तथा रसेश्वर सम्प्रदाय श्रीर गिनाये गये हैं उसमें 'लकुलीश-पाशुपत' को मिला दिया गया है—(१) शैवदर्शन (२) प्रत्यभिज्ञा दर्शन (३) रसेश्वर दर्शन (४) लकुलीश-पाशुपत-दर्शन।

द्त्रिण भारत में प्रचितत शैवमत, बीर शैवमत या तिङ्गायत-सम्प्रदाय कहलाता है।

ईसा की ७वीं शानाव्ही में वौद्ध तान्त्रिकों का सम्बन्ध शैवतान्त्रिकों से जुड़ गया और शैव-तान्त्रिक—गुद्ध साधनायें कापालिकों
व कालचक्रयान के रूप में साथ हो साथ विकसित होने लगीं। इस
समय तक बुद्ध को 'शिव' व गोपा को 'पार्वती' मान लिया गया था।
सर्वभूत हित के लिए जिस प्रकार बुद्ध संसार भर में 'बोधिसत्व' के
रूप में विचरण किया करते थे उसी प्रकार 'महादेव व पार्वती' भी
जीवों का उद्धार करने के लिए यत्र तत्र विचरण करते हुए माने जाने
लगे, साथ ही सामान्य लौकिक रित कीड़ा को बुद्ध व गोपा तथा
महादेव व पार्वती की रित का प्रतीक मान लिया गया। विल्हान देने
की प्रथा भी चल पड़ी। शैव तन्त्रों में यत्त प्रभाव से पहले ही काम
पूजा चली आ रही थो। महाभारत में शिव को काम कहा गया है।
कालिदास ने शिव व पार्वती की रित का नग्न वर्णन किया है। इसमें
वही यत्त प्रभाव था जो शैव साधनाओं तथा वौद्ध तान्त्रिक साधनाओं
में विकसित हुआ था। ईसा की ७वीं शताब्दी तक शैव व बौद्ध

१ देखिए वै० शै०—डा, मांडारकर

तान्त्रिकों में अभेर प्रतीत होने लगा। ७वीं तथा प्रवीं शताब्दी में वौ द्वमत वड़ी तेजी के साथ शैव व शाक्त सम्प्रदायों में मिलकर विराट हिन्दू-धर्म का खड़ बन गया था। खासाम व वङ्गाल में बौद्ध सिद्ध साधना का विकास हुआ था। खासाम को सिद्धों का देश आज तक सममा जाता है। बङ्गाले का जादू प्रसिद्ध है क्यों कि यहीं सिद्धों के चमत्कार दिखाई पड़ते थे। मन्त्रयानी बौद्धों ने जादू का विस्तार किया था।

सिद्धों की श्राचार अष्टता तथा नारी उपासना के विरुद्ध शैव-मत में श्रन्तर्भु क होने वाले वौद्ध सम्प्रदाय श्रपने कुछ श्रवशेषों के साथ नाथ व सिद्धों के रूप में फूट निकले। ये नारी के घोर निन्दक और घोर संयमी थे। शैव साधना का इन पर स्पष्ट प्रभाव मिलता है परन्तु इनका तत्त्रज्ञान तो श्रद्ध तयाद का ही एक विकसित रूप है। हम कह श्राये हैं कि वज्रयान में ही श्रद्ध त दर्शन मिलने लगता है। इस प्रकार शैव सम्प्रदाय ने तांत्रिक शैव साधना के रूप में बौद्ध साधनाश्रों को, श्रीर वैनिक युग से विकसित होकर श्राने वाले शैव मत को मिला लिया। इसीलिये एक श्रोर तो पाशुपत व प्रत्यभिज्ञा दर्शन हमें उप-निषद के श्रद्ध त सिद्धान्त पर श्राधारित मिलते हैं तो दूसरी श्रोर कापा-लिक दर्शन बौद्धों की वज्र-साधना से मिलता जुलता प्रतीत होता है। श्रष्ट शैव साधनाश्रों का सुधार करने तथा संकीर्ण ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिये शैवों में लिङ्गायतों का उद्भव दिच्णी भारत में हुआ जिसके प्रवर्तक शायद 'वसव' थे।

### शौत सम्प्रदाय

शैवसिद्वान्त का मूल आधार है आगम। सामान्यतः आगमों की गणना तन्त्रों में होती है, परन्तु शैव अपने को विभिन्न प्रकार से वैदिक मतावलम्बी ही मानते हैं और वेदों में ही अपना आदि रूप खोजते हैं। वेदों में हम शैवमत का रूप दिखा चुके हैं। आगमों के अतिरिक्त शिव भक्ति का तमिल देश में प्रचार रहा है, वैष्णव आलवार सन्तों की तरह, शैव साधक भी तमिल देश में प्रसिद्ध रहे हैं। ये शिव सम्बन्धी स्तोत्रों के रचयिता थे। इनमें ८४ शैव सन्त प्रसिद्ध हैं। इनका समय सातवीं व आठवीं शताव्दी है, परन्तु प्रथम शताव्दी के भी शैव सन्तों का पता चलता है, यथा सन्त नकीर, सन्त कष्णप्प, (द्वितीय शतक)। सबसे प्राचीन 'तिरु भूलर' था जिसने शैवमत का प्रचार

किया। दिवाणी भारत के इन शैवों के आगम 'शैवसिद्धान्त' सम्प्रदाय के माने जाते हैं। आगे आचार्यों ने शैवमत का वैसे ही प्रचार किया जैसे वैष्णव 'आचार्यों' ने अलवार साधना। उसे शनैः शनैः शास्त्रीय रूप मिलता गया। शैव मत ने सुन्दर भावपूर्ण कविताओं से दिच्चण भारत को प्रतिष्वनित किया इनमें 'तिस वास-आगम' का लेखक वाशगर (Manikha Vasagar) बदूत प्रसिद्ध हुआ जिसके गीत प्रत्येक शिव मन्दिर में अब भी गाये जाते हैं। डा० जी० यू० पोप इन गीतों पर मुख हो गये थे। यह शैव-धार्मिक काव्य 'शैव सिद्धान्त' सम्प्रदाय की देन थी।

# वीर-शैव-मत, लिङ्गायत तथा जङ्गम सम्प्रदाय

द्तिण के शैवों में 'शैव-सिद्धान्त' मत के सिवा लिङ्गायत मत भी प्रवल रहा है। शैवों में अलिङ्गी तथा लिङ्गी दो प्रकार के शैव होते हैं। जो शिवलिङ्ग धारण करते हैं वे लिङ्गी या लिङ्गायत कहलाते हैं। सिद्धान्त तो दोनों के एक ही हैं परन्तु रहन-सहन में अन्तर है। सामान्य शैव निगमागम के अनुयायी तथा वर्णाश्रम प्रथा को मानते हैं। परन्तु लिङ्गायत शैव वर्णाव्यवस्था के घोर शत्रु रहे हैं, यद्यपि इसके प्रवर्तक 'ब्राह्मण' ही थे। कर्नाटक में यह मत प्रचलित है और वहुत प्राचीन मत माना जाता है। 'सिद्धान्त शिखामणि' इनका प्रसिद्ध प्रन्थ है। आगमों को ये मानते हैं। लिङ्गायत अद्धे तवादी हैं परन्तु शङ्कर व लिङ्गायतों में अन्तर है। शङ्कर का मत निवृत्ति मृलक है, लिङ्गायत मत प्रवृत्ति मृलक है। ये वीरता से जीवन का मुकावला करते हैं और निष्कामभाव से कर्म करने का उपदेश देते हैं। अतः यह मत 'वीर-शैव-मत' कहलाता है। सिद्धान्ततः इस मत को 'शिक्त विशिष्टाद्वेत' कहते हैं।

'शिक्त'—शिक्त का तात्पर्य है शिव में संयुक्त होकर रहने वाला 'विशेषण'। विशिष्ट ऋदे त इसीलिए कहा गया क्योंकि वीर शैवमत भी चित् और ऋचित् की कल्पना मानता है। अतः शिक्त के दो भेद माने गये हैं, सूदम चित्-श्रचित् विशिष्ट शिक्त तथा स्थूल चित्-श्रचित् विशिष्ट शिक्त तथा स्थूल चित्-श्रचित् विशिष्ट शिक्त । पहला 'पर शिव' है दूसरा 'जीव'। तात्पर्य यह है कि परमात्मा व जीव जो दो तत्त्व दिखलाई पड़ते हैं, वे दो नहीं एक हैं। कैसे ? परमात्मा में जो शिक्त है वह सूद्म है अतः वह सूद्म-शिक्त विशिष्ट हुआ। तथा जीवात्मा में स्थूल शिक्त है अतः वह स्थूल शिक्त विशिष्ट हुआ। चूँकि दोनों स्थानों पर शिक्त ही है अतः जीव व परमात्मा एक ही हैं। शिव व शिक्त भी अभिन्न हैं। इस जगत के

रूप में परमात्मा की अभिन्न शक्ति ही. परिवर्तित हो गई है। जिस प्रकार अग्नि और उससे उत्पन्न ताप में अन्तर नहीं है उसी प्रकार परमात्मा तथा उससे उत्पन्न 'जगत' में अन्तर नहीं है। अतः जगत भी शक्ति रूप होने से सत्य ही है, मिथ्या नहीं। परन्नह्म में गुप्त रूप से स्थित विमर्श शक्ति ही जगत का कारण है। यह विमर्श शक्ति त्रिगुणात्मिका है, जो तीनों गुणों से जगत की रचना करती है।

जगत—िल्झायत जगत को सत्य मानते हैं। जैसे पुष्प व फल दृत्त से भिन्न नहीं है उसी प्रकार जगत नहां से भिन्न, नहीं। दोनों एक हैं परन्तु दूध व दही मूलतः एक होने पर जैसे भिन्न-भिन्न हैं उसी प्रकार नहा व जगत भिन्न-भिन्न हैं। क्योंकि जगत नहा का विवर्त नहीं, परिणाम है यथा दृध का परिणाम दही हैं। जब वस्तु में कोई परिवर्तन श्राजाता है तब उसे परिणाम कहते हैं। कच्छप जैसे पैरों को बाहर निकाल कर पानी में चलता है और फिर उन्हें समेट कर बैठ जाता है उसो प्रकार नहा अपना ही स्वरूप विस्तृत कर फिर उसे समेट लेता है। यही सृष्टि और प्रलय है कच्छप और उसके पैरों में भेद नहीं उसी प्रकार जगन व नहा में अन्तर नहीं। वस्तुतः उत्पत्ति व नाश नहीं होता राक्ति का विकास तथा सङ्कोच होता है।

जीव शिव का अंश हैं। अप्ति से निकलने वाले स्फुलिक्नों में भेद भी है अभेद भी। उसी तरह जीव व ब्रह्म में भेद भी है और अभेद भी। ब्रह्म को 'स्थल' भी कहा जाता है। सृष्टि की कल्पना अत्यन्त मनोहर है। जब ब्रह्म को उपास्य और उपासक रूप में कीड़ा करने की इच्छा होती है तो जिस प्रकार समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार 'शिक्त के चोभ से स्थल ब्रह्म' के दो रूप होते हैं। शिक्त व शिव की समरसता मङ्ग हो जाती है। शिव व जीव भिन्न-भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। १—शिव २— जीव — इन्हें क्रमशः लिङ्ग व अङ्ग भी कहते हैं। लिङ्ग की शिक्त का नाम 'कला' है जो प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, तथा अङ्ग की शिक्त का नाम 'भिक्ति' है जो निवृत्ति उत्पन्न करती है। कला से जगत की सृष्टि तथा भिक्त से शिव व जगत का एका-कार होता है। एकाकार होना ही मुक्ति है। यह परम शिव की कृपा से ही सम्भव है। भिक्त के विना कृपा प्राप्त नहीं हो सकती।

इससे स्पष्ट है कि साधन रूप से जिस भक्ति को शङ्कर ने

स्वीकार किया था उसी को वीर शैव मत में 'संवस्व' माना जाता है। लिङ्गायत मौंस, मिदरा से दूर रहते हैं अर्थात इन पर कौलाचार या वाममाग का प्रभाव नहीं है। लिङ्गायत सामाजिक दृष्टि से वीर शैवों की अपेचा अधिक प्रगतिशील थे। निगम व आगम को मानने पर भी वर्णाश्रम प्रथा को न मानना एक साहस का काम था।

लिङ्गायतों के चानुसार-

- (१) त्राह्मण भी अन्य जातियों की तरह ही हैं।
- (२) वेद अमान्य हैं।
- (३) शंव मत के सिवा अन्य कोई मत श्रेष्ठ नहीं।
- (४) जन्मजन्मान्तरों की कल्पना व्यर्थ है।
- (४) तीर्थयात्रा, त्रत, प्रायश्चित त्रादि न्यर्थ हैं।
- (६) सगोत्र-विवाह करना चाहिए।
- (७) विधवा विवाह वैध है।
- (二) अन्त्येष्ट क्रिया अनावश्यक है।
- (६) शौच-अशौच का विचार घृणास्पद है।

प्राचीनकाल में केवल चार्का में ने हमारे यहाँ जन्मजन्मान्तर को स्तीकार नहीं किया, नास्तिक दर्शनों में वौद्ध व जैनियों ने भी कर्म-वाद व पुनजन्म गाद को स्वीकार किया है, वे यज्ञ-याग में हिंसादि का खर्डन करते हैं, परन्तु अन्य अनेक आचारों को स्वयं मानते हैं। वौद्ध व ब्राह्मणों के आचारों की वौद्ध सिद्धों, व नाथ पंथियों ने कड़ी आलो-चना की है। मीमांसकों के कमकाएड की आलोचना स्वयं शङ्कर ने कितनी कठोरता से की है यह सर्वविदित है। परन्तु भारत के इन सव आस्तिक, नास्तिक दाशनिकों ने पुनर्जन्मवाद को माना है, द्रिद्र दग की द्रिद्रता, रोग, अशिचा आदि को शाश्वत मान कर तभी चला न सकता है जर्ज कि पुनर्जन्मवाद स्वीकृत हो। "यह व्यक्ति दुःखी है 'इस ा दुःख किसी पहले जन्म में कृत कर्मों का परिणाम है अतः उसे दुःखी रहना हो चाहिए। दुःख दूर करने की चेष्टा व्यर्थ है क्योंकि प्रारव्ध को भोगना ही है।" चावांकों ने इस कमजोरी को पहचाना था पर वे स्वयं अपनी कमजोरियों में दूव गये और सुरा-सुन्दरी में लिप्त हो गये। द्त्तिण में शैव परम्परा वैदिक परम्परा के साथ ही विकसित हुइ। वीर शैवमत का विकास प्रायः न वीं शताब्दी तथा छुछ के इतुसार

११वीं शताब्दी से माना जाता है। कहना न होगा कि इन शताब्दियों में दिल्ला में छुआ छूत, जातिपाँति अपनी चरम सीमा पर थी। समाज अनेक वर्गों में वॅटा हुआ था, लिङ्गायतों ने यह देखा, और देखा उनको भी जो अ।चारों का आँख मूँद कर अनुकरण करते थे। साथ ही लिङ्गायतों के सम्मुख 'शिव' का आदर्श था जिनके समाज में पित्रता-अपित्रता, ऊँच-नीच का भेद स्वयं मिटा हुआ था अतः हमें समरण रखना होगा कि हजारों वर्षों के बाद, लिङ्गायतों ने खुलकर 'आचारवाद' के विरुद्ध आन्दोलन चलाया। सगोत्र-विवाह, पुनर्जन्मवाद न मानना ये दो तत्व तो अत्यधिक क्रान्तिकारी थे।

हमने देखा कि भारतीय दार्शनिकों में विचार तो कभी कभी वड़े क्रान्तकारी होते हैं यथा लिङ्गायतों के परन्तु उनका क्रियात्मक रू। प्रतिक्रियावादी होता है। शैव लोग लिङ्ग सदा सिर के ऊपर वाँघे रहते हैं इसीलये वे लिङ्गायत कहलाते हैं। दूसरे के अन्धविश्वासों की आलो-चना कर स्वयं उससे भी वड़े श्रन्य-विश्वासों में फँसना भारतीय धर्मी की प्रवृत्ति रही है। वस्तुतः वसेश्वर पुराण के अनुयायी लिङ्गायत, वीर शैवमत के सुधारक थे। बीर शैवमत वर्णाश्रम धर्म को मानता था। श्रीर बीर शवमत के ब्राह्मण पौरोहित्य भी करते थे ऋतः 'जङ्गम' कहलाते थे, वे सगोत्र विवाह को मानते थे, ज्ञान कर्म समुखय को भी मानते थे। भिनत भावना भी उनमें खूव थी। परन्तु लिङ्गायतों ने विद्रोह किया और बीर शैवों तथा ब्राह्मणों के अनेक आचारों को स्वीकार नहीं किया। दार्शनिक दृष्टि से वीर शैवमत व लिङ्गायतों में अन्तर नहीं है परन्त आचारों में अन्तर आगया है। लिङ्गायत मत के प्रवर्तक 'वसव' ने जो एक राजा का मन्त्री था, वर्ण भेर को न मानकर, वर्णान्तर विवाह प्रचलित किये। इस मत ने एक चमार व बाह्यण में विवाह करा दिया। इस पर राजा ने हरलइया चसार तथा मधुबइया ब्राह्मण की श्राँखें निकलवा लीं।"

इससे स्पष्ट है कि 'वसव' लिंगायत कितनी अधिक उम्र विचार-धारा का समर्थक था। ऐसे ऐसे उम्र सुधारक भी सफल न हो सके क्योंकि भारत में पैदावार के साधनों में कोई अन्तर न आया। ईसा के आस-पास से १६ वीं शताब्दी तक सामन वादी व्यवस्था ही रही। अतः ऐसी विचार-धारायें जो सामन्तों (चित्रयों) तथा सामन्त-व्यवस्था के समर्थकों ( ब्राह्मणों ) के विरुद्ध पड़ती थीं, स्वीकृत न हो सकीं और जब तक विदेशो आक्रमण होते रहे तब तक इतिहास को सामन्तों की आवश्यकता वनी रही। अतः सामन्तवाद में वर्ण व जाति, तथा वर्ग के भेद मिटना असम्भव था। लिंगायतों का प्रयत्न सराहनीय था, परन्तु वह सफल न हो सका।

### कापालिक, कालाधुख या कारुणिक सिद्धान्ती

द्तिए के शैव-सम्प्रदायों में कभी 'कालामुख' सम्प्रदाय भी प्रचिति था। कहा जाता है कि महीशूर के केट्रास्थर के मन्दिर की गुरु-परम्परा में होने वाले प्रसिद्ध श्री कंठाचाये 'कालामुख' थे। जो हो, इतना निश्चित है यह मत भी द्त्रिए में प्रचित्त था। यामुनाचार्य ने इसका वर्णन किया है।

कापालिक छः मुद्राश्चों को मानते हैं—किणिका, रुचक, कुण्डल शिखामणि, भस्म, बन्नोपबीत। कालामुख सम्प्रदाय में मुर्दे के कपाल में भोजन किया जाता था। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यह सम्प्रदाय श्मशान-सेवन व राख-पान भी करता था। ये लोग एक लकड़ी हाथ में खते थे। इनमें सुरापान व साँस भच्छा भी प्रचलित था। बौद्ध, शाक्त तथा श्रीव कापालिकों में थोड़े-बहुत भेद से श्रीक गुह्य साधनायें प्रचलित थीं। कापालिक रुद्राच माला, जटाजूट, कपाल, भस्म को धारण करते हैं। ये जन्मजात ब्राह्मण्डव को नहीं मानतं, कपाल धारण कर लेने पर कोई भी व्यिक ब्राह्मण्डव जाता है। कापालिक भैरव के पूजक हैं।

राङ्कराचार्य से अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए एक किम्बद्न्ती में राङ्कर से एक कापालिक की मेंट कराई गई है। कापालिकों का गुरु राङ्कर के पास आया, वह तिशूल व कपालधारी था। उसने राङ्कर से कहा कि तुम्हें सुरा व रक्त से भरा कपाल धारण करना चाहिये, यह कमएडल छोड़ दो। राङ्कर ने कापालिकों को शाप से नष्ट कर डाला। कापालि हों के गुरु 'क्रकच' ने मेरव का आह्वान किया, मेरव ने राङ्कर का वन किया। (नाथ सम्प्रदाय)। यह भी कहा जाता है कि राङ्कर को मेरन ने आत्महप होने के कारण नहीं मारा, ककच को ही मार डाला। इन कापालिकों वा गढ़ उज्जियनी में था। 'श्री शैल' में तो उज्जित से नी चड़ा गढ़ था। इनमें अयोरी, कापाली आदि अनेक

प्रकार के कापालिक थे। ये नरमुण्ड धारण करते, नरवित देकर सैरव या शिक को प्रसन्न करते, शव की छानी पर वैठ कर साधना करते, हिं, हुँ ब्यादि सयद्वर मन्त्रों का उचारण करते तथा शौच, ब्रशौच का विचार न करते थे। 'कालामुख' को कापालिकों से भी छप्र माना गया है। सम्पूर्ण भक्त कवियों ने इनकी निन्दा की है, तुललीदास ने विशेष हप से। कापालिक समानतावादी थे परन्तु इनकी 'समानता' घोर निर्देशना, चरित्र-पतन तथा बीभत्स विधानों से प्राप्त होती थी, ब्रतः जनता इनसे बचने का प्रयत्न करती थी। कापालिकों के ब्रतिरिक्त इसी से मिलते-जुलते ब्रन्य सम्प्रदाय भी रहे होंगे जैसे लंका के 'निकाय-संप्रह' के ब्राधार पर राहुलजी ने एक सन्प्रदाय संकेतित किया है। इस सम्प्रदाय के लोग चीवर के नीचे नीला कपड़ा पहनते थे। 'नीलपट दर्शन' में सुरा, वेश्या और काम इन्हों को सर्वस्य माना गया है। पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी इन नील पट दर्शनियों का सन्यन्य वज्रयानियों से बतलाते हैं। जो हो, सुरा-सुन्द्री की उपासना कापालिकों के ब्रतिरिक्त ब्रनेक सम्प्रदायों में चल पड़ी थी।

प्रत्य'भेड़ा-दर्शन—काश्मीर में शैव मत का दक्षिण की ही तरह अधिक प्रचार रहा। यहाँ शैवों की दो परम्पराधें थीं—(१) त्यन्द् शास्त्री।(२) प्रत्यभिज्ञाशास्त्री। 'शिव-सूत्र विमर्पिणी' इनका आधार प्रम्य है। वसुगुत्र की 'स्पन्द-कारिका' में शिव-सूत्रों का विशद विवेचन है। वसुगुत्र के दो शिष्यों में 'कल्लट' ने त्यन्द् शास्त्र का तथा सोमा-नन्द ने प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र का प्रवर्तन किया।

प्रत्यभिज्ञा दर्शनः —हिन्दो साहित्य में जयशंकरप्रसाद इस प्रत्यभिज्ञा दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उनकी 'कामायनी' में शैवतंत्रों से अनेक दार्शनिक सिद्धान्त लिये गये हैं।

प्रत्यभिज्ञादरीन को 'त्रिक दर्शन' भी कहते हैं। त्रिक का अर्थ है तीन, पशु पित और पारा। अतः इन तीन दत्वों को मानने के कारण यह 'त्रिक-दर्शन' भी कहलाया। पाँचवीं शताब्दी से इस मत का प्रचार हुआ परन्तु इसे ऐतिहासिक महस्य तो ६ वीं शताब्दी के बाद ही मिला! जब इसका प्रचार 'सोमानन्द' के द्वारा हुआ। प्रसिद्ध अभिनव-गुप्त भी इसी नत को मानते थे।

प्रत्यभिज्ञादर्शन पूर्णतया अद्वैतवादी दर्शन है, शाक्त व शैवों के सिद्धान्त परस्पर मिलते जुलते ही हैं। दोनों ऋह तवादी हैं और शिव व शक्ति को परम शिव, परासंवित् तथा परमेश्वर सानते है। अज्ञान के कारण इस आत्मा का ईश्वर-रूप छिप जाता है, अज्ञान शिव की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जिसमें शिव अपने में तिरोहित कर लेता है। जीव में परमेश्वर के गुणों का आसास तो होता है परन्तु श्रज्ञान के कारण उसकी श्रनुभूति विस्मृत हो जाने से 'जीवात्मा' शिव के साथ तादात्म्य-जन्य त्रानन्द नहीं प्राप्त कर पाता। कैसे ? "जिस प्रकार एक कामिनी किसी नायक के गुणों से परिचित होने पर भी, श्रीर नायक के निकट होने पर भी श्रानन्दित नहीं हो पाती किन्तु जब दूती कह देती है कि "यह तो वही नायक है" तो आत्म-समर्पण कर देती है। उसी प्रकार जीवात्मा, परमेश्वर को पहचान नहीं पाता, वह अपने व ब्रह्म को भिन्न भिन्न सममता है और इस संसार के आकर्पणों में रत रहता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो गुरू उसके स्वरूप की पहचान करा देता है अतः वह भूले हुये ब्रह्म या आत्मा को पहचान लेता है, भेद मिट जाता है और अखण्ड आनन्द की अनुभूति हो जाती है। ब्रह्म की 'प्रत्यभिज्ञा' या 'पहचान' हो जाने के कारण ही इसे 'प्रत्यभिज्ञा दर्शन' कहते हैं।

परमतत्व—परमेश्वर के दो रूप हैं 'विश्वात्मक' छोर 'विश्वोत्तीर्ण'। प्रथम रूप से शिव सब में व्याप्त रहता है छोर दूसरे रूप से
सब के पर रहता है। यह जगत परमेश्वर से भिन्न नहीं है, ज्रह्म ही
जगत के रूप में प्रकाशित (स्फुरित) होगया है। कैसे ? परमेश्वर एक
स्वतन्त्र शक्ति से सम्पन्न है, उसी के वल से, अपनी इच्छा से वे जगत
को 'व्यक्त' कर देते हैं। प्रलयकाल में भी जगत का छभाव नहीं था
केवल वह अव्यक्तावस्था में था। सृष्टि-काल में वह प्रकट हो जाता है
क्यों कि उसमें शक्ति का संयोग हो जाता है। प्रलयकाल में शक्ति शिव
में समा जाती है, ख्रत: जगत व ब्रह्म एक हो जाते हैं। ख्रत: स्वयं ब्रह्म
निमित्त व उपादान कारण है, किसी वाहर की वस्तु की (प्रकृति छादि
की) उसे आवश्यकता नहीं है। पाठक देखें कि ख्रद्ध तवाद में ब्रह्म को
निर्विकार बनाये रखने के लिए कितनी साधारण युक्ति दी गई है।
स्पष्टत: जगत विकारपूर्ण है, यह शान्त, सीमित, नश्वर तथा सुख-दु:ख-

पूर्ण है। इसे बनाने वाला भी ऐसा ही होगा। यदि उसमें ये चीलें न होंगीं तो उतने इस सामग्री को वाहर से लिया होगा, परन्तु यदि वाहर से लेता तो ब्रह्म के सिवा एक अलग अन्य तत्त्व मानना पड़ता, अतः कोई ऐसा प्रयत्न होना चाहिये जिससे विकारात्मक जड़ जगत व निर्विकार चैतन्य ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाये। शंकराचार्य ने अधिक युक्ति सङ्गव-मार्ग पकड़ा था क्योंकि यदि यही सिद्ध करना है कि विहा निर्विकार है तो एक ही सत्ता को स्वीकार करो और शेष अन्य सर्वकी 'सत्ता' स्त्रीकार मत करो, किन्तु जगत की सत्ता तो प्रत्यच सिद्ध है पर वह नरवर अवश्य है। अतः 'जगन' की न सत्ता मानो न असत्ता। उमे सद्, असद्, विलज्ज स्तीकार करो। वस एक ही सत्ता रह गई बद्ध । स्त्रात्मा व ब्रह्म की एकता के लिये घट के स्नाकाश का उदाहरण सन्मुख था ही परन्तु प्रत्यभिज्ञावादी को 'जगत' की सत्ता भी स्वीकार करनी थी। तत्र एकता कैसे सिद्ध हो। केवल एक मार्ग था और वह यह कि ब्रम्भ को मनमानी शक्तियों से युक्त कर दो। कर्ता में वैचित्र्य का विधान कर देने से जगन की विचित्रता का समाधान सरल था, विकारपूर्ण जगत् का कर्त्ता निर्विकार कैसे हो सकता है ? उत्तर होगा निविकार अपनी शक्ति विशेष से ही जनत् के रूप में परिणत होगया। जिस प्रकार शक्ति, शक्तिमान से भिन्न नहीं, चिन्द्रका चन्द्र से भिन्न नहीं, उसी प्रकार जगन् व ब्रह्म एक हैं। अनः ब्रह्म शक्तिमान है और जगत शक्ति। ऐसी शक्ति गाँ अनेक हैं परन्तु चित् आंनन्द, इच्छा, प्रयत्न तथा किया नामक शक्तियाँ मुख्य हैं।

चित् राकि— के कारण, जगत के अभाव में भी 'प्रमिश्व'. प्रकाशित रहता है।

आनन्द्—िन। किसी सामग्री के आनन्दित रहने की शक्ति 'आनन्द्र' है।

इच्छा-नहा की स्वतन्त्र शक्ति का नाम है। ज्ञान-पदार्थ का ज्ञान होना 'ज्ञान शक्ति' का ही परिग्णाम है। क्रिया-मनमाने आकार धारण कर सकना 'क्रिया शक्ति' है।

इन्हीं 'पाँच' शक्तियों से युक्त होकर 'शिव' जगत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इससे परे भी रहते हैं। वे 'इच्छा शक्ति' से जगत की सृष्टि करना चहते हैं और किया शक्ति से पहाड़, नदी, यूचादि का आकार धारण कर लेते हैं, प्रलय काल में जब किया शिक्ति खिंच कर शिव में मिल जाती है तो यूचादि विलुप्त हो जाते हैं। जैसे मख्य पर नट अनेक अभिनय करना है उसी प्रकार परम शिव नाना भूमिकायें धारण किये हुये है। वह ज्ञानस्वरूप है और अपने शिव रूप को शक्ति के आवरण से टुकने में भी समर्थ है। शहूरा- चार्य के यहाँ बहा कुछ नहीं करता, सब कुछ माया करती है, जो आवरण व विचेप नामक शक्तियों से बहा में जगत की आन्ति उत्पन्न करके नाना रूपों की सृष्टि कर डालती है परन्तु शैव मत में बहा निविकार, निष्कल होने पर भी वह किया-रहित नहीं है वह अपनी शक्ति के सकाश से सब कुछ करता है, अपना रूप छिपाता है और जगत के रूप में लीला करने को परिवर्तित हो जाता है बही उपास्य बनदा है और वही उपास्य बनदा है और वही उपास्य बनदा है और वही उपास्य बनदा है और

द्र्पेण व विम्य का सम्बन्ध जगत व ब्रह्म का सस्वन्ध है। ज़ैसे दर्पण में प्रतिविम्व वस्तु दर्पण से अलग जान पड़ती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से जगत अलग दिखाई पड़ता है परन्तु प्रतिविम्व तो तव पड़िगा जब विम्य होगा, जो घट दिखाई पड़ रहा है वह किसी विम्य रूप घट काही प्रतिविम्ब हो सकता है यदि घट का सूच्म विम्व न हो तो प्रति-बिस्व भी न हो, परन्तु परमेश्वर की विचित्र शक्ति से विस्व के विना ही प्रतिविस्य रूप घट पटादि उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो निरा-कार है वह सूर्य व चन्द्र के गोले के समान साकार नहीं है जिसका प्रतिबिन्य हम जल में देखते हैं अतः ब्रह्म के विन्व के विना ही यह प्रतिविम्ब रूप जगत उत्पन्न हो जाता है। अतः अद्वेत भाव ठीक है शङ्कर तो जगत को मिथ्या मानते हैं परन्तु शैव जगत को चिन्मयी शक्ति का रूप मान कर उसे सत्य ही मानते हैं। उनके अनुसार न विवर्तवाद ( रज्जु से सर्प ) मानने की आवश्यकता है, न परिणामवाद ( दूध से दही ) की । अतः प्रतिबिम्बवाद या आभासवाद ही ठीक है यही अधिक बुद्धि सङ्गत है ( बुद्धि सङ्गत तो न विवर्तवाद है, न परिणाम-वाद न आपका यह प्रतिविम्बवाद )

शैवमतानुसार ऋहम् ऋंश 'पुरुप' वन जाता है और इंदम् ऋंश प्रकृति। 'शिव' ऋव पुरुष या जीवात्मा की ऋवस्था में काल, विद्या, राग, कला और नियति इन पाँच उपाधियों के आवरण या 'कंचुक' से टक लिया जाता है जैसे 'कला' के आवरण से जीव अपनी सब कुछ करने की सामेश्य खो बैठता है, इसी प्रकार 'दिद्या' के आवरण से जीव में अल्पज्ञता आ जाती है। राग से जीव विषयों में फँस जाता है, 'काल' के कारण जीव अपने को अनित्य मानता है। 'नियति' के कारेंग 'जीव' को निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। ये ही पाँच कंचुक हैं। सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रायः वही है जो 'सांख्य' में है।

यहाँ 'नियति' तत्त्व महत्वपूर्ण है। 'प्रसाद' में नियति का प्रयोग वार-वार होता है उनके नाटकों व कामायनी के पात्रों का कर्त व्य पहले से ही निश्चित रहता है। इसीलिये नियति के डोरे का पकड़ कर वे अजात-रात्रु के जीवंक की तरह कम-कूप में कूदने को सदा प्रस्तुत रहते हैं। यहाँ 'नियति' पाँच कंचुकों में से एक है। यहाँ माया एक शक्ति है जो जीव पर अपना आवरण डाल कर उसकी स्वतन्त्र शक्ति को छीन लेती.है, जीवं 'परवश हो जाता है.। अतः परवशता अर्थात पूर्व निश्चित मार्ग पर चलने की परवशता 'नियति' के ही कारण है। परन्तु 'प्रसाद' में नियित कंचुक के रूप में प्रयुक्त नहीं जान पड़ती। वहाँ तो एक अज्ञात शक्ति के रूप में उसका प्रयोग हुआ है जो सृष्टि का नियमन करती है। इसे न 'भाग्य' कहां जा सकता है न 'प्रारच्ध' न 'कंचुक' बल्कि यह एक इज्ञेय सत्ता कही जा सकती है।

राङ्कराचार्य के दर्शन में अन्तिम अवस्था में भक्ति का स्थान नहीं है परन्तु शैवमत में ज्ञान व भक्ति का सामखस्य मिलता है। भक्ति के लिये हैं तामाव आवश्यक है परन्तु शैवमत में अह त ज्ञान के उद्य होने पर भक्ति और भी टढ़ होती है यही ज्ञान-भक्ति है, कंचुक का आवरण भङ्ग होते ही, अह त की अनुभूति होती है। यही ज्ञान है और उस 'अहम्' तत्व में मिलने की कामना है भक्ति। इससे शिव की प्रत्यभिज्ञा = पुन: पहचान हो जाती है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ ही ज्ञात वस्तु को भूल जाने के वाद दुवारा पहचान लेना है। उसी प्रकार साधक 'में ही परमेश्वर हूँ' ऐसा अनुभव करता है। इसी लिए यह सिद्धान्त 'प्रत्यभिज्ञावाद' कहलाता है।

शाङ्कर वेदान्त में यह बत्तर नहीं मिलता कि 'माया' कहाँ सें आती है क्योंकि यदि वह ब्रह्म के साथ रहती है तो ब्रह्म अशुद्ध हो

जाता है और यदि कहीं वाहर से आती है तो दो सत्तायें माननी पड़ती हैं। प्रत्यिमज्ञावाद में यह कठिनाई ही नहीं आती कि 'माया' का अस्तित्व अन्ततः क्यों माना जाय ? तन्त्रों के अनुसार तत्त्वों की संख्या १६ मानी जाती है। इन्हें ३ भागों में बाँटा गया है शिव, आदम और विद्या। शिव—शिव + शक्ति। विद्या—सदा शिव, ईश्वर, शुद्धविद्या। आत्म तत्त्व-माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वक, चन्नु, जिह्ना, प्राण, वाक, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ, + पश्चतन्मात्रा + पाँच भूत।

परमेश्वर के हृदय में सृष्टि की इच्छा होते ही उसके शिव श्रीर शिक दो रूप हो जाते हैं। शिव प्रकाश रूप है और शिक श्रह-रूपिणी। श्रह की स्फूर्ति से युक्त होने के कारण शिक्त को 'विमर्श-रूपिणी' कहते हैं। यह शिक्त हो सृष्टि के रूप में वदल जाती है। विश्व के व्यक्त होने का यहा कारण है, संहार भी यही शिक्त करती है। इसी के चित्, चैतन्य, स्वातन्त्र्य, स्पन्द, हृदय श्रादि श्रनेक नाम हैं। 'मैं' 'श्रह' की श्रनुभूति जिसे होती है वह तत्व 'शिव' है श्रीर सारा प्रपञ्च ही (इदं) शिक्त है। यदि विमर्श रूपिणी, श्रहंकार की स्फूर्ति-रूपिणी शिक्त न हो तो उसके भीतर छिपे हुवे 'शिव' का श्रनुभव कैसे हो सकता है? श्र्यात् यदि विश्व न हो तो 'शिव' को कौन जाने शिव में चैतना है, परन्तु यह स्वयं विना शिक्त के श्रपनी चैतना को नहीं प्रमास सकता, शहद में माधुर्य होता है, शराब में मादकता होती है प्रमास सकता, शहद में माधुर्य होता है, शराब में मादकता होती है प्रमास सकता, शहद में माधुर्य होता है, शराब में मादकता होती है प्रमास सकता, शहद में साधुर्य होता है, शराब में मादकता होती है प्रमास सकता, शहद में साधुर्य होता है, शराब में मादकता होती है प्रमास सकता है। श्राव श्रीर है इस प्रकार का ज्ञान शक्ति के हारा ही हो सकता है। श्राव शिक्त के विना शिव शव है श्रीर शिव के विना शिक्त केवल 'ई' है।

न शिवेन विना देवा, न देव्या च विना शिवः। नानयोरन्तरं किञ्चित चन्द्रचन्द्रिकयोरिव॥

श्रर्थात् विना देवी (शक्ति) के शिव नहीं रह सकता, न विना शिव के शक्ति रह सकती है, चन्द्र और चन्द्रिका के समान शिव व शिक परस्पर आश्रित और एक हैं।

शिव शक्ति का आन्तरिक रूप 'सदाशिव' तथा बाहरी रूप 'ईश्वर' कर्ताता है। सदाशिव की दशा अन्यक्तावस्था है, ईश्वर की

अवस्था व्यक्तावस्था है। सदाशिव के रूप में शिव अंश, शक्ति अंश.को छिपाये रखता है अतः जगत की स्थिति अव्यक्त रूप से होती है। ईश्वर रूप में—ज्यकावस्था में इन् अहं को परिवृत कर लेगा है और आत्मा (शिय) इन् (जगत, शक्ति) को अंश रूप से अनुभव करता है। शेव मत में जगत को—इन् अंश को अपना ही अंश समभा जाता है। सारे जगत को शिव अपना ही विभव समभता है। तो व्यक्तावस्था आने तक तीन स्थितियाँ आती हैं—

- १—शिव तत्त्व की स्थिति में 'ऋहं' मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है।
- २—सदाशिव की अवस्था में 'अहं इदं' में हूँ, यह (जगत) है, ऐसा ज्ञान होता है।
- ३—ईश्वरनत्त्व की दशा में इदम, इदम्=यह है, ऐसी अनुभूति होती है।

श्रव माया शक्ति श्रहं व इदं दोनों को श्रलग-श्रतग कर देती है। यद्यपि माया श्रज्ञान है पर वह सहसा नहीं श्रा टपकती, वह परम शिव का स्वेच्छा से गृहोत रूप है। शिव में कर्ट त्व शक्ति है। शिव कोरा साची नहीं है अतः वह नट की तरह नाना अभिनय करता हैं, परन्तु वेदान्त में ब्रह्म कुछ नहीं करता वह तो केवल साची मात्र है। अतः 'माया' को लाने में कठिनाई पड़ती है क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म न इच्छा कर सकता है न अनिच्छा, वह 'साया' का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता। अतः 'साया' का रूप श्रेव मत में ही ठीक है। परमेश्वर कर्ट स्वरूप है। वह लीला के तिये 'साया' को प्रह्ण करता है जो उरुकी शक्ति मात्र है। परमेश्वर स्वतन्त्र है, ऋतः वह ऋपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही विश्व का उन्मीलन करता है आगम वाहियों का वही सिद्धान्त हैं। बस्तुतः त्यागम के ऋहै तवाद में है त का त्यामास स्पष्ट है जीव की स्वतन्त्र शक्ति मानना, ईश्वर रूप स्वीकार करना आदि इसके प्रमाण हैं। क्रिया व ज्ञान में अनार न मानकर अहै त की सिद्धि की गई है जिससे स्पष्ट हैं त' का ज्ञान होता है। वेदान्त ब्रह्म कां ज्ञान रूप तो मानता है पर किया रूप नहां मान ॥ हैं। अतः किया का परिणाम, 'जगत' व ब्रह्म एक नहीं है परन्तु शैवागम ज्ञान व किया में अन्तर ही नहीं मानते।

ईश्वर में ज्ञान भी है और किया। भी अतः इसकी क्रिया भी अर्थात् जगत भी सत्य और ब्रह्म से अभिन्न होगा।

इसी प्रकार ज्ञान व भक्ति का भगड़ा शङ्कर में है, श्रागम में नहीं। प्रश्न होगा कि चरम स्थिति में जब श्रद्धित का श्रनुभव होने लोगा तब कौन किसकी भक्ति करेगा? 'मैं ही परमेश्वर हूँ' इस श्रनुभव के बाद भक्ति किसकी होगी? भिक्त के लिये हैं तमूलकता जान कर ही शङ्कर ने इसको त्याच्य कहा था। परन्तु श्रागम कहते हैं कि ज्ञान होने के पहले मोह श्रवश्य उत्पन्न होता है परन्तु ज्ञान होने, के बाद भी साधक उत 'हैं त' की कल्पना बुद्धि के द्वारा कर लेता है। यह कल्पित हैं त भागना ही भिक्त का सर्वस्व है श्रीर श्रद्धित से भी सुन्दर है। श्रतः ज्ञान होने पर भी भिक्त का उद्य होने से दोनों में विरोध नहीं है। दम्पित्त भिलन के समान जीव व ब्रह्म मिलते हैं। दोनों की यही समरस स्थिति होनी है, लौकिक भिलन में जो श्रांनन्द श्राता है यह किसी सीमा तक उस श्रानन्द की श्रीर संकेत कर सकता है।

त्रिपार सिदान्त-शाक्त व शैव दोनों ऋद्वैतवादी हैं, दोनों पूर्जीक ३२ तत्वों को मानते हैं इनसे परे तत्त्वातीत पदार्थ है। सदा-शिव से पद्धभूतों में अन्तिम तत्य 'भूमि' तक ३४ तत्व हैं जो शक्ति के उन्गेप मात्र हैं। शिव व शक्ति एक **ऋौर ऋभिन्न हैं। शक्ति में शिव**भाव गीए रहता है और शिवभाव में शक्तिभाव गीए। रहता है। यह तो साम न्य दशा में होता है किन्तु तत्त्वातीत अवस्था में शक्ति व शिव दोनों की साम्यावस्था रहती है, यही 'समरसता' है। प्रसाद इसी 'समरस्या' की चर्चा अपनी कामायनी में करते हैं। इसी सामरस्य को परम शिप कहा जाता है। शाक्त इसे 'पराशक्ति' कहते हैं तो 'प्रसाद' पर त्रिपुरा दर्शन का प्रभाव था। 'प्रसाद' की 'समरसता' का प्रयोग आधुनिक असन्तुलित जीवन का एक हल है। शिव कल्याणमय पुरुप तत्व है जो भोका है, शक्ति स्नी है, भोग्य है। दोनों की समरसता होनी चाहिए। साथ हो प्रसाइजो समरमता से योग व भोग दोनों. का 'ही समर्थन करते है। शक्ति-रूप जगन का त्राकर्पण शिव को छिपाये हर्ये हं। इस पर्दे के पीछे शिवतत्त्व छिपा है ऋतः इस पर्दे का तिरस्कार वर संन्यास लेने मे ज्ञान न होगा। शक्ति को समक्त कर ही शिव को

सनका जा सकता है। चूँ कि शक्ति व शिव में अन्तर नहीं, जगत में सब कुछ शिव रूप है अतः संन्यास व्यर्थ है। जगत को भोगते हुये ही 'में परमेश्वर हूँ' ऐसी अनुभव हो सकता है क्यों कि भोगरूप शिक्त में ही शिव छिपा हुआ है। अतः 'इदं' को मिथ्या मान कर, उसे तुच्छ बता कर भागते वाले 'समरसता' की स्थिति को नहीं पा सकते। हमें रमरण रखना चाहिये कि 'प्रसाइ' ने तन्त्रों के समरसता के सिद्धानत को आज के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ माना है। इसीलिए 'कामायनी' महान काव्य वन गया, अन्यथा वह समरसता का सिद्धाना कोरा सान्त्रदायिक सिद्धान्त होकर रह जाता।

प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो तत्त्व । शब व शक्ति का है वह त्रिपुरा नत में कामेश्वर व कामेश्वरी का है और वेष्णवों में वही स्थान राधा और कृष्ण का है। कामेश्वर व कामेश्वरी को त्रिपुरा मत में 'सुन्द्री' या 'त्रिपुर सुन्द्री' कहते हैं।

ः यह अलोकिक सौन्दर्य से युक्त है, शैंव मारुरूप से इसकी उपासना करते हैं। 'सौन्दर्य लहरी' में इसी का कवित्यसय वर्णन है।

त्रिपुर सुन्दरी को 'चन्द्र' माना गया है, चन्द्र में १६ कलायें हैं। अरः इसे 'नित्य पोड शिक्षा' भी कहते हैं। इनमें पहली १४ कलायें उदय व अरत को प्राप्त होती हैं परन्तु १६ वीं कला शास्त्रत रहती है। यही आराध्य है, इसे 'परयन्ती वाणी' कहा जाता है। यही 'ललिता' है, श्रीविद्या के उपासक इसी की उपासना करते हैं। कृष्ण को जो १६ वर्ष का कहा गया है उसका भी यही रहस्य है। अतः प्रत्यभिज्ञा दर्शन के शिव, त्रिपुरामत की पोडशी तथा वैष्णवों के कृष्ण एक ही परम शिव के भिन्न-भिन्न रूप हैं।

#### पाशुपत सम्प्रदाय

पाशुपत मत के संस्थापक 'लक्कलीश' माने जाते हैं, परन्तु कुछ लोग पाशुपत मत को 'लक्कलीश' से अधिक प्राचीन मानते हैं और 'लक्कलीश' को पाशुपत मत का सुधारक मानते हैं।

'सर्व दर्शन संग्रह' में 'नकुलीश-पाशुपत' नाम से लकुलीश व पाशुपत दोनों के सिद्धान्तों का एक साथ तर्शन किया गया है। इस मत के अनुसार पाँच पदार्थ हैं, कार्य, कारण, योग, विधि स्रोर दुःखान्त।

कार्य—पराधीन शक्ति से युक्त परार्थ 'कार्य' है इसके तीन भेद हैं विद्या, कला और पशु । पशु का अर्थ है जीव । शरीर व इन्द्रियों से वद्ध जीव 'साक्षन' तथा शरीरेन्दिय विरहित जीव 'निरज़न' कहलाता है। 'निरज़न' शब्द का प्रयोग 'नाथपन्थ' में भी मिलता है तथा कवीर ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है परन्तु इसके अर्थों में परिवर्तन होता रहा है।

कारण—महेश्वर ही सृष्टि का 'कारण' है, इसे 'पृति' भी कहते हैं। यह ज्ञान शक्ति तथा प्रभु शक्ति का आश्रय है।

योग—चित्त के द्वारा आत्मा व परमात्मा का संयोग 'योग' कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है किया प्रधान जिसमें जप, ध्यान आदि की व्यवस्था है, तथा क्रियोपरम—जिसमें भगवान की भक्ति, ज्ञान तथा शरणागित का विधान है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि केवल वैष्णवों में ही 'शरणागित' का विधान नहीं हैं आपतु शैवन्मत का प्रचार व प्रसार वस्तुत: शिव भक्ति सन्वन्धी स्तोत्रों के ही कारण इतना अधिक हुआ है। माधुर्यभाव का भी इसमें अभाव नहीं रहा, शिव व शक्ति की आराधना इसका प्रमाण है। दिल्ला में शैवमत व वैष्णव मत साथ-साथ विकसित हुये हैं। दोनों पन्थों में भक्ति विध्यक प्रार्थनाय अत्यधिक प्रसार पा चुकी थीं। भक्ति प्रधान शैवमत पातळ्ळा के योग की तरह केवल, 'केवल्य' में विश्वास नहीं करता अपितु दु:ख की निवृत्ति के साथ-साथ परभ ऐश्वर्य का लाभ चाइता है।

विधि—इसमें अनेक विधियों का वर्णन है यथा शिव की पूजा के समय हँसना, गाना, नाचना, वैल की आवाज करना, भस्म स्नान, भस्म शयन, तथा प्रदृत्तिणा आदि-अदि। इस मत में छुछ विधित्र साधनायें भी हैं—जंगने पर भी सोते हुये के समान चेष्टा करना, वात के रोगी के समान चेष्टायं करना, लँगड़ाना, किश्ती प्रमदा' को देखकर कामियों के समान चेष्टा करना, मूर्ख के समान निन्दित कर्म करना, उदपदाँग वोलना। इन कियाओं में वाम मार्ग स्पष्ट हैं, सभी तान्त्रिक मतों में एक छोर उच्च आदर्श हैं तो दूसरी श्रोर उनका कियात्मक रूप विकृत है।

दुःशाना—पशु जीव, पाँच प्रकार के मलों से युक्त है। मिध्या ज्ञान, अधर्म, आसक्ति, च्युति और पशुत्व। योग और ऊपर कहीं विधियों से इन 'मलों' का नाश हो जाता है। पशुपित की कृपा से क्लेश नष्ट हो जाता है। प्रसाद जी के जाव्य में 'पशु' (जीव) का 'पाश' ( बन्धन ) में फँसना तथा पशुपित द्वारा , इसके दुःखों का अन्त तथा परमें अर्थ लाभ का ही वर्णन है। 'मनु' जब कैलाश पर पहुँचता है तो उसके दुःखों का केवल नाश ही नहीं होता विक्त उसे परमें अर्थ की प्राप्त भो होती है परन्तु प्रसाद पर प्रत्यिभक्का दर्शन का प्रभाव विशेष था।

# नाथ पन्थ श्रीर दर्शन

विकास—नाथ पन्थ एक योग-सम्प्रदाय है। यह 'नाथ पन्थ' इसितये कहलाता है, क्यों कि इसके। प्रवर्तकों और प्रचारकों के नामों के साथ'नाथ' पद जुड़ा हुआ है। इस पद से उस दार्शनिक सिद्धान्त का भी
अर्थ लिया जाता है जिससे शाश्वत-सत्य की प्राप्ति होती है। इरं. विद्वान
वौद्ध मत का योग किया प्रधान रूप मानते हैं, जो कालान्तर में शैव
सिद्धान्तों से प्रभावित हुआ। अन्य विद्वान इसे विशुद्ध शैव मत मानते
हैं, जिस पर वौद्ध तांत्रिकों का प्रभाव पड़ा। अतः नाथ पन्थ में शैव व
बौद्ध मतों का मिश्रित रूप पाया जाता है।

नाथ सन्प्रदाय एक सिद्ध-सम्प्रदाय विशेष है। सिद्ध-सम्प्रदाय भ्रमनी योगिक-कियाओं के लिये वहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। इसे 'काया साधना' कहा जाता है। इसमें योगिक-क्रियाओं द्वारा शरीर को श्रनुशासन में लाया जाता है, जिसमें उसकी शुद्धि हो जाती है श्रीर 'शिवत्व' की उपलब्धि होती है।

मृत्यु पर विजय प्राप्त कराना ही योग का उद्देश्य है। सिद्धों का सम्प्रदाय, भारतीय रसायन सम्प्रदाय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। 'रसायन सम्प्रदाय' को एक दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में 'सर्वदर्शन संप्रह' में विश्वित किया गया है। यहाँ उसे शैव सम्प्रदाय माना गया है। रसायन (Alchemy) एक प्राचीन विद्या है जो विज्ञान के रूप में ही नहीं, दर्शन के तत्वों को भी लेकर प्रचलित हुई थी। 'रस' का सेवन कर व्यक्ति 'सिद्धि' को प्राप्त कर सकता है। प्रायः कहा गया है कि सिद्ध मृत्यु-जारी साधकों का एक दल था जो रसायन में विशेषज्ञ थे, जो चीन से भारत में आयो, जो विविध किया श्रों से शारीरिक शुद्धि कर

एक नित्य, अलौकिक आनन्द को पाने का प्रयत्न करते थे। पतछलि ने सिद्धि की प्राप्ति के लिये औपिध का सेवन भी वताया है, यह 'औपिध' से सिद्धि मिलने की वात रसायन सम्प्रदाय की ही है। नाथों ने इसी रसायन सम्प्रदाय का पुनः प्रचार किया जिसमें सहस्रार में स्थित चन्द्रमा से 'अमृत' की प्राप्ति की जाती है। रसायन सम्प्रदाय का वैज्ञानिक विधान (Chemical process) नाथों में योगिक किया में परिवर्तित होगया। रसायन सम्प्रदाय को पाछलि से भी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का माना जाना चाहिये। आर्थेतर जातियों से इसे आर्थों ने अपनाया था।

यह पंथ प्राचीन रसायन सम्प्रदाय का ही एक विकसित रूप था, शैव मत व पतल्लिल के योग-दर्शन की भूमि पर यह खड़ा हुआ, थोड़ा बहुत बौद्ध प्रभाव भी इस पर श्रवश्य पड़ा था पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह मृलतः बौद्ध-योगी सम्प्रदाय था श्रीर कालान्तर में इसने रीवमत का रूप प्रहण कर लिया था। नैपाल व तिब्बत में बौद्धमत तथा शैव मत दोनों मिश्रित हो गये हैं परन्तु इस मिश्रण में पाये जाने वाले वौद्ध व शैव दोनों के मतों के वहुत से तत्व आर्यंतर जातियों के हैं, अतः वे यौद्ध व शेव दोनां मतों में मिलते हैं श्रीर नाथ सम्प्रदाय में भी जन-परन्परा से ही विकसित होकर द्यागये हैं। उसका तारपर्य यह नहीं हो सकता कि वौद्धधर्म की ही किया वें मौलिक थीं, शैव मत की नहीं। शैव मत तो बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है, आर्थों के पहले भी भारत में योग प्रचलित था। प्राचीन सिंधु की घाटी में शिव की उपासना के अवशिष्ट चिन्ह मिलते ही हैं। अतः नाथ सम्प्रदाय मृलतः शैवमत ही था जो बौद्ध तांत्रिकों से प्रभावित हुत्रा था, यही नहीं उसने मक्ति, ऋहे तवाद तथा प्राचीन योग को भी अपनाया था। शंकर ने जिस प्रकार उपनिपद के ज्ञान-बाद को लिया तथा बौद्धदर्शन से अनेक तत्व प्रहरा कर बेदान्त को ऐसा समन्वयात्मक रूप दिया कि बौद्ध मत के पास अपना कुछ न रहा, उसी प्रकार नाथपंथ ने 'शंकर' के पश्चात् इसी समन्वयात्मक प्रयुत्ति से काम लिया। परन्तु जहाँ 'शंकर' वेद मूलक ज्ञानकाएड को लेकर चले यहाँ गोरखनाथ ने वेद की परिपाटी के विरुद्ध विद्रोह

किया, उन्होंने ब्राह्मणों के आचारों, यानिक किया-कलापों, यह पूजा, आदि को चुनौती दी और अपनी यौगिक कियाओं के चनत्कार से अपनी योग-महिसा दिखाना प्रारम्भ किया। 'शंकर' के पश्चात् दूसरा नहान् व्यक्तित्व जिसने उत्तरी भारत को सबसे अधिक प्रभावित किया, जिसने सुधारक-प्रवृत्ति से वासमार्ग-, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध अपनी एक विशिष्ट परन्परा स्थापित कर जनता को चमत्कृत किया, नाय पृंथ की प्रचारक गोरखनाथ ही था।

नाथपंथ पर शैवसत का अधिक प्रभाव पड़ा। धोर के सभी सम्प्रदायों से 'काया साधना' एक व्यापक प्रवृत्ति है। परन्तु नाथपंथ में महादेव व शिव का विशेष स्थान है, योग के आदि प्रवर्तक भी यहीं देवता साने गये हैं। गोरखनाथ को शिव का अवतार कहा गया है? नाथपंथ का आराज्य 'शिव' हो है। नाथ लोग उसी प्रकार आज भीर'गाँजा' पीते हैं जैसे 'शिव' पीते हुवे माने जाते हैं। "वम, वम" शैव व नाथ सत दोनों का विश्व शब्द है। परन्तु 'मस्येन्द्रनाथ' को नैयाज़ में "अवलोकितेश्वर" का अवतार कहा जाता है। वौद्ध नैयाल मेंन्द्रन्हें अंव सा मूजते हैं। विञ्चती प्रस्परा में मछन्दर को 'लुहिपा' से सम्बिन्ध्र माना जाता है।

म्हि निश्च विद्या स्थित है सिद्धों से पूर्व विद्यों की विद्यों की विद्यों की विद्यों की पूर्व विद्यों की विद्यों की विद्या की प्रमान के सिद्धों की विद्या की कहा गया है। हरि-प्रविद्या की स्थान की

राज्य हैं विशेष विवेचन के लिये देखिये —

हनाहर्ने हैं होती पी० एच० डी॰ के लिये स्वीकृत किन्तु अप्रकाशित प्रबन्ध ) के किन्ति स्वीकृति किन्तु अप्रकाशित प्रबन्ध ) किन्ति स्वालिति किन्तु स्वालिति ।

क्षिणाती. इस्ति क्ल

पर आजीवक सम्प्रदाय का प्रभाव खोजते हैं, परन्तु इन दोनों के दर्शन में अन्तर है। नॉयों का हठयोग उसे सबसे अलग कर देता है। न नाथ सिद्धों के पूर्ववर्ती थे, न गोरख नागार्जुन या असङ्ग से सम्बन्धित थे, १०वीं शताब्दी के आसपास वौद्धों, सिद्धों की प्रतिकिया में भारतीय योग के आधार पर, शैव मत का सूत्र पकड़ कर तथा कुछ वौद्ध प्रभाव लेकर नाय मत खड़ा होगया। इसने उन सारे सम्प्रदायों की अपने में समेट लिया जो वेर वाह्य सममे जाते थे। शङ्कराचार्य के समय से ही यह प्रवृत्ति बहुत वलवती हो जाती है कि प्रत्येक सन्प्रदाय अपने को वेदों के अनुकूल सिद्ध करता है। यद्यपि शङ्कर ने पाँचरात्रों तथा अनेक आगमवादियों, शैवों, शाकों को वेर वाह्य कहा था परन्तु वे सर्वदा अपने को वेदों के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। मुतलमानों के आने के वाद कहा जाता है कि यह प्रवृत्ति और भी वड़ी। बहुतों ने बाह्मण-वेद प्रधान हिन्दू समाज से सामझस्य स्थापित कर लिया। शैव-शाक्त साधनायें वेड परक मानली गई जिसका प्रयत्न तुलसीदास में भी मिलता है परन्तु जिनका सामझस्य न हो सका वे नाथ पंथ में सिमिट गई । नाथपन्य स्वष्टतः वे ह-विरोधी था, किन्तु कापालिक अपनी ऋत्यन्त विश्वष्ट साधनात्रों के कारण नाथों से न मिल सके, यद्यपि उन्होंने प्रयत अवस्य किया था। वेदों से बाहर रह कर, स्वामिमान की रचा यदि कहां हो सकती थी तो केवल नाथ-पन्यं में, क्योंकि अक्खड़ योगी 'कथनी' का उपहास करता था। बह 'इरनी' का विश्वातो था। ह्याः 'नायपना' १ व्वीं शताब्दो के बाद कितना शक्तियालो मा रहा होगा यह सहन ही अनुमेय है। नाथ-पन्य के नेता विद्रोही जन-नेता थे, परन्तु अपना एकान्तिकता के कारण उनका भी क्रान्तिकारी रूप आगे दव गया।

नाथ नौ तथा सिद्ध चौरासी माने जाते हैं। चौरासी सिद्धों में भी कुछ नाथों के नाम आगये हैं। यह मिश्रण उसी प्रकार का है जिस प्रकार राम व कुष्ण हिन्दू शास्त्रों में भी है और जैन व वौद्धों के साहित्य में भी। अतः यह नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों की परम्परा शुद्ध ऐतिहासिक नहीं है—

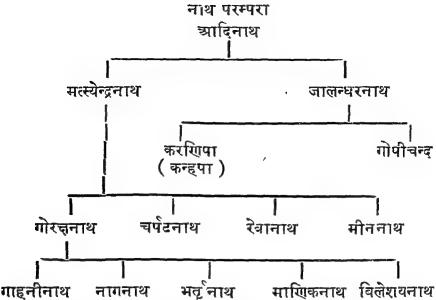

ाहनानाथ नागनाथ मतृ नाथ माणिकनाथ वित्तरायनाथ 'नवनाथों' दी सूचियाँ अनेक हैं, जिनमें आदिनाथ मत्स्येन्द्र-नाथ, गोरखन्ध्य, जलन्धरनाथ, मीन-नाथ आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

सिद्धान्त - नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्त प्रायः अस्पष्ट हैं। इस सम्प्रदाय में योग-शक्ति से प्राप्त चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। चमत्कार प्रदर्शन एक प्रवल धार्मिक चेतना रही है, 'अथर्ष वेद' के समय से ही यह प्रवृत्ति बढ़ती गई, ब्राह्मणों ने इन सबको महत्व देने के कारण ही अथर्व वेद को वेद ही स्वीकार नहीं किया। पाली साहित्य में भी 'इद्धि' (Occult Powers) तथा 'दस-वल' (ten powers) का उल्लेख है। पतञ्जिल ने योग द्वारा प्राप्त अनेक 'विभूतियों' का वर्णन किया है—अणिमा, महिमा, लिंघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राफ्तम्य, ईशत्व, वंशित्व ये सिद्धियाँ योग से ही सिद्ध होती हैं। हठ योग से श्रारीर हलका हो जाना है, उसमें अनेक देवो शक्तियाँ आजाती हैं— माया अग्नि उत्पन्न करना, आकाश में उड़ना, सुवर्ण बना देना, रोग दूर कर देना, विष का प्रभाव नष्ट कर देना, आदि-आदि की शक्ति आ जाती है। गोरखनाथ ने ६ माह के बच्चे का रूप धारण कर उन स्वी का दूध पिया जिसे शङ्कर ने वरदान दिया था कि वह गोरखनाथ को पति-रूप में प्राप्त करेगी।

गोरख ने गुरु मीननाथ को बचाने के लिए 'कदली प्रदेश में खी का रूप धारण किया था। विश्वकर्मा से, तब गोरख ने आमूषण लिये थे। नाथसिद्ध प्रायः आकाशमार्ग से चलते थे। गोपीचन्द व मैना-वती की कहानी में अनेक चमत्कारों वा वर्णन आता है। वस्तुतः नाथपन्थ के साथ अनेक किम्वदंतियाँ जुड़ती गईं।

नाथों का उद्देश्य 'शिवत्व' की प्राप्ति है, यह प्राप्ति हठ-योग से ही हो सकती है। हठयोग तीन प्रकार का है १—मन्त्र-योग, निलय-योग, ३—राज योग। ये तीनों मानसिक शक्ति पर अनुशासन से अधिक सम्बन्ध रखते हैं और हठयोग मुख्यतः शगीर को वश में लाने का आधार लेकर चलना है। इससे मायक को जी मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस अवस्था में 'असुद्ध माया' दूर हो जाती है, परन्तु वह 'विशुद्ध-माया' से अवश्य सम्बन्धित रहती है। विशुद्ध माया धर्म की और प्रेरित करती रहती है। विशुद्ध माया में 'गुरुत्व' प्राप्त हो जाता है। अन्तिम स्थिति को 'परा-मुक्ति' कहते हैं। इस विशुद्ध माया की तुलना 'वोधिसत्व' से की जा सकती है। क्योंकि वोधिसत्वावस्था में भी विश्व के उद्धार के लिये ही बुद्ध जन्मजन्मान्तरों में क्रिया से युक्त रहते हैं।

शरीर दो प्रकार के हैं—अपक तथा पक। अपक योगाभ्यास हीन व्यक्तियों के शरीर हैं और पद्ध योगियों के। पक्ष्य योगी संसार के दु:खों से अपर उठ जाता है। इस अवस्था में वह दिव्य-देह या परा-मुक्ति को पा लेता है। जीवमुक्ति से परामुक्ति की प्राप्ति का वर्णन माहेश्वर-मत (शैवमत) के अनुकूल जान पड़ता है।

हठयोग 'त्रमरत्व' की प्राप्ति ही सिखाता है, जिससे साधक 'शिव' हो जाता है। सारी नाथ पन्थी किम्बद्गितयाँ इसी त्रोर संकेत करती हैं। यम का कोई प्रभाव गोरख व गोपीचन्द पर नहीं पड़ता। कानूपा से मीनपा की केंद्र का समाचार सुनवर, एक स्त्री के पंजे से गुरु को छुड़ाने के लिये गोरख यम के पास जाते हैं त्रीर 'मीनपा' के जीवन नाश के लिये यम के द्वारा प्रयत्न पर उन्हें फटकारते हैं। गोरख यम को घसीटते हुये ब्रह्मा के पास ले जाते हैं, गोरख की 'हुँकार' सुनकर यम अपने लोको सहित काँपने लगता है। यम के सारे कागजात

गोरत के सामने रख दिये जाते हैं और गोरख मृत व्यक्तियों की सूची से 'मीनपा' का नाम काट कर चले आते हैं। इससे भी मृत्यु पर विजय की कामना स्पष्ट है। इससे यह भी संकेतित है कि योगी को मीनपा की तरह स्त्री के प्रेम में न पड़ना चाहिये। कहली-भूमि के आकर्पण संसार के आकर्पणों के प्रनीक हैं, उनमें न फँसना चाहिये। 'मीनपा' दुर्गों के श्राप से इस उपदेश को भूल गया था। मोनपा को गोरख के द्वारा दिये गये उपदेशों के सम्बन्ध में दुर्गों के प्रश्नों से इस पन्थ के उद्देश्य पर प्रकाश पड़ता है।

हुर्गी—हे स्वामी! (शिव) आप अमर क्यों हैं ? मैं क्यों नहीं? शिव उत्तर देते हैं कि मैंने हठयोग का उपदेश दिया था। जिसे मीननाथ ने मछली का रूप धारण कर सुन लिया था। गोपीचन्द्र को भी अमरत्व दिलाने के लिये 'मैनावती' ने प्रयत्न किया। था।

असरत्व प्राप्ति, काया-साधन आदि सामान्य तत्व होने पर भी वौद्ध सिद्ध, निर्गु एवादी हिन्दी के किंव, तथा वैप्एव सहजिया सम्प्र-दाय के तिद्धान्तों में कुछ अन्तर रहा है। वौद्ध सिद्ध 'सहजानन्द' चाहते थे, निर्गु एवादी किंव प्रियतम के साथ एकाकार हो जाना, या त्रझ में मिल जाना ही मुक्ति मानते थे, वैष्णव-सहजिया पूर्ण प्रेम के रूप में परिएत होना चाहते थे जबिक हठयोगी 'असरता'—मृत्यु पर जयं पाने के इच्छुक थे। नाथपन्थी माहेश्वरत्व को पाने के लिये हठयोग के मार्ग पर चले। बौद्ध सिद्धों य नाथों के यौरिक अभ्यास में भी अन्तर था, जिसे हम आगे देखेंगे।

माधना—काया सिद्धि की प्राप्ति के लिये हठयोगी विभिन्न साधनायें करते थे, इसे 'उलटी-साधना' कहते थे, इसे उलटी-साधना इसिलिये कहते थे क्यों कि इसमें प्राण्दायु, कुरविलिनी आदि को उपर की कोर—उलटी चढ़ाते थे जिनका स्टभाव स्वभावतः नीचे की कोर गन्न करने का है। यह पिएट ही ब्रह्मार्यट का सूच्य रूप है। जो ब्रह्मार्यट में है, वही शरीर में भी है। दो तत्व हैं शिव व शक्ति। शिव स्थिर तत्व है, शिक कियावान और चक्कत है। शिक्त ही आवाग्यन का कारण है, वही परिवर्तन करतो है। योगी का टहेश्य इस शक्ति की निन्न-गामी प्रवृत्ति को रोकना है। उसकी गित को उपर की ओर ले जाने से ही

यह हो सकता है, इसने अधोपस्वी 'शक्ति' ऊष्व-मुखी होकर, गितिचान होकर नाना चक्रों को भेरती हुई शिव से मिल सकती है और तिव शक्ति का कार्य समाप्त हो जायगा, शिवत्व की प्राप्ति हो जायगी, पिर-वर्तन रुक जायगा, अमरता प्रात हो जायगी।

नानि के नीचे शक्ति का निशास है, नामि के ऊपर शिव का। प्रथम को प्रवृत्ति तथा दूसरे को निर्वृत्ति कहते हैं। मेरुदण्ड के नीचे के भाग में, गुरा के ऊपर, नीचे मुख किये कुएडलिनी, जो कि शाकि की प्रतीक है, अपेस्थित है, जबकि शिव सहस्रार में (हजार पं वृरियों वा रे कन त में) हिंगत है। मूलाधार चक्र (सुपुन्ना के नोचे ) तथा मस्तिष्क में स्थित सहस्रार चक्र के बीच में यह सारी सृष्टि विखरी हुई है। योगी का कर्त्त ज्य है कि वह गति, किया तथा परिवर्तन के प्रतीक निजतम चक्र से शक्ति को उठाकर शान्त अवस्था में स्थित शिव तक पहुँचादे तांकि शक्ति का शिव से मिलन हो जाये अर्थान् मनुष्य अशान्त अवस्था से ऊपर उठकर शांत-स्थिर अमर दशा को प्राप्त हो जाये। हम् देख चुके हैं कि 'प्रवृत्ति' शब्द महायान सम्प्रदायं में भी प्रयुक्त हुआ है। जय मनुष्य में उच वनने की भावना जगती तो मनुष्य के हृदय से अशांति जाती रहती है, साध।रण जीव 'असुर-पंथ' पर चलने के कारण कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि वे बाहर शान्ति खोजते हैं। यद्यपि वह पियड के भीतर ही मिल सकती है। योग में शांनि को 'दोम' कहा गया है जो पुलिस मैन की तरह शरीर के पायों को कैंद कर लेती है।

इस 'त्तेम' की प्राप्ति के लिये मन पर अधिकार आवश्यक है, प्राणायाम से ही यह हो नकता है। नाथ मत में 'प्राणायाम' का महत्व बहुत अधिक है।

सिद्ध साधना पड़ित में शरीर की रचना कर्म, काम, चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि हारा होती है। इसमें प्रथम दो शरीर की दशायें हैं। अन्तिम तीन तत्वों से शरीर वनता है। इनमें हिसूर्य व अग्नि एक ही तत्व है अतः सूर्य व चन्द्र ही शरीर-सृष्टि के उपादान कारण हैं। चन्द्र रस व सोम का प्रतीक है और सूर्य अग्नि का अतः शरीर को अग्नि व सोम की उपज कहते हैं। (यहाँ नाथ पृथ पर वैदिक प्रभाव

१--महायान स्त्रालङ्कार।

स्पष्ट हैं ) रस या सोम उपभोग्य है, श्रिप्त भोक्ता है, पुरुष का वीर्य श्रिप्त है और स्त्री की रज सोम । सोम में अनेक कलायें होती हैं जो अमृत से पूर्ण हैं । सूर्य में प्रकाश रहता है ।

चन्द्र को स्थिरता तथा श्रमरता का प्रतीक माना गया है, वह शिव के निकट रहता है, 'सूर्य' श्रस्थिरता तथा परिवर्तन का प्रतीक हैं जो शक्ति के साथ रहता है। इस प्रकार शिव व शक्ति के साथ चन्द्र व सूर्य मिलते हैं। चन्द्र में श्रमृत तथा सूर्य में 'कालाग्नि' रहती है। चन्द्र मनुष्य के शीश में स्थित सहस्रार-कमल के कुछ नीचे स्थित है। सूर्य मृलाधार चक्र में स्थित है। वीर्य-विन्दु के दो रूप हैं पाण्डुरविन्दु तथा लोहित-विन्दु। प्रथम 'शुक्त' (वीर्य) के समान है तथा दूसरा 'रज' के समान। पाण्डुर या खेतविद्दु चन्द्र में रहता है श्रोर 'रज' सूर्य में रहती है। रज शक्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चन्द्र व सूर्य हा सिद्धान्त शिव व शक्ति से मिला दिया गया है, श्रर्थात् प्रतीक रूप में चन्द्र व सूर्य शिव व शक्ति के स्वरूप को ही वताते हैं।

कहीं-कहीं सूर्य को रुद्र भी कहा गया है, यह सूर्य मूलाधार चक्र में वाड़व के मुख पर स्थित है। सात निम्न लोक हैं, सात उच्च लोक, ये 'षटल' कहलाते हैं। जब तक कालाग्नि वा सूर्य नीचे के लोक में रहता है तब तक सृष्टि किया चलती रहती है परन्तु जब यह ऊपर को गति-मान होता है तो विघटन प्रारम्भ हो जाता है। सूर्य व चन्द्र के सिद्धान्त यौद्ध सिद्धों में अग्निमय शक्ति से पूर्ण 'निर्माण-काया' के रूप में स्वीकृत हैं, यहाँ सहस्रार चक्र है, वहाँ उप्णीश-कमल, यहाँ मूलाधार चक्र सुपुन्ना के नीचे के छोर पर मानते हैं बहाँ नामि, के पास।

हठयोग का लच्य है चन्द्र व सूर्य का मिला देना। 'ह' का अर्थ है सूर्य और 'ठ' का अर्थ है चन्द्र। सूर्य व चन्द्र की एकता ही 'हठयोग' है। इसका अर्थ है एप्टि को उलटे कम से प्रारम्भ की ओर, लय की ओर ले चलना। प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को वश में करके कुण्डलिनी शक्ति को जगाया जाता है। नाड़ियाँ तीन हैं इड़ा, पिङ्गला, सुपुन्ना। सुपुन्ना वीच में है, दोनों ओर इड़ा और और पिङ्गला हैं। सहस्रार के नीचे चन्द्र से लेकर ताल् तक शंखिनी नामक स्थान हैं। इसे 'बङ्ग-नाल' कहा गया है। इसी से होकर चन्द्रमा

से निकला हुआ 'महारस' या अमृत का मार्ग है। यह सर्प के समान हैं जिसके दोनों ओर मुख है। शिक्क्षनी का मुख 'दशम द्वार' कहलाता है। चन्द्रमा से निकला हुआ अमृत इसी द्वार से आता.है। चन्द्रमा से निकलकर अमृत रस दशमद्वार से होकर तालू में आता है जहाँ योगी जीभ को उलट कर पहुँचाता है और अमृत का पानं कर अमर हो जाता है।

इस 'दशमद्वार' का वर्णन कवीर में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि चन्द्रमा से सदा अमृत भरता रहता है और दशमद्वार- से आकर तालू से सूर्य या कालाग्नि में टपकता रहता है और सूर्य की श्रिष्म से सूखता रहता है। श्रतः शरीर रोग शोक श्रक्तेम तथा मृत्यु का शिकार यनता रहता है। साधक को चाहिये कि चन्द्र से टपकते हुये श्रमृत को कालाग्नि में पतित होने से यचाये और उसे स्वयं पानकर श्रमर हो जाये। दशमद्वार वन्द्र कर दिया जाय या रिचत रहे।

खेचरी मुद्रा—कालाग्नि से अमृत की रचा के लिए 'खेचरी मुद्रा' की आवश्यक ते हैं। इसमें जीभ को उलट कर तालु में दशम द्वार पर लगाया जाता है और दृष्टि को त्रिकृटी के वीच में स्थिर किया जाता है। इस प्रकार जीभ से दशम द्वार वन्द्र हो जाता है और चन्द्र से करित अमृत को योगी ही पीता है। अतः 'खेचरी मुद्रा' की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि योगी की इस मुद्रा में स्थित हो जाने के बाद यदि कठोर से कठोर परीचा ली जाये तो वह अद्विग रहता है। वह स्त्री के आलिङ्गन से अप्रभावित रहता है। अतः मुद्राओं द्वारा अमृत पान की योगिक कियायें ही मुक्ति की दात्री हैं।

कतिपय यन्थ चन्द्र से अमृत का सदा भरते रहना नहीं मानते। उनके अनुसार मृलाधार चक्र स्थित कुण्डलिनी को जगा कर जब सहस्रार में पहुँचाया जाता है तभी चन्द्र से अमृत भरता है अन्यथा नहीं। कभी-कभी स्वयं कुण्डलिनी ही अमृत पीती है—यह भी कहा गया है। अमृत को 'अमृत वारुणी' भी कहा जाता है। कवीर' में इस वारुणी के खुमार का वर्णत है। सिद्धों की तरह इसीलिए प्रतीक रूप में कहा जाता है (१) शराव पियो—चन्द्र से भरित अमृत पियो। (२) माँस खाओ, जीभ को उल्टर कर तालू पर लगाओं आदि।

चन्द्रमा में सौलह कलायें कही गई हैं, चन्द्र का श्रमृत जब सूर्य में गिर कर नष्ट हो जाता है तो यह कहा जाता है कि राहु (सूर्य) ने चन्द्र को प्रसित कर लिया। चन्द्रमा की कलाओं का श्रस्त होना तथा पुनः उद्दित होना ही तिथियों की उत्पत्ति का कारण है। पूर्णिमा, श्रमा-वस्या के नाम देकर भी साधना का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है।

### स्त्री व पुरुष

सूर्य, शक्ति स्त्री है स्था चन्द्र—शिद्द — पुरुष है। स्थूल रूप में पुरुष स्त्री के बन्धन में वँध जाता है। वही दशा पिएड में है। सूर्य रूपी स्त्री के हाथों चन्द्रमा का सारा अमृत नष्ट हो रहा है। शिन अमिहक है, पुरुष वँध जाता है, अतः नाथ पूर्ण ब्रह्मचर्च में आ श्वा रखते हैं। बक्तमाचार्य का मत तथा योगा दोनों दो विपरीत कि नारों पर हैं। बक्तम मतावलम्बी विवाह करते थे और सन्तान भी उर अस करते थे, किन्तु योगी ब्रह्मचर्य का पालन ही आदर्श मानते हैं हसीलिए सर' ने अमरगीत में योगियों की कड़ी आलोचना की हैं।

स्त्री के आकर्षण-वश होकर साधक अपनी शिं के बो बैठता है, इसीलिए नाथों ने स्त्री को साधना के लिये सबसे के होक घातक वहा है। यह नर्क का द्वार है। सिद्धोने योगिनी—स्त्री के साथ काम कीड़ा के द्वारा ही 'हुद्ध प्र' को प्राप्त करने का प्रयत्न कि या था, किन्तु नाथों के योग में स्त्री को दूर रखने का ही उपदेश है। मीननाथ कदली-प्रदेश में स्त्री के जाल में फँस गये थे और तब उनके, शिष्य गोरख ने उन्हें उस पाश से छुड़ाया था—

## जाग मछन्रर गोरख, आया।

स्नी जादूगरनी है, वह वाघिन के समान मनुष्य का रक्त पान करती है, वैयक्तिक साधना की सफलता को ध्येय मान का चलने वाले नाथों ने स्नी को कोई महत्व नहीं दिया। गोरख ने कहा है कि स्नी की धास के स्पर्श से मनुष्य का शरीर सूख जाता है, यौचन कमशः मष्ट होता जाता है। वे लोग मूख हैं जो इस नहीं स हमते और घरों में रक्त की प्यासी वाघिनी स्नी को खते हैं। रात्रि में खह मनुष्य का रक्त चूंसती है, दिन में जादूगरिनी वन जाती है। यह खूब चुरा सेती है, उसे उवान ती है मृत्यु रूपी विज्ञी उसे पीने के लिए पास आकर बैठ जाती है।

· ...

दूय का तत्त्व तो पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है और कैयल रिक्त पात्र आकाश में स्थिर रहता है (गोरख के गीत, 'धर्ममङ्गल' से)। कवीर आदि सनतों का भी खी के प्रति वही दृष्टिकीण था। नाथों ने श्ली को चोर, हाकू, पासी शरनी तथा मङ्कार विश्ली तक कहा है। किन्तु एक बात रपष्ट हो जानी चाहिए। जब विना शक्ति व शिव के मिलन के असून दत्त्व नहीं मिलता तो श्ली की निन्दा क्यों? उत्तर होगा साधन मार्ग में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, विना इन्द्रिय-जयी हुये हठयोग असनभव है। अतः साधना की दृष्टि से श्ली की निन्दा है, सृष्टि की दृष्टि से उसका महत्व नाथ-पन्थ में भी अजुएण है। तुलसी भी नारी की निन्दा वैरागी प्रवृत्ति के कारण ही करते हैं, सामाजिक दृष्टि से वे 'सीता' को आदर्श मानते हैं। नाथों के पास वह सामाजिक दृष्टि न थी अतः वे साधना को ही ध्यान में रखकर खो की सदा निन्दा करते रहे। स्वयं 'मनावती' ने गोपीच्द्र को जो उपदेश दिया है उसमें गोरख से भो अधिक भयद्वर शददावला में स्नो को गालियाँ दी गई हैं।

मैनाय शे ने अपने पुत्र को स्त्रों के पंजे से छुड़ाने के लिये ही विरक्ति उत्पन्न करने के लिये ही स्त्री की निन्दा की है। एक स्त्री अपनी जाति की निन्दा कैसे कर सकती है ? किन्यु मैनावती सामान्य स्तर से ऊँवी उठ चुकी थी वह तो सायना के उच स्तर पर थी और तत्र सामन्ती समाज में फैली हुई घोर व्यक्तिगत चिंतन-पद्धतियों से प्रभाजित मैनावती में "नारियों के अधिकार" की मावना जग भी नहों सकती थी। स्त्रां के प्रति इसी दृष्टि-कांग ने निर्मुण स्कूल को प्रभावित किया था।

स्त्री के आकर्षण से थिरतं होने का मार्ग 'हठयोग' है। चक्र-हठ येग में बिन्दु या वीर्य, वायु तथा मन को वश में लाने की पद्धति वताई गई है। यि इन तीनों में से एक भी वश में आजाये तो रेष दोनों स्वयं वश में आजाती हैं। मेरुइएड के मूल में सूर्य व चन्द्र के वीच एक स्वयंभू लिंग है, जिसे पश्चिम लिंग कहते हैं। यहीं से वीर्य या रज का स्वलन होता है। वोर्य या रज स्वलन में जो आनन्द भिलता है वह घातक है, अतः साथक को वीर्य को उपर की ओर ले जाना चाहिये तभी सहजानन्द की प्राप्ति होगी। बद्धचर्य से विन्दु को उपर की ओर गतिमान किया जा सकता है, इसके लिए पटकर्म द्वारा नाड़ियों की शुद्धि अनिवार्य है, धौति, वस्ति, नेति, त्राटक़, नौलि श्रौर कपालभाति ही षटकर्म हैं। इससे सुपुन्ना का मार्ग स्वच्छ हो जाता है श्रौर विन्दु सें स्थिरता श्रा जाती है।

शरीर की नाड़ियों में दाहिनी खोर की नाड़ियाँ सूर्य तथा वॉयी खोर की नाड़ियाँ चन्द्र की खड़ मानी गई हैं, वीच में सुपुम्णा है। योगी प्राणायाम के अभ्यास से दायीं वायीं नाड़ियों को वन्द कर देता है खनः प्राणवायु केवल सुपुम्णा के मार्ग से ऊपर जाती है, फलतः मूला-धार स्थित कुण्डलिनी भी उद्बुद्ध हो उठतो है। इसी समय स्फोट या नाइ होता है खीर प्राण स्थिर हो जाते हैं, खनेक खनहद-ध्वनियाँ योगी सुनने लगता है।

श्रनहद्वाद—इसमें समुद्र, मेघ, भेरी, भाँभ का शब्द पहले सुनाई पड़ता है फिर शंख, घंटा, काहल, श्रादि का। परन्तु श्रनहद-नाद श्रन्तिम श्रवस्था नहीं है। श्रात्मा स्थिर होते ही ये शब्द नहीं सुनाई पड़ते।

पट नक — कुण्डिलिनी मूलाधार चक्र से पटचकों को वेधती हुई सहस्रार चक्र स्थित शिव से मिलती है। मेरुइण्ड कें, नीचे चार इलों का मूलाधार चक्र है। यह प्रथम चक्र है। द्वितीय चक्र नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र है जो छः इल वाले कमल के आकार का है। इसके वाइ "मिण्पुर चक्र" है जो इस इलों के आकार का है तथा उसके ऊपर हृइय के पास अनाहत चक्र है जो वारह इलों के आकार का है। फिर कण्ठ के पास विशुद्धाख्य चक्र है जो शह इला का है। अ मृश्य में 'आज्ञा' नामक चक्र है जिसमें "दो इल" ही हैं। इल कुल मिलाकर ५० हैं। यही स्वर व व्यञ्जनों की संख्या भी है। प्रत्येक कमल में एक एक देवता रहता है। इन सबके वाइ मस्तिष्क में शून्य चक्र है जो सहस्रार-चक्र भी कहलाता है। यह १००० इलों वाले कमल के आकार का है। यहीं शिव रहता है। हम आचार्य द्विवेदी के प्रसिद्ध प्रन्थ 'नाव सम्प्रदाय' में दी हुई तालिका को यहाँ प्रस्तुत करते हैं इससे यह चक्र-विधान स्पष्ट हो जाता है।

ं योग के चार प्रकार है मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ख्रौर राज-योग-। मन्त्रयोग में कहा है कि श्वास लेने में 'ह' ख्रौर 'स' वर्णों का

| नाथ प                                                 | नियं और व्होन                                                | ,                               | •                                      | •                               | •                     | 38                                 | Ĕ                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| पीठ                                                   | कामाख्या                                                     | `                               |                                        | पूर्णितार                       | जासन्धर्              | डड्डिया <b>न</b><br>:              |                     |
| धातु सास्ति विमा श्रीर अन्यत्र तत्व,<br>योति इन्द्रिय | मोध तत्व<br>घायोन्द्रिय<br>पैर                               | रसतः व<br>रसना, हाथ             | रूप तत्व,<br>चन्न, पाय                 | स्पर्धा, स्वचा<br>उपस्थ         | शब्द<br>कान्, वाक्    | महत्, सह्म<br>प्रकृति<br>हिरयवगर्म |                     |
| योगि                                                  | स्वयं भू<br>त्रैपुर<br>त्रिकोया                              | •                               | ************************************** | वास<br>त्रिकोस्स                |                       | इतर<br>त्रिकोण्                    |                     |
| <b>धातु या</b> कि                                     | डाकिनी                                                       | थाकिनी                          | लाकिनी                                 | काकिनी                          | यापिकनी               | हारिकनी                            |                     |
| द्वता<br>वाहन                                         | बसा                                                          | विप्यु<br>गर्स्य                | कद्र<br>इपम                            | ईस                              | सदाशिव                | धान्त्री                           |                     |
| तत्वका मंडलका पीज श्रीर<br>रङ्ग आकार वाहन             | ऐरावत                                                        | मुक्षेर च                       | में                                    | य<br>कुरुस्<br>मृत              | ह<br>श्वेत<br>हस्ती   | 'ক্ল'                              |                     |
| मंडल का<br>आकार                                       | वगोकार                                                       | स्थ्र अं<br>म                   | त्रिभुज                                | पट<br>कोषा                      | उत                    | •                                  |                     |
| तत्व का<br>रङ्ग                                       | पीत                                                          | श्वेत                           | लाल                                    | रूप स                           | श्वेत                 |                                    |                     |
| तत्व व<br>गुषा                                        | युष्टती<br>झाकर्मधा<br>गत्थ                                  | अल<br>संकीचन<br>स्त             | तेजप्रसर् <u>य</u><br>रूप              | माउ<br>माति<br>स्पर्श           |                       | मन                                 |                     |
| न हा                                                  | a, था, प.,<br>स                                              | म, भ, म<br>य, ९, ल,             | डिट्यानत्य<br>दिध्यप्                  | क, ल, ग, व<br>ङ च छ ड<br>भ घर र | 罗莱T京宝<br>马马克克<br>克瓦瓦克 | tor                                |                     |
| द्ल<br>संख्या                                         | >0                                                           | w                               | 30                                     | 8                               | W                     | r                                  | 8000                |
| स्थान                                                 | मिक्दंड के<br>नीचेस्सरेके<br>मुखाधार पास, सिंग<br>गुदाकेमध्य | फ़िल्न अप्त<br>(गिल भे<br>अप्त) | नामि के                                | हृद्य के<br>पास                 | क्त्यड<br>के<br>पाख   | द्रोनींभ्रु बी<br>के मध्य में      | मस्तिष्क<br>में     |
| चक्र                                                  | मूलाधार                                                      | स्वाधिष्ठान                     | मिष्दुर                                | अनाहत                           | .विशुद्धा-<br>ख्य     | थाशं                               | शूल्य या<br>सहस्रार |

उचारण होता है, कुण्डिलिनी जगने पर यही मनत्र सुपुम्णा में सोऽहं हो जाता है। जीर योगी परमतत्व के साथ अभेद अनुभव करता है, यह हठयोग हुआ। इसके बाद प्रम स्थिर हो जाता है, यह 'लययोग' है। एक और भिन्न मार्ग राजयोग है। स्त्री की योनि में जपा या बन्धूक पुष्प के समान लाल रज होती है, यह देवी है। इस रज के साथ रेत या शुक्र का योग, राजयोग है। शुक्र का अर्थ शिव व रज का अर्थ राक्ति है, यह उसके प्रतीकात्मक अर्थ हैं।

१६ श्राधार—पट चक्रों के साथ, १६ श्राधारों पर गोरख ने जोर दिया है। इनमें दृष्टि को स्थिर करने, श्रिप्त को प्रदीप्त करने, मलगूत्रादि के विनाश श्रादि के लिये निम्न १६ श्राधार हैं। पादांगुष्ठ,
गूलाधार, गुह्याधार, विन्दुचक्र, नादोत्पादक, नाभिमण्डलाधार,
हृद्याधार, कण्ठाधार, चुद्रघण्टिकाधार, ताल्यन्ताधार, रसाधार,
कण्ठेदन्तमूल, नासिकाथ, नासामूल, अमध्याधार, तथा नेशाधार।

पाँच श्राकारा—१-श्वेतवर्ण च्योतिरूप त्राकाश है जिसके भीतर २-रक्तवर्ण ज्योतिरूप प्रकाश है, इसके भीतर २-धृष्रवर्ण महाकाश, इसके भीतर ४-नीलवर्ण ज्योतिरूप तत्वाकाश है और इसके भी भीतर ४-सूर्याकाश है।

श्रासन, प्राणायाम तथा विभिन्न मुद्राश्रों से इनकी प्राप्ति होती है। गोरख के अनुसार हठयोग जानने के लिये, ६ चक्र, १६ श्राधार, दों लच्य, तथा व्योमपछ्रक का जानना श्रावश्यक है। इनको जान कर पिएड व ब्रह्माएड दोनों का ज्ञान हो जाता है। शिव व शक्ति स्थूल सृष्टि के रूप में श्रालग-श्रलग स्थित हो गये हैं। यदि दोनों 'समरसा-वस्था' में श्राजायों तो सृष्टि लय हो जाये, कुण्डलिनी को शून्य चक्र तक पहुँचाने से ही ऐसा सम्भव है। कुण्डलिनी दो प्रकार की है। स्थूल श्रोर सूदम। इनमें सूदम कुण्डलिनी को लोग नहीं जान पाते। सिद्धियौं तो स्थूल कुण्डलिनी की साधना से मिल जाती हैं। 'सूदम' की साधना से परा-संवित् अर्थात् महिश्वरी शक्ति की सिद्धि हो जाती है, पिएड व ब्रह्माएड की एकता हो जाती है। यह वेदों के श्रध्ययन, श्राचारों के श्रनुगमन तथा ज्ञान से भी नहीं प्रप्ति होती यह केवल हुठयोग की साधना से गुरु की कृपा से ही 'परमपद' की प्राप्ति

#### हो सकती है। क्ष

सिद्धानत—साधना के पश्चात् हम नाथपन्थ के 'दर्शन' पर विचार करेंगे। इस प्रपन्न का नियामक व सृष्टा 'परम शिव' है। सृष्टि की इच्छा होने पर वे 'सगुरा' कहलाते हैं, परम शिव से दो तत्त्व उत्पन्न होते हैं शिव व शक्ति। शक्ति पूर्ण रूप से स्फुरित होने की अवस्था को प्राप्त करते करते चार स्थितियों से गुजरती है। वे स्थितियों परा, अपरा, सूचमा और छुराडली हैं। इन स्थिनियों में शिव के नाम क्रमशः परमश्चाय, निरखन और परमात्मा हैं। शक्ति का अन्तिम विकसित रूप 'कुराडली' है। वे पाँचों अवस्थायें इस प्रकार हैं—

- १--निजा-परम शिव के साथ संयुक्त ।
- र-परा-स्फुरण या विकास की स्त्रोर जमुख।
- ३---श्रपरा--स्पन्दित होना।
- ४--सूदमा--'मैं' अर्थात् अलगाव का भाव आ जाना।
- ४—कुण्डली—श्रपने श्रलगाव के विषय में पूर्ण रूप से सचेत हो जाना। इन पाँचों ध्ववस्थाश्रों में शिव भी पाँच रूप धारण करते हैं।

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे यों समकाया है-



कुण्डली शक्ति स्थूलता की श्रोर बढ़ती जाती है, तीन तत्त्व स्फुरित हो जाते हैं सदाशिव, ईश्वर श्रीर शुद्ध विद्या। सदाशिव में 'श्रहं'

श विस्तृत विवेचन के लिये देखिये 'नाथ सम्प्रदाय' डा० हजारीप्रसाद्धे दिवेदी तथा 'गोरखनाथ श्रीर उनका युग' डा० रांगेय राघव ।

ईश्वर में 'इदं' तथा शुद्ध विद्या में दोनों तत्वों का श्वाह + इदं का मिश्रण रहता है। श्रहंकार पाँच श्रवस्थाओं से होता है—परमानन्द, प्रवोध, चित् उदय, प्रकाश श्वीर सोऽहं। इन्हीं श्वानन्दों से शरीर बना है। गर्भ खर्ण्ड में ७२ हजार नाड़ियाँ, पश्चप्राण, नौ चक्र, सोलह श्राधार होते हैं इसके श्रातिरक्त दशहार, दस नाड़ियाँ (इड़ा, पिज्जला, सुपुन्ना, गांधारी, हित्तिजहा, शिक्क्ष्ति, पूपा, श्रलम्बुपा, पयस्विनी, कुहू) होती हैं। श्राद्यपिएड में पश्चभून तथा श्रप्ट मूर्ति में—शिव, भैरव, श्रीकर्ण्ड, सदाशिव श्रादि हैं। सूच्मता से स्थूलता की श्रोर सृष्टि होते होते श्रन्तिम पिएड गर्भ-पिएड बनता है। तत्त्रों के इस संचित्र विवेचन से स्पष्ट है कि शिव ही शक्ति के संयोग के कारण इस जगत के रूप में बदल गये हैं, संसार का प्रत्येक पिएड उसी प्रक्रिया से गुजरता हुश्रा श्रपने वर्तमान रूप में श्राया है जिससे ब्रह्माएड बना है। सत्व, रज, तम, काल श्रीर जीव की श्रियकता व न्यूनता के कारण उनमें भेद प्रकट हो रहा है। श्रतः हठयोग का प्रथम सिद्धान्त स्पष्ट हुश्रा "जो पिएड में है वही ब्रह्माएड में है।"

नाथमा सिद्धान्ततः अह तवादी है परन्तु शङ्कराचार्य से भेद वताने के लिये यह सत अपने छो 'हैं ताह त विलक्षणवादी' कहता है अर्थान् ऐसी सत्ता में विश्वास करना जिसे न है त कहा जा सकता है; न अहै त, न है ताह त। अतः उसे 'हैं ताह त विलक्षण' ही कहना चाहिये। अर्थात् नाथमत अवाङ सनसगोचर ब्रह्म में विश्वास करता है।

शाङ्कर वेदान्ती ब्रह्म की शक्ति माया को 'अनिर्वचनीय' तत्त्व मानते हैं। नाथमत में चित् स्वरूप ब्रह्म की शक्ति चित् स्वरूप ही होगी, अतः शक्ति भी चित्-स्वरूपिणी है वह, मिथ्या नहीं हो सकती। शिव व शक्ति से बना पिर्छ व ब्रह्मार्ग्ड भी सत्य है। शैव शाक्त आगमों में शिक्त व शिव होनों को चेतन तत्व माना गया है। धर्मी व धर्म में सेद कैसे होगा ? व्यवहार में वे भिक्त मान लिये जाते हैं, इस शक्ति को जगा देने से ही झान का प्रारम्भ हो जाता है और शिव के साथ संयोग हो जाने से 'कैवल्यावस्था' प्राप्त हो जाती है। यह शिक्त पिर्ड में ही है, बाहर नहीं। शिक्त की साधना—चक्रों को भेदती हुई ऊर्व्यमुखी कुरहत्तनी को अपर चढ़ाने की चर्चा हम कर चुके हैं। नाथों ने 'माया' को वड़ी गालियाँ सुनाई हैं। शङ्कर की माया व नाथों की माया में अन्तर है। शंकर की माया अनिवंचनीय तत्त्व हैं। नाथों के यहाँ 'माया' (शक्ति) कांचन-कामिनी-यश प्रतिष्ठा, अज्ञान आदि तत्वों का स्वरूप धारण करने वाली शक्ति हैं, जो शिवत्व की आर उन्मुख नहीं होने देती। अतः नाथ 'माया' की खूब खबर लेते हैं। कवीर ने भी 'माया' को खूब कोसा है, परन्तु कवीर की 'माया' पर शङ्कर का प्रभाव अधिक है। उन्होंने जगत का मिध्यात्व अधिक दिखाया है, उपनिषद् के सोऽहं, तत्त्वमिस आदि की चर्चा की है। कवीर का राम=ब्रह्म भी नाथों की तरह विलक्षण तत्त्व है। कवीर पर मुख्यतः हठयोग का प्रभाव अधिक है।

हम यहाँ नाथ सम्प्रदाय के कुछ पदों का भाव प्रस्तुत करते हैं जिससे इस सम्प्रदाय की धारणाच्यों पर स्वयं प्रकाश पड़िगा तथा 'कवीर' को समम्भने के लिये उचित भूमिका भी निर्मित हो जायगी। वसती न सुन्यं सुन्यं न वसती, अगम अगोचर ऐसा। गगन सिखर माहे वालक वोले, ताका नाव धरहुगे कैसा?

परमत्तव तक किसी की पहुँच नहीं है। वह इन्द्रियों का विषय नहीं है। वह ऐसा है कि न उसे हम बस्ती कह सकते हैं न 'शून्य'। न यह कह सकते हैं कि वह सब कुछ है और न यह कि वह कुछ नहीं है। वह साब, अभाव, सत् और असत् दोनों से परे है। वह आकास-मण्डल में वोलने वाला बालक है अर्थात् पाप पुण्य से अछूते बालक के समान वह 'परमत्त्व' है।

इस पद से 'ब्रह्म' नाथों की ब्रह्म विष्यक धारणा स्पष्ट है जैसा पहते कहा है कि नाथ है ते, अहै ते, सत, असत से विलक्षण तत्व को ही 'ब्रह्म' मानते हैं।

"वेद शाखों—िकतावी धर्मों की कितावें—िजस परह्म पर का वर्णन नहीं कर सकतीं, उसे विरले योगी ही जानते हैं।" "एक सूत्र से नाना रूप वने हैं, जो वहुत प्रकार से देखने में आते हैं" "उत्पत्ति से हम हिन्दू हैं, जरणां के कारण जोगी और अकल से मुसल-मानी पीर अर्थात् गुरु"।

उन्मना ग्रम्था—'''जो रात-दिन बहिर्मुखी मन को उन्मनावस्था में लीन किये रहता है, वह ब्रह्मा से भी वढ़ कर है।" "जो धजपा का जाप करता है, शून्य में मन को लीन करता है घही योगो है"।

"आकाश मण्डल में (ब्रह्मरन्ध) में एक औंधे मुहँ का कुआँ है जिसमे अमृत का वास है जिसने अच्छे गुरु की शरण ली है वही उसमें से भर कर पानी पी सकता है"

"हे अवधूत! शरीर के नवों द्वारों को बन्द कर के वायु के आन जाने का मार्ग रोक लो। इससे चौंसठ सन्धियों में वायु का सक्चार होने लगेगा। इससे कायाकल्प होगा और साधक सिद्ध हो जायेगा। हे अवधूत! प्राण को अनुशासन में लाओ, इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी, अनहदनाद रूपी तूर्य यज उठेगा अरो हह। रन्ध म प्रकाश चमक उठेगा।"

''हिन्दू देवालय में ध्यान करते हैं, मुसलमान मस्जिद सें, कितु योगी परमपद का ध्यान करते हैं, जहाँ न देवालय हैं न मन्दिर। हिन्दू कहते हैं राम है, मुसलमान कहते हैं 'खुदा' है किन्तु योगी जिस श्चलद्य का आख्यान करते हैं वहाँ न राम है न खुदा।''',

'हे अवधूत! सनसा हमारी गेंद है, और सुरति ( अन्तर्भ खो-वृत्ति ) चौगान, अनहद को लेकर में खेलने लगा। ब्रह्मरन्ध्र खेलने का महान है।"

''दरही वह है, जो 'ऋ।पा'र ( श्रहङ्कार ) को दिश्यत वरता है, कामना को खिख्डत करता है।"

"अवधूत! यह शरीर वन्दूक है, पवन वारूद है, अनहद्रूप आग लगा देने से, बिन्दु रूप गोला, ब्रह्मरन्ध्र में चला जाता है।"

"मुक्काओं ने कुरान पढ़ा, ब्राह्मणों।ने वेद । कापड़ी श्रौर संन्या-सियों को तीर्थों ने श्रम में डाल रक्खा है, इनमें कोई 'निर्वाण' के सेद को नहीं:जानता।"

१ कबीर ने रामानन्द से 'राम नाम' की दीचा ली थी परन्तु नाथपन्थ के प्रभाव के कारण उसे अज्ञेयतत्व के रूप में ही वर्णित किया है। नाथमत का 'प्रमत्त्व' ही कबीर का 'राम' है—दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।

२ क्यीर ने भी 'ग्रापा' शब्द, का प्रयोग, किया है।

"काल कहता है कि खड़े, वैठे, जागते, सोते, प्रत्येक दशा में में मार सकता हूँ, चारों ओर मैंने तीनों लोकों में स्त्री की योनि रूप जाल पसार दिया है, उससे वच कर कहाँ जाओने ?"

"श्रङ्गीनार कौन करे, वह वजे या न वजे, अनाहतनार वजता रहे।"

"जिनके बड़े-बड़े कूल्हे और मोटी बोंद होती है उनकी गुरु से भँट नहीं हुई है।"

निरक्षन—"न उद्य है न श्रस्ः, न रात न दिन, सृष्टि में भिन्न । का भाव कहाँ ? वही शुद्ध निरक्षन त्रह्म रह जाता है, वह सर्वेठ्यापी हैं, न सूद्म न स्थूल।"

मुक्ति—न निर्रात है न सुरित है, न योग है न भोग है, न जरा न मृत्यु, न रोग, न वाणी, न खोंकार, केंग्रल 'कैवल्य' अवस्था है।

"गुरु लोहे के समान है, योग युक्ति ताँवे के समान, मुहम्मद चाँदी और खुदा सोने के समान है, लोहा व ताँवा सबके लिये है, चाँदो व सोना काम की वस्तुएँ नहीं केवल शोभा मात्र हैं, इन्हीं दोनों मुहम्भद व खुदा के बीच दुनियाँ गोते खा रही है।

पह वान—अग्नि व पानी में जैसे लोहा शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जब नाना कठोर साधनाओं से योगी शुद्ध हो जाता है, जब राजा व प्रजा में उसे समदृष्टि हो जाती है तब उसे निष्पत्ति का वेश मिलता है।

"योनि मुख में जो बिन्दु की रक्षा करे, अग्नि के अपर जो पारे की रक्षा करे, वही हमारा गुरु है।"

'श्रघाकर खाना भी मोत है, विल्कुल न खाना भी मौत है, मध्यम मार्ग ही ठीक है।''

"हे अवधूतो! मॉस खाने से दया-धर्म का नार्श होता है, मिद्रा पीने से प्राण में नैराश्य छा जाता है, मॉंग के प्रयोग से ज्ञान-ध्यान नष्ट हो जाता है, ऐसे लोग यम के दरवार में रोतं हैं। जो

१ इससे स्पर है कि कवीर इसी मध्यम मार्ग-सहज मार्ग के उप-देशक थे, कवीर योग का वर्णन करते हुये सरल जीवन का ही उपदेश देते हैं।

श्रकीम खाता है श्रीर माँग भत्तण करता है उसकी बुद्धि कहाँ से श्रायी। माँग खाने से पित्त बढ़ता है, श्रीर बायु उतरती है श्रतः गोरख ने भाँग नहीं खाई।"

"नींद से वीर्य का नाश होता है, चलने से थकावट आती है, बेकाम रहने से खटपट सूमनी है, खड़े रहने। से उत्पात होता है। अतः सहज-समाधि में लीन हो जाओ।"

"जीव हत्या क्यों करते हो, मन रूप मृग को मारो।"

"शून्य ही माता-पिता है वही निरख़न है, उसके परिचय से स्थिरता प्राप्त होती है "

''बिन्दु-विन्दु बोलते सार हैं पर 'महाबिन्दु' को कोई विरला ही जानता है।"

पवन मन्त्र का यूल श्रोंकार है। उसी से सारी सृष्टि की धारा दूटी है। श्रोंकार ही जगत में व्याप्त है।

"त्रो ३म् शिव को नमस्कार है, "सोऽहं हंसा" का जाप साँसों के द्वारा हो रहा है। इस वायु मन्त्र को खोंकार ने उत्पन्न किया है।"

रहस्यवाद—हे जोगी (सन) तरे सासु सपुर किस स्थान के हैं तरा निवास स्थान कहाँ हैं। श

गाय (आतमा) है, नौ बछड़े (नवरंध्र) है। पाँच दुहने बाली (इन्द्रियाँ) हैं।

एक भील ( आत्मा ) जिसके हाथ नहीं है, दाँत भी नहीं हैं, उसने विना धनुप मृग ( मन ) को मार डाला।

नगर काया, मन कोतवाल है। नगर तीन सौ साठ पत्थरों (हड्डियो) से वना है, १६ खाइयाँ हैं, ६ दरवाजे (नक्रन्ध्र) दिखाई पड़ रहे हैं पर दसबाँ नहीं दिखाई पड़ता। दुर्गपर ल हड़ी से ७२ कोठिरियाँ वनाई (नाड़ियाँ) गई हैं, नबों द्वारो पर साँकलें चढ़ी है, अनाहत नाद रूपी घड़ियाल वज रहा है, परमज्योति के दीपक जल रहे हैं।"×

चींटी (ब्रज्ज) की आँखो में हाथी (विश्व) समा गया। गाय

भिलाइये "साई के घर सामुर ग्राई"—कवीर

<sup>×</sup> ज़ायसी के सिंघ नगढ़ वर्णन् से तुलना करिये।

के मुहँ में (भौतिक जीवन ) वाधिन (श्राध्यात्मिक ज्ञान) वचे दे रही हैं।

"मौला, अल्लाह एक है। कुरान ने दो कर दिये,"

'काया दुर्ग के भीतर ६ लाख खाइयाँ हैं, यह दुर्गम खान पर स्थित है। यहाँ अनेकों पर्वत हैं, पानी सुरिचत जगह पर है ( त्रिकुटी से अमृत की धार गिरती हैं)"

; "वछड़ा (मूलाधार में स्थित सूर्य) अमृत का शोपण कर रहा है, इसे वाँघो।"

"गुणहीन स्ती (माया) से प्रेम कर रात वितादी। जागो। माया वृत्त के समान मिथ्या है, न शाखा हैन जड़, न पत्ते न छाया। पंगु उसे विना जल के सींचता है, फल कहाँ से मिलेगा? चींटी (माया) ने पर्वत (आद्या) को गिरा दिया, गाय (माया) ने वाघिन को खालिया, खरगोश (माया) समुद्र को लाँच गया, इससे वचो।"

#### ्पातञ्जल्ञि योग और नाथमत 🖖

योग आर्यंतर आदिवासियों की साधना स्ट्रेनिकंसित हुआ है। सुनते हैं कि 'हिरएयगर्भ' ने पदछिति को इसका उपदेश दिया था। उप-निपदों में इसके तत्त्व विखरे पड़े हैं। पतछिति के सूत्र इस 'योग दर्शन' के अन्तिस विकसित अवस्था के प्रतीक हैं। इन सूत्रों के चार पाद हैं—

१— समाधिपाद, २—साधनपाद, ३—विभूतिपाद, ४— कैवल्यपादं।

पत ज़िल चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। किन्तु सभी प्रकार का निरोध योग नहीं है। क्रोध की अवस्था में प्रेम की वृत्ति निरुद्ध होती हैं पर यह योग नहीं है। योग में तो चित्त का ऐसा निरोध ही योग माना जाता है जिसके होने से अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जायें। ऐसा योग दो प्रकार का है (१) संप्रकात (२) असंप्रकात प्रथम में सारी वृत्तियों का निरोध नहीं होता पर दूसरी में होता है।

समुद्र में तरङ्गों की भाँति चित्त में असंख्य वृत्तियाँ उत्पन्न होती रह्ती हैं—प्रमाण, विपर्यय (मिथ्या ज्ञान), विकल्प, निद्रा और

स्मृति । इनका पूर्ण निरोध असंप्रज्ञात अवस्था में होता है, इस अवस्था के उत्कृष्ट उपाय हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और योगाङ्क । इस अवस्था की अन्तिमकोटि में 'पुरुप' (आत्मा) अपने 'कैवल्य' स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।

योग और सांख्य का घनिष्ट सम्बन्ध हैं। सांख्य ईश्वर् को नहीं मानता, योग मानता है। अन्य वातें मिलती हैं अतः योग को सेश्वर सांख्य कहा है। सांख्य के अनुसार प्रकृति व पुरुष दो तत्त्व हैं। पुरुष चेतन स्वरूप, निष्क्रय, उदासीन और ज्ञाता है, प्रकृति जड़, त्रिगुणा-त्मि का और किया करने में स्वतन्त्र। प्रकृति व पुरुष के साहचर्य से जड़ प्रकृति में विद्योभ होता है। गुणों की साम्यावस्था, विपर्म अवस्था में वर्ल जाती है और सृष्टि होने लगती है। सांख्य चार प्रकार के परार्थ मानना है—प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति, न प्रकृति न विकृति। इनमें प्रथम तो स्वयं अव्यक्त प्रकृति ही है द्वितीय पदार्थ वे हैं जो प्रकृति और पुरुष के संयोग होने पर उत्पन्न होते हैं। अर्थात् बुद्धि अहंकार तथा पञ्चतन्मात्रायें। ये ही द्वितीय श्रेणी के 'प्रकृति विकृति' पदार्थ हैं। विकृति इसलिये हैं क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हैं और प्रकृति 'इसलिये क्योंकि ये तृतिय श्रेणी के 'विकृति' नामक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। चौथा पुरुष न प्रकृति है न विकृति। सृष्टि प्रक्रिया इस प्रकार है—



इस प्रकार प्रकृति+पुरुष (पुरुप=न विकृति न प्रकृति) + प्रकृति-

विकृति बुद्धि अहंकार + पञ्चतन्मात्रा=७ + विकृति (पञ्चभूत + ११ इन्द्रियाँ) १६=२५ पदार्थ हैं।

इन २४ पदार्थों को 'योग' स्वीकार करता है, केवल ईश्वर तत्व श्रीर जुड़ा हुआ है। योग में चित्त अन्तः करण को कहते हैं श्रीर अन्ते:-करण में मन, बुद्धि श्रीर श्रहङ्कार तीनों सम्मिलत हैं।

इस 'चित्त' में अनेक वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। उनके सूर्म-रूप 'संस्कारों' के रूप में रह जाते हैं। इनका भी विरोध होता है। विवेह की प्राप्ति के लिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की आवश्यकता है। इनसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है।

पातख़िल योग की मुख्य देन उसका दर्शन नहीं श्रिपतु उसकी साधन पद्धित है। यह साधन पद्धित श्रागे विकसित होकर 'हठयोग' में विकसित हुई। 'चित्त-निरोध' श्रीर काया-साधना' के विभिन्न मार्ग खोजे गये, नाना चक्कों, मुद्राश्रों के श्राविष्कार होते गये। कभी-कभी उनमें 'काम-वासना' का भी प्रयोग हो जाता था। बौद्ध सिद्धों में यह श्रिधक रहा परन्तु नाथों की शुद्ध साधन-पद्धित में स्त्री का प्रयोग वर्जित रहा। श्रीर इस प्रकार पतख़िल की साधन-पद्धित एक विशेष रूप में हठयोग में विकसित हुई। रामदास गौड़ कहते हैं कि "इस पन्य वालों का योग-साधन पातख़िल विधि का ही विकसित रूप है। उमका दार्शिनक श्रंश छोड़ कर हठयोग जोड़ देने से नाथपन्य की श्रोग किया हो जाती है।"

नाथमत श्रीर शब्दाद्वे तवाद—नाथ पन्थ तथा कवीर की किंव ताओं में नाद, बिन्दु, प्रण्व, श्रोंकार श्रादि शब्दों का प्रयोग बरावर मिलता है। सभी योग मत वाले किसी न किसी रूप में 'शब्द' की टपासना करते, हैं, इसे प्रण्ववाद या 'स्फोटवाद' मी कहते हैं। भर्त्ता हिर ने 'वाक प्रदीप' में शब्दाद्वे तबाद का प्रवर्त्तन किया है। नाथ सम्प्रदाय में भी शब्द पर पूरा जोर दिया गया है।

वेदों में ही यह सिद्धान्त मिल जाता है, उपनिपदों में 'त्रोंकार' को ब्रह्म माना गया है। माण्डूक्योपनिषद में 'प्रण्व' की महत्ता का वर्णन है। पतख़िल ने सर्व प्रथम 'स्फोट' शब्द का प्रयोग किया है। विश्व के सारे पदार्थ विचारों के प्रतिबिम्ब मात्र हैं, बाह्य सत्ता अपर्योय है। (शङ्कर भी यही मानते हैं) 'शब्द' के ज्ञान विना ज्ञान अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द नित्य व अनादि है, वह सर्व व्यापक व नित्य है। शब्द की शक्ति अवर्णनीय है। शब्द ब्रह्म से ही विश्व की रचना हुई है। 'प्रण्व' ही इस प्रपन्न का आधार है। यह प्रपन्न इसी 'शब्द' का विवर्त है, परिणाम नहीं। शब्द ब्रह्म की अनुभूति के लिये 'प्रण्व' की उपासना आवश्यक है।

सन्दर्हि ताला सन्दर्हि कूँची, सन्दर्हि सन्द समाया। सन्दर्हि सन्द से परचा भयो, सन्दर्हि सन्द समाया॥

× × ×

गगन सिवर महिं सब्द प्रकास्या, तेंह वूमे ऋलख विनाणी।

नाथमत तथा बौद्ध सङ्जयान—नाथ अमरत्व को तथा सिद्ध 'महासुख' को लद्द्य मानते हैं। नाथ आवागमन के चक्र से मुक्ति पाने को, स्थूल शक्ति को दिव्य शरीर में परिवर्तन करने के लिए इच्छुक हैं। परन्तु 'महासुख' की प्यास में वौद्ध सिद्ध आवागमन को टालते हैं, जो 'शून्य' को समम लेने से ही सम्भव है। और 'शून्य' भी तत्र समक्त में अपना है जर 'महासुख' की प्राप्ति हो जाये। नाथ इस शरीर को नाश से वचाना चाहते हैं, अपने को अमर करना चाहते हैं, परन्तु सिद्ध यौन सम्बन्ध पर श्राधारित भोग प्रक्रिया से-सामान्य काम तृप्ति को शाश्वत आनन्द हें बद्तना चाहते हैं। अमृत पीने की भावना सिद्धों में भी है ताकि 'स्कन्ध' अजर और अमर हो सकें। वोधिवित् के चन्द्र से भारित अमृत पान की इच्छा वहाँ भी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'काया-साधना' का तत्व सिद्धों व नाथों 'में मिलता-जुलता है। 'वारुणी' सिद्धों में भी मिलती है 'सुरा' के रूप में। तब काया-साधना में अन्तर यही है कि दोनों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न था। एक शरीर को कट देकर ही 'अमृत' पा सकता है, दूसरा सामान्य रित-सुख को ही 'महासुख' में वदलने के लिये तुला हुआ है। 'इसीलिए नाथ स्त्री से दूर भागते हैं और सिद्ध उसी की खोज में रहते हैं। सिद्ध स्त्री को प्रज्ञा या शून्य का अवतार मानते हैं और इसलिए स्त्री व पुरुष के संयोग के विना 'महासुख' मिल ही नहीं सकता।

सिद्धों में इस 'महासुख' की कल्पना के नीचे मनोविज्ञान था। बैण्एव. सहिजया-साधकों ने तो लौकिक यौन भावना को ही मनोविज्ञानिक हक्ष पर अलौकिक वनाने का प्रयत्न किया था परन्तु नाथमत में सह मनोविज्ञान नहीं मिलता। वे तो वलपूर्वक प्राणवायु का संयम कर मन को वश में करते हैं। सहिजया सम्प्रदाय में अलौकिक प्रेम विनाकिसी सुन्दर की के सहवास के मिल ही नहीं सकता। नथि इसी विधारधारा की प्रतिक्रिया में उठेथे। नाथों के समानान्तर विष्णव सहिजया 'महाभाव' को प्राप्त करने के लिये वण्डीदास, के समानान्तर नारी के गीत गाते रहे। विद्यापित ने राधा के शृक्षार का नग्न वर्णन किया। परन्तु नाथ सम्प्रदाय हठपूर्वक स्त्री से मन को हटा कर अमृत की तलाश में अनेक कठोर साथनायें करता रहा।

नाथ पन्थ श्रीर वैदिक सोम पद्धित—नाथों के द्वारा चन्द्र से
भिरित श्रमृत पान का तत्व वैदिक सोम पद्धित से सम्बन्धित किया जा
सकता है। सोमरस भी सोमलता को निचोड़ कर निकाला जाता था
जैसे योग में श्रमृत चन्द्रमा से निकलता है। सोमलता चन्द्रमा के
प्रकाश में खूब बृद्धि पाती थी। श्रतः सोम व चन्द्र का सम्बन्ध प्राचीन
है। इसे 'चन्द्र का पौधा' कहा भी गया है। श्रागे चन्द्रमा को ही सोम
कहा जाने लगा। चन्द्र में १६ कलायें प्राचीन काल से ही मानी
जाती रही हैं। समुद्र मन्थन से सोम, चन्द्र व श्रमृत साथ-साथ
निकले थे। मन्थन के समय निकला हुआ श्रमृत चन्द्र के शरीर में ही
स्थित था। इस प्रकार चन्द्र सोम, श्रमृत का सम्बन्ध प्राचीन है जो
नाथ पन्थ द्वारा स्वीकार किया गया।

रसायन-सभ्प्रदाय—नाथमत में यह विश्वास है कि मत्स्येन्द्र, गोरख आदि सिद्ध अब भी दिन्य शरीर धारण कर हिमालय प्रदेश में रहते हैं, वे अमर हैं। वे मनमाने रूप धारण कर सकते हैं। रसायन-विद्या भी शरीर में अनेक परिवर्तन करना सिखाती है। रस-सम्प्रदाय 'जीव-मुक्ति' पर आधारित है। पारे को औषधियों से शुद्ध कर उसके सेवन से अलौकिक शक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा रस सम्प्रदाय का विचार है। 'रसार्णव' में भैरव या शिव ने 'रस' का महत्व वताया है, 'जीव मुक्ति' के लिए पिएड को शुद्ध वनाना ध्येय है, 'रस' के सेवन से ही यह सम्भव है। इसमें प्राण वायु पर अनुशासन भी वताया गया है। पारद में अनेक गुण हैं, 'रस' इसीलिये 'पारद' है क्योंकि उसके सेवन से मनुष्य संसार के उस पार, पहुँच संकता है। यह शिव का सार है। अभ्रक पार्वती की रज और रस शिव का वीर्य है। 'इन दोनों के मिलन से जो तत्व उत्पन्न होता है वह साधक को 'अमर' कर देता है। रस को शिव का बिन्दु भी कहा है, इसके सेवन के बाद सिद्ध को दिंच्य देह प्राप्त होती है। नाथ-सिद्ध व रस सिद्ध दोनों शरीर को रोग, मृत्यु, नाश, से बचाना चाहते हैं। रस-सिद्ध देह वं दिव्य-देह में अन्तर मानते हैं यथा नाथ अमर व अविनाशी में।

# कबीर की विचार-धारा

श्ररे इन दोउन राह न पाई।
हिन्दू श्रपनी करें नड़ाई, गागर छुश्रन न ,देई।
वैश्या के घर पायन तर सोनें, यह देखी हिंदुश्राई।
मुसलमान के पीर श्रीलिया, मुरगा मुरगी खाई।
खाला केरी बेटी च्याहैं, घरिह में करें सगाई।
हिंदुन की हिंदुश्राई देखी, तुरकन की तुरकाई॥
कहें कवीर मुनौ भाई साधौ, कौन राह हैं जाई॥

कवीर ने हिन्दू और मुसलमानों का ही नहीं जैन, शाक्त, नाथ, सूफो मतों का भी खण्डन किया है और साथ ही उनके विचारों में उक्त यतों का प्रतिविष्य भी मिलता है। फिर एक ही मत की विभिन्न दार्शनिक धारणायें भी उनमें मिलती हैं यथा कहीं सर्ववाद है, कहीं ( मुस्लिम ) एकेश्वरवाद, कहीं ऋह तवाद कहीं है त, कहीं है ताह त-विलक्षणवाद, कहीं शून्य और सहजवाद। कहा गया है कि कबीर सुनी सुनाई वातों को कहा करते थे, "हस यह भी जानते हैं, वह भी जानते हैं और इन सबसे अधिक कुछ और भी जानते हैं", यह प्रवृत्ति कवीर में पाई जाती है। यह भी कहा गया—

- (१) कवीर सूफी थे।
- (२) कवीर ऋह त वेदान्ती थे।
- (३) कवीर वैष्णव भक्त थे।
- (४) कवीर नाथ-यौगिक मत के अनुगामी थे।
- (४) कवीर सहजयानी व शून्यवादी थे।

यह भी कहा गया है कि कवीर में चूँ कि उक्त सभी तत्व मिलते हैं ऋौर फिर इन सबकी पहुँच के परे एक विशेष रहस्य का उद्घाटन भी वे करते हैं अतः उनमें एक विकास मिलता है—"वे पहले अवतार-वाद मानते थे, फिर वे निगु ए की ओर फुके, फिर योगियों के रहस्य-वाद और पट्चक-साधना की ओर । बाद में वे सहज सधना में चमत्कारवाद से आगे बढ़ गये। अन्त में तो वे एक नई भूमि पर पहुँच गये "कबीर में सूफी मत वेदान्त, रहस्यवाद, नारी निन्दा आदि अनेक वातें हैं, जैसे संसार की असारता पर जोर, मायावाद आदि का वर्णन, पर यह अनेक विकास की मिक्षलें हैं वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये हैं।

हमने कहा है कि मध्यकालीन धर्म साधना में कबीर व तुलसी ये ही दो महान विचारक उत्पन्न हुये। इनकी अन्तरदृष्टि अन्य सब कवियों से महान थी। तुलसी तो उदार ब्राह्मणवाद के आधार पर वैदिक तथा वेद के अविरोधी अवैदिक मतों में सामक्षस्य स्थापित कर, इस्लाम के समानान्तर एक शिविर स्थापित कर सके। कबीर वेदान्त, सहजयान, नाथमंत, सूफी, निरक्षन आदि मतों से थोड़ा बहुत प्रमा-वित होते हुये भी हिन्दू मुसलमान दोनों मतों के समानान्तर एक जन-वांदी शिविर स्थापित कर सके जिसमें हिन्दू समाज व इस्लामी समाज से पीड़िन लीगों के लिए राहत का सन्देश था।

किन्तु कबीर जिस युग में उत्पन्न हुये थे, उसमें सामाजिक जागृति का माध्यम धार्मिक साधना थी, वैयक्तिक विश्वासों के माध्यम से ही कान्तहष्टा कवीर अपनी सामाजिकता को रूप दे सके, अतः यहाँ सर्व प्रथम हम उनकी इन्हीं धारणाओं का कि ख्रित विश्लेपण प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं धारणाओं के सम्बन्ध में हमने विभिन्न विद्वानों के मतों को ऊपर उद्धृत कर दिया है। इन सबमें आंशिकसत्य अवश्य है परन्तु 'कबीर' पर विचार करते समय जब लेखक उनमें अपने सिन्द्वातों का दर्शन करने लगता है तब तुलसीदास की पुरानी बात समरण हो आती है—जाके मने भावना जैसी।

कवीर के सम्बन्ध में वस्तुतः सव कुछ त्र्यनिश्चित है। उनके नाम पर पाये जाने वाले साहित्य के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सब कबीर की ही सृष्टि है। त्र्यतः कबीर में 'विकास'

<sup>·</sup> क्षं लोई का ताना—भूमिका—डा० रांगेय राघव

खो जने का कार्य संशयात्मक ही होगा क्यों कि रचनात्रों के कृम के त्र ज्ञात्सार हम विकास का कम निर्धारित कर सकते हैं, यह नहीं : सिद्ध कर सकते कि सगुणवादी, एकेश्वरवादी पद या दोहे पहले लिखे गये हैं ज्ञीर सहजयान तथा योग परम्परा से सम्योधित पद वाद में तथा सभी मतों की त्रालोचना सबसे बाद की है ज्ञातः विकास की वात लेखक के ज्ञपने अनुमान पर ही निर्भर करती है। तब कबीर के सिद्धान्तों का वैज्ञानिक रूप कैसे स्थिर हो ?

. कवीर के सिद्धान्त अपने पूर्व के सिद्धान्तों पर निर्भर हैं साथ ही कवीर ने उन्हें एक विशिष्ट रूप भी दिया है। विकास के संशयात्मक सिद्धान्त को हम एक ओर रख कर, कबीर में हम उन विभिन्न प्रभावों की खोज सकते हैं तथा प्रभावों की 'समष्टि में कवीर की व्यष्टि को मिला कर उनकी विचारधारा का स्वरूप निर्धारण कर सकते हैं।

कवीर श्रोर परमतत्व—हम कह श्राये हैं कि बौद्ध सिद्धों के दर्शन में 'शून्य' के लिए 'वात्र' शब्द का प्रयोग हुआ था। शून्य मूलतः यस्तु का वह स्वरूप था जो कथन में नहीं आ सकता, शून्य का अर्थ वस्तु का अभाव न था, परन्तु श्नैः शनैः शून्य का अर्थ वस्तु-सत्ता का अभाव ( Void ) लिया जाने लगा था। महायान शाखा का सम्बन्ध धीरे-धीरे हिन्दू दर्शन से होना गया और उपनिषद के 'अद्वेत' तत्व के पर्याय के रूपमें शून्य व वज्र शब्द का प्रयोग होने लगा परन्तु वज व शून्य की व्याख्या एक अनिर्वचनीय तत्व के रूप में वर्णित हुई। सिद्धों के इस चनिर्वचनीय तत्व का रूपान्तर नाथों में पाया जाता है। वहाँ स्पष्टतः ऋहै तवादी दर्शन का प्रभाव पाया गया । शङ्कर के ऋहै त-वाद की मौन स्वीकृति तो नाथ पन्थ में स्पष्ट है क्योंकि उसने ही शून्य के अभाववाद के स्थान पर उसे सत्तात्मक शून्य में बदल दिया था। परन्तु नाथमत तो श्रपने को बाह्यण, शैव, शाक्त, वौद्ध सभी मतों से श्रेष्ट समभता था, अतः उसने शङ्कर के अद्वैतवाद पर श्रेष्ठता दिखाने के लिये अपने मत को है ताहै त विलक्त्मण ही कहा जो मूलतः अहै त से भिन्न न था, क्यों कि स्वयं शङ्कर के मत में ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता वह तो अवाङ्गमनस गोचर है न परन्तु अह तवादी नकारात्मक विशेषिणों से ही-उसे वर्णित करते हैं वह निर्मुण है, अरूप है, अनामय

है, आदि । अतः जिसे हम 'द्वोतअद्वौत त्रिलत्त् ए' कहते हैं उस ब्रद्ध को शङ्कर के द्वारा दिये विशेषणों से संकेतित ब्रद्ध के ऊपर बताया गया, कहा गया कि नाथों का ब्रद्ध निर्मुण, सगुण, सबसे परे हैं।

कवीर किसी 'सत्ता' में अवश्य विश्वास करते हैं। वे कभी-कभी ' उसे सममने के लिये इस्लाम की शब्दायली भी अपना लेने हैं। परन्तुं उनका मत यही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे जो जैसा समभता है वह उसके लिए वैसा ही रै। वह न हिन्दुओं का राम है न इस्लाम का खुरा है, वह इन दोनों से परे हैं, अपने अनुमान से ही साधक उसे समभ सकना है। वेर, कुरान आदि उसे नहीं जानते।

१— सुमिरत हूँ अपने उनमाना, क्यंचित जोग राम मैं जानां प्र २— जो दीसे सो तौ है नाहीं, है सो कहा न जाई। कोई ध्यावै निराकार कों, कोई ध्यावे आकारा। या विधि इन दोनों से न्यारा, जाने जानन हारा।

बहा है तो 'निराकार' ही, कुछ 'साकार' नहीं, परन्तु जब वेर श्रोर शास्त्र नकारात्मक विशेषणों से निर्गुण का वर्णन करने लगते हैं तो क्षवीर खीम उठते हैं। भाई तुम उसे नहीं जानते, कोई नहीं जानता, केंवल 'जाननहारा' जान सकता है।

वेद कहे सरगुन के आगे, निरगुन का विसराम। सरगुन निरगुन तजहु सुहागिन, देख सबिह निजधाम॥

यहाँ भी कबीर 'परमतत्व' को वेद द्वारा वर्णित 'निर्मुण'— शास्त्रीय 'निर्मुण' से परे विद्यमान 'सत्ता' में विश्वास करते हैं। कबीर कहते हैं उसे कहने का प्रयन्न मत करो, वह न कहा जा सकता है न लिखा जा सकता है—

> कहैं कवीर मुख कहा न जाई ना कागद पर ऋंक चढ़ाई मानो गूँगे सम गुड़ खाई कैसे वचन उचारा हो।

्रं इस प्रकार प्रकारान्तर से कबीर श्रद्धे तमत का द्वे ताद्वेत विल चुए के नाम से प्रतिपादन करते हैं। नाथों की भी यही प्रम्परा थी

श्रीर नाथों से कवीर का सीधा सम्बन्ध था, चाहे वह सम्बन्ध पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वंश परम्परा के माध्यम से हो या किसी अन्य स्नात से। कवीर भी नाथों की तरह ही शास्त्र का खरहन कर 'गुरु-सवद' पर विश्वास करते हैं। श्रात्मानुभूति ही वहाँ सबसे श्रीधक प्रामाणिक दें। इसी के बलपर कवीर ने उस अवर्णनीय सत्ता का श्रनुभव किया है। नाथों के श्रवध्या गीतों में भी सत्य को द्वेत श्रद्धे त से परे माना गया है। कवीर तो इस सम्बन्ध में गोरख के श्रिधकार को भी नहीं मानते थे:—

गोरख राम एकों नर्हि उहवाँ, ना वँह वेद विचारा। हरि हर ब्रह्मा ना शिव शक्ती, ना वँह तिरथ ऋचारा॥

ब्रह्म के सम्बन्ध में किसी मत का अनुगमन न करके अपनी त्रमुति को महत्ता देने से, दलित जातियों में त्रद्भुत त्रात्म-सम्मान जगा। जब उसे कोई नहीं समभ सकता श्रीर सब समभ सकते हैं तो समाज पर हाबी हो जाने वाली शास्त्रीयता से कवीर के नेतृत्व में हिन्दू व मुसलमान दिलतों ने अपना पिएड छुड़ाना चाहा, समाज के निम्न स्तरों के लिये संवर्ण हिन्दू तथा काजी, रोख, मौलवी एक से ही अत्याचारी थे। हर मुसलमान गैर मुसलमानों की दृष्टि में भले ही एक हो परन्तु वे शेख, सैयद, मुगल, पठान वंश की महत्ता के लिये वरावर लंड़ते रहे श्रीर जुहाहे, धुनियाँ, कसाई, चिड़ीमार तथा ऐसे ही कमकर मुसलमान हमेशा नीचे जमके जाते रहे, अपमानित होते रहे। अतः वेद व हदीस दोनों दलितों के शत्रु थे, दंनों की बात कवीर क्यों मानते ? यद्यपि बात वही थी जो उपनिषदों ने कही थी परन्तु कवीर ने स्वानुभूति पर ही जोर दिया। उन्होंने वेदों में प्रतिपादित निर्पु ग बहा से अपने बहा को 'कुछ और' वताया था। ब्राह्मणों के चिन्तन से अपने चिन्तन को बढ़ा हुआ दिखाने के निए 'नाथों'ने जो पद्धति प्रचितत की, कत्रीर ने वही अपनाई। गोरखनाथ भी किताबी ज्ञान का बड़ा उपहास करते थे क्योंकि विना पढ़े-लिखे जोगियों व जुलाहों में त्रात्म-सम्मान का केवल एक यही मार्ग था।

✓ परन्तु 'सत्ता' का यह अनिर्वचनीय रूप निर्धारित हो जाने के
पश्चात् कवीर संसार की भाषा में उसे साहिब, खालिक, दयालु आदि

सगुण विशेषण भी देते हैं, उसे वे 'राम' के नाम से भी पुकारते हैं और उसे प्रेम के द्वारा प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। गुरुवचन, सत्तनाम ही उस सत्तरक्ष को पाने का एक मार्ग है। इस सत्यस्वरूप को वे निरक्षन, तथा सहज आदि नाम भी देते हैं। आगे निरक्षन-सम्प्रदाय से जो कि शायद सुदूरपूर्व में प्रचितत, था, तथा नाथ सम्प्रदाय से जो सारे उत्तरी भारत में यत्र-तत्र फैला हुआ था, कबीर के सम्प्रदाय की प्रतिद्वन्द्विता चल पड़ी अतः बीजक में कवीर के नाम पर ऐसे पर लिख दिये गये जो निरक्षन को मायावी शैतान के रूप में चित्रित करते हैं। नाथमत तथा कबीर के पदों में निरक्षन को ब्रह्म का ही पर्याय मानाः। गया है। गोरख को भी कबीर द्वारा चुनौती दिलवाई जाने लगी, ब्राह्मणों के वेदों को—शैतान निरक्षन की सृष्टि कहा गया और नाथ जोगियों के चमत्कारों से भी वढ़ कर, अलौकिक चमत्कारों के आख्यान 'कबीर' के साथ जोड़ दिये गये।

नित्य सत्ता की अनुभूति में कबीर ने बौद्ध, नाथ, इस्लाम, वेदान्त सभी। मतों में ब्रह्म के लिए प्राप्त शब्दों का निर्भय हो कर प्रयोग किया है इसीलिए यह अम होता है कि अन्ततः वे एकेश्वर्वादी थे या अहै तवादी, है तवादी, है ताह त विल्लाणवादी या सगुणवादी। वे ब्रह्म को तत, परमतत, निजतत, आत्मा, आप, गुनविहून, गुनअतीत, संवद, अनहद, ज्ञान, अमृत, उन्मन, उयोति, सत्त, कुलाल, करतार आदि कहते हैं परन्तु ये सब उसी एक अनिर्वचनीय सत्ता के ही विभिन्न नाम हैं, अतः परस्पर विरोधी ब्रह्म के पर्यायवाची शब्दों को देख कर दिग्भ्रमित हो जाना ठीक नहीं।

सन्तौ घोखा कासूँ किहये।
गुण में निरगुण, निरगुण में गुण, बारि छाड़ि क्यूं बिहये॥
श्रजरा श्रमरा मध्ये सब कोई, श्रलख न कथणां कोई।
जाति स्वरूप वरण निहं जाके, घरि घरि रह्यौ समाई॥
प्यंड ब्रह्मण्ड कथे सब कोई—वाके श्रादि श्रक श्रन्त न होई।
प्यंड ब्रह्मण्ड छाँड़ि जे- कथिये, कहैं कवीर हिर सोई॥

जीव व जगत-(-कबीर की कीब व जगत सम्बन्धी धारणात्र्यों १-देखिये कबीर-पं० इंजारीप्रसाद द्विनेदी, पृष्ठ ५४-५५ पर शङ्कर के मायावाद का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यदापि इगत की सृष्टि-प्रक्रिया बीजक में शङ्कर से पूर्णतः भिन्न पद्धति पर है स्त्रीर उस पर इस्लाम का भी काफी प्रभाव है, परन्तु जीव व ब्रह्म की तत्त्वतः सूफी धर्म में भी एक माना गया है। या यों कहें कि सूफी धर्म पर वेदान्त के जो प्रभाव चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उनमें जीव व ब्रह्म की एकता ही मुख्य है। जगत के सम्बन्ध में सूफियों की धारणायें मायावाद से भिन्न प्रकार की हैं, प्रायः विशिष्टाह ते से मिलती जुलती, यद्यपि कुछ सम्प्रदाय जगत को मायात्मक भी मानते थे। क्वीर जगत को मायात्मक घोषित. करते हैं परन्तु उसे छोड़ने का परामर्श नहीं देते। जगत को भ्रमं मात्र समभ कर भी एक प्रकार का अनासक्तियोग उनमें पाया जाता है। इसीलिये न वे नाथों की तरह उन्नरूप से नारी निन्दा ही करते है न संन्यास धर्म पर ही जोर देते हैं। वे संसार में रह कर ही अनासक्ति पर जोर देते हैं, राम की भक्ति श्रीर सरल जीवन को ही श्रेष्ठ कहते हैं। जीव व ब्रह्म की एकता तात्त्विक रूप से ही सिद्ध हो सकती है, साधना के सोपानों में साधक उस परम सत्ता से हुत भावना की कल्पना कर विरह वेदना को जगाता है, उसकी याद में तड़पता है, ऑसू वहाता है श्रौर उसके मधुर श्राभासों की लालिमा में स्वयं भी निमम हो जाता है-रहस्यवाद की यही पद्धित है। साधना के समय है तता को मिटाकर अह त की तीन अनुभूति के समय भावात्मक उद्गार प्रकट होते हैं जिनसे कवीर का रहस्यवाद बना है। कवीर ने जीव व ब्रह्म की इस द्वेत ऋदेत की स्थिति को द्रिया व लहर, बूँद और समुद्र, हिम व पानी आदि के उदाहरणों से वर्णित किया है:--

> पाणी ही तें हिम भया, हिम ह्वं गया विलाय। जो फछु था सोई भया, ऋव कछु कहा न जाय॥

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, वाहर भीतर पानी। फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यह तत कथहु गियानी॥

या

जल भर कुम्भ जलै बिच धरिया, बाहर भीतर सोई। उनको नाम कहन को नाहीं, दूजा घोखा होई॥ दियाव की लहर दियाव है की,

दियाव श्रीर लहर में भिन्न कोयम्।
उठै तो नीर है, वैठे तो नीर है,

कही जी दूसरा किस तरह कोयम्॥
उसीका फेर के नाम लहर धारा,

लहर के कहे क्या नीर खीयम्।
जक्त ही फेर सब जक्त पर ब्रह्म में—

श्रान कर देख माल गोयम्॥
सिरता श्रीर तरङ्ग में केवल नाम रूप का ही तो भेद है—
सो तें तोहि, ताहि यह भेदा।

वारि वीचि इव गावहिं वेदा॥
— जुलसी

जीव व ब्रह्म की एकता के लिये कवीर ने उपनिषद की शब्दा-वली को दुइराया है।

निरगुन त्रागे सरगुन नाचै वाजै सोहँग (सोऽहं) तूरा।
कवीर मानते हैं कि जो पिएड में है वही ब्रह्माएड है। जीव के संम्बन्ध में कवीर कहते हैं—

ना इहु मानस ना इहु देख, ना इहु जाती कहावें सेव। ना इहु जोगी, ना श्रवधूता, ना इहु माई न काहू पूता। कहें कबीर इहु राम को श्रंसु, जस कागद पर मिटै न मंसु॥

वस्तुतः जीव व ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है, भाया के कारण भ्रम हा रहा है। वर्म के बन्धन से जीव अज्ञान वश अपने को ब्रह्म से भिन्न समभती है। जीव व ब्रह्म की एकता स्थापित करने के लिये कवीर स्फियों की तरह कभी-कभी प्रतिविम्ववाद का आश्रय प्रह्ण करते हैं। ऊपर जीव को 'राम' का अंश कहा गया है, परन्तु रामानुज भी जीव को ब्रह्म का अंश वतलाते हैं, किन्तु कवीर प्रतिविम्ववाद के सहारे अंशांशिभाव को एक और स्पष्ट करते हैं और दूसरी और वे 'माया-वाद' को भी अपनाते हैं। माया के सिद्धान्त को मानने का अर्थ यह है कि कबीर ब्रह्म का स्वगत भेद नहीं सानते, जैसा रामानुज मानते हैं। अतः कवीर जीव व ब्रह्म के अंशांश माव को शाङ्कर वेदान्त के अनुसार ही मानते हैं।

> जगत—जगत ब्रह्म के जादू (माया) से उत्पन्न है— वाजीगर डङ्क वजाई, सव खलक तमासे आई। याजीगर स्वाँगु सकेला, अपने रग रमें अकेला।।।

शङ्कर अज्ञान को त्रिगुणात्मक वतलाते हैं और कवीर भी— ' सत, रज, तम तें कीन्हीं माया, आपण माँभैं आप छिपाया॥

नाथों ने माया को यहुत बुग भला कहा है, कवीर भी उसे सुन्दरी, निटनी, ढाइन आदि बतलाते हैं। माया के दारण मन चेतन व अचेतन के खम्भों पर भूल रहा है, सब इसी के चकर में हैं—

ई माया रघुनाथ की वौरी, खेलन चली ऋहेरा हो। चतुर चिकनियाँ चुनि-चुनि मारे, काहू न राखे नेरा हो। मौनी, वीर-दिगम्बर मारे, ध्यान धरन्ते जोगी हो। जङ्गल में के जङ्गम मारे, माया किन्हुहुँ न भोगी हो। वद पढ़न्ते वेदुश्रा मारे, पूजा करते सामो हो। सिंगी रिस वन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा कर फोरी हो। नाथ मछन्दर बन भीतर मारे, सिंघल हू में वोरी हो। साकट के घर करता, धरता, हरि भगतन की चेरी हो।

इस प्रकार वेद, कुरान, जैन, शाक्त, जोगी, जङ्गम, ऋषि, मुनि सब अभी तक माया के अम में ही पड़े हुये हैं। माया कबीर को भी पति बनाने आती है परन्तु कबीर उसे बिहन मान लेते हैं, पर वह तब भी नहीं मानती। कबीर सूर की तरह माया का अर्थ केवल काञ्चन, कामिनी की अस्थिरता नहीं लेते बल्कि वे शङ्कर की तरह जगत के अस्तित्व को ही मायात्मक मानते हैं। माया वह वस्तु है जिसे न सन् कहा जा सकता है न असत्। कबीर का जब ब्रह्म ही अनि-वैचनीय था तो 'माया' अनिर्वचनीय क्यों न होती?

जगत को मायात्मक मान कर भी, कबीर जगत को त्यागने का उपदेश नहीं देते।

श्रवधू, भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग, भोग घर ही में, घर तज वन नहिं जावे। घर में जुक्त, मुक्त घर ही में, जो गुरु श्रवस्थ लखावे। सहज सुन्य में रहें समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मिन रहें ब्रह्म कों चीन्हें, परम तत्व को ध्यावे। घर में बसत, बस्तु भी घर हें, घर ही बस्तु मिलावे। कहें कबीर सुनो हो साधू, ज्यों का त्यों ठहरावे।

यदि कबीर जगत को मायामय मानते हैं तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि कबीर विज्ञानवादियों के समान संसार को 'स्वप्नमय मानते थे या शङ्कर के समान 'मायामय'। बौद्धों की दृष्टि से संसार की कोई वास्तिक रूत्ता नहीं है, केवल चेतना या विज्ञान ही सत्य हैं किन्तु शङ्कर की 'माया' का व्यावहारिक दृष्टि से दृढ़ अस्तित्व है। कबीर शङ्कर की पद्धित पर हैं, क्योंकि सिद्धों व नाथों में नागार्जुन के शून्यवाद तथा तान्त्रिक सिद्धान्तों का विकास मिलता है, कुछ विज्ञानवाद का नहीं फिर जब जगत, जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध में कबीर वेदान्त का ही आश्रय पहड़ते हैं किर संतार को स्वप्नवत् मानने का प्रश्न नहीं उठता यों सामान्यत्या शङ्कर की पद्धित पर चलने वाले श्रिचारक भी जगत को 'स्वप्न' वह देते हैं पर ऐसे प्रयोय जगत का मिध्यात्व दिखाने के लिए ही होते हैं। शङ्कर स्वप्न व जागृत अवस्थाओं के भेद पर पूर्णत्या जोर देते हैं और विज्ञान वाद का घोर खरडन करते हैं।

श्रनुभूति के लोपान—कवीर जीव व ब्रह्म के एकात्स्य के श्रनु-गामी हैं। इसके लिए कवीर श्रन्तमु खीवृत्ति पर जोर देते हैं, श्रपने को पहचानने को ही वह श्रधिक महत्व देते हैं—

घर में वस्तु नजर नहिं आवत, वन वन फिरत उदासी। आतम ज्ञान विना जग भूँठा क्यों मथुरा क्या कासी?

च्यातम-त्रातुभूति के च्यागे वे प्रत्येक मां के च्याचारों का उप खरहन करते हैं, उसके च्यभाव में योग, ज्ञान, व्रत, संयम, नमाज, पूजा सब दम्भ है—

मन ना रँगाये, रँगाये जोगी कपड़ा । श्रासन मारि, मन्दिर में वैठे, ब्रह्म छाँड़ि पूजन लागे पथरा । (ब्राह्मण) कनवा फड़ाय, जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइगैले बकरा ॥ ( नाथ जोगी )

> जङ्गल जाय जोगी धुनिया रमौले, काम जराय जोगी होय गैले हिजरा॥ मयया मुँड्राय जोगी, कपड़ा रँगौले, गीता वाँच के होय गैले लवरा॥ (संन्यासी)

यि आत्मानुभूति नहीं है तो गृहत्याग न्यर्थ है, और यि है तो घर में भी संन्यास ही है। मन में अनुराग जगाना ही कवीर का सब से बड़ा उपनेश है। वे नाथों, सूफियों, संन्यासियों, ब्राह्मणों और शिलों के सारे भावना विहीन आचारों को न्यर्थ और हानिकर समभते हैं, पर क्या भावना युक्त आचार का वे समर्थन करते हैं ? नहीं, वे आचारों को तो मायामय ही मानते हैं। तीर्थ, ब्रत, पूजा, योग, नमाज सब न्यर्थ हैं, इनसे कोई लाभ नहीं। ये हो धार्मिक हन्द्र के कारण हैं। इन्हें मिटाये विना समाज में समता और सुल की उद्घावना नहीं हो सकती। कवीर कितना प्रगतिशील विचारक था!

क्वीर की आत्मानुभूति रहस्य गर् के रूप में अभिन्यक हुई है जिसके तीन होर हैं—योग, रहस्य गर्व व भक्ति। योगात्मक अनु-भूति में वे नायपन्य के अनुसार नाना चकों को पार कर कुरडिलनी को सहस्रार तक पहुँचने तथा अनहद्नाद सुनने आदि पर जोर देते हैं। रहस्य गर्द में सूकी प्रेम-भावना का समावेश हो जाता है, पर उसमें भारतीयता ओतप्रोत है। यहाँ आत्मा स्त्री है, परमात्मा पुरुप, जब कि सूक्तियों में जीव व ब्रह्म का सम्बन्य इसके विपरीत है।

प्रिया के ऋखएड ऋतुराग, ऋनवरत विरह-विह्नलता तथा आत्यं-तिक मिलन की स्थितियों का वर्णन कवीर ने भिभिन्न लौकिक रूपकों द्वारा किया है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस सम्बन्ध में कथनीय इतना ही है कि आत्मा की विरह व्याक्कलना में जो नड़प, मूर्च्छा और उन्माद है वह सुफियों के यहाँ से ली गई है।

अन्तिम तत्व भक्ति का है। कवीर ने केवल वैण्णवों के प्रति हार्दिक श्रद्धा दिखाई है। अतः कर्भर भक्ति के सिद्धान्त में विश्वास क्राते थे। योग—यौगिक क्रियाओं में नाथों के हठयोग के अतिरिक्त तान्त्रिक साधनायें भी समावेशित हैं, पर अपना विशिष्ट व्यक्तित्व लिए उये, सिद्धों की शब्दावली का भी वे अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं।

ऋह तवादियों में शब्दाह तवाद वहुत प्रसिद्ध है। नाथ भी प्रण्व व खोंकार में विश्वास करते थे। नाथों के अनुसार वेदों के दो भाग हैं—(१) जिसमें शब्द का वर्णन है, (२) जिसमें यज्ञ, याज्ञ आदि कर्मकाएडों का वर्णन है। नाथ 'शब्दवेद' में विश्वास करते थे, परन्तु वैदिक कर्मकाएड का घोर खएडन करते थे। नाथों की यह प्रवृत्ति कवीर में भी मिलती है।

शब्द-श्रोंकार या प्रणव की महत्ता का वर्णन उपनिपदों में भी यत्र-तत्र मिलता है। संस्कृत के वैयाकरण तथा मीमांसक शब्द को नित्य श्रीर श्रव्हर मानते हैं। नाथों में श्रनहद-नाद की बड़ी चर्चा है जब साधक प्राणायाम के द्वारा चित्त का निरोध करता है तो इन्द्रियाँ शान्त होने लगती हैं, कुण्डलिनी ऊर्ध्व गामिनी हो जाती है। तब साधक को श्रलौकिक शब्द सुनाई पड़ते हैं। यही श्रनहदनाद है। कबीर ने इस श्रनहदनाद का श्रनेकों वार वर्णन किया है।

त्रींकार का भी महत्व कवीर मानते हैं। यह एष्टि शब्द से ही उद्भूत हुई है। पातल्ल योग में शब्द-न्नह्म में अपने को लीन कर देने की प्रक्रिया का वर्णन है, परन्तु कवीर सुरित व निरित की चर्चा बहुत करते हैं। इन शब्दों के अर्थों के विषय में मतभेद है। सुरित के स्पृति, जीवात्मा, प्रेम, अन्तमुं खी वृत्ति आदि अनेक अर्थ विद्यानों ने किये हैं। इसी प्रकार निरित का अर्थ पं विद्यारीप्रसाद ने वाह्य प्रवृत्तियों का नाश बताया है। कुछ इसे बैराग्य मानते हैं—(चितिमोहन सेन) । डा० त्रिगुणायत के अनुसार सुरित का अर्थ विद्यार्थ आत्मा है, अन्त-मुंखी प्रवृत्ति आदि नहीं। उनके अनुसार ये शब्द भी उपनिषद से ही आये हैं, जो एक वड़ा भ्रम है। उपनिषदों में इनका प्रयोग मिल सकता है, तथापि किसी आध्यात्मिक अर्थ में इनका प्रयोग सिद्ध नाथ सम्प्रदायों में ही मिलता है—

सुरित समानी निरित में, निरित भई निरधार। सुरित निरित परचा भया, तव खुले स्वयंभू द्वार॥ सुरिन का अर्थ है जागृन अन्तर्मुखी वृत्ति। यह सुरित, सित अर्थात् ब्रह्म का प्रतिविम्य प्रस्तुत करती है, परन्तु तभी जब मन निर्मल होता है। जब तक विहर्मुखी वृत्तियाँ शान्त नहीं होतीं, तब तक सुरित नहीं जगती, अर्थात् अन्तर्मु खी वृत्ति प्रकाशित नहीं होती। परन्तु आह्म परिचय होते ही परमतत्व की प्रतिच्छाया सुरित में पड़ती है, इसी सुरित का सम्बन्ध अनहद नाद से भी जोड़ा गया है।

कवीर में खेचरीमुद्रा का भी वर्णन मिलता है, जीभ को उलट कर तालु में लगाकर चन्द्र स्थान से भरित अमृत पान का प्रयत्न खेचरीमुद्रा में आता है। इसी प्रकार अनेक शब्दों का अर्थ कवीर विशेष अर्थों में करते हैं। उनका अध्ययन उनके अपने प्रयोगों तथा नाथ तथा सिद्धपरम्परा के प्रयोगों को एक साथ रखकर करना होगा।

सहज साधना—कवीर यद्यपि नाना चकों, नाड़ियों, प्राणायाम, नाइ, विन्दु, अनहद नाद आदि की चर्चा करते हैं। अनेक रूपकों से इन यौगिक कियाओं का वर्णन करते हैं। उलट वाँसियों को कवीर शायद इसिलये और कहते थे कि वे रहस्यमय उक्तियों से शास्त्र-निष्णात आहरणों और शेखों आदि के ज्ञान के दस्भ को चूर करते थे और इससे कवीर के अनुयायियों को गौरव का अनुभव होता था। किन्तु कवीर इन सब यौगिक साधनों का वर्णन करके भी सामान्य सहज जीवन को ही श्रेष्ठ मानते थे। वैष्णवों का सहज जीवन उन्हें अधिक प्रिय था इसीलिये वे 'सहज समाधि' का उपदेश देते थे। कवीर बहा को भी 'सहज शून्य' कहते थे पर यहाँ नागार्जुन का शून्य नहीं है, यहाँ तो वह केवल बहा का पर्यायवाची शवद मात्र है। इस राहज (ब्रह्म) में मन को लय करना सहज योग माना जाता है। अतः वे नाथ जोगियों से भी कठिन साधना छोड़ कर इस सहज पथ पर चलने का उपदेश करने लगे, जिसमें सरल स्वामात्रिक, संयमित जीवन पर ही जोर दिया गया था:—

सो जोगी जाके मन मुद्रा। राह दिवस न करइ निद्रा॥ भन में आसन, मन में रहना। मनका जप, तप, मन सू कहना॥ मन में खपरा, मन में सींगी। श्वनहद नाद बजावें रंगी॥

कवीर के अनुसार सामान्य व्यक्ति को न आचारों के पालन करने की आवश्यकता थी, न हठयोग, सुरित योग आदि के चक्कर में पड़ने की। मन पर संयम रखना, गुरु के बचनों पर विश्वास रखना, राम में प्रेम की लगन, सत्तनाम का जाप करना तथा ईमानदारी से पिरिश्रम पूर्वक कमाये हुये धन से जीविका चलाना, वस यही सहज मार्ग था। न रोजा न नमाज, न वत न पूजा, न वेद न कुरान। वस उक्त सहजमार्ग ही कवीर ने खोज निकाला था।

संतो सहज समाधि भली।
साँई ते मिलन भयो जा दिन तैं, सुरत न अन्त चली।
स्राँख न मूँदूँ, कान न रूँधूँ, काया कष्ट न धारूँ।
खुले नैन मैं हँस हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारूँ।

श्रात्यंति ६ स्थिति :- हमारे यहाँ मोच की विभिन्न दशायें हैं। एक नैयायिकों की मोच है जिसमें २२ प्रकार के दुःखों की निवृत्ति तो हो जाती है परन्तु आनन्द का अभाव ही रहता है। वेदान्त की मुक्ति की कल्पना त्रानन्द्रमय है। बौद्धों के निर्वाण की त्रवस्था का वर्णन प्रायः अभावात्मक शब्दों में मिलता है। वह दशा अनिर्वच्नीय होती है। इस अलौकिक स्थिति को भी साधक प्राप्त कर सकता है। सहज-यानी इसे 'शून्य' कहते थे। नागार्जु न ने निर्वाण की अवस्था को श्रवर्णनीय कहा, सिद्धों ने उसे शून्य कहा, परन्तु उसमें श्रभावात्मकता न थी। वह एक भावात्मक स्थिति होगई। नाथपंथी योगियों ने सहस्रार चक को शून्य कहा और वतलाया कि जब कुण्डलिनी शून्य स्थान पर पहुँचती हैं तो जीवात्मा केवलावस्था को प्राप्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में केवल अवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें मुख दुःखों से उदासीन स्थिति का संकेत मिलता है, पर आनन्द वहाँ भी नहीं है। कबीर केवला-वस्था को, सिद्धों की तरह सहज-शून्य कहते हैं। सामान्यतया शब्दावली का अन्तर छोड़कर नाथों की केवलावस्था (सहजावस्था) व सहज शून्या-वस्था में कोई अन्तर नहीं है, नागार्जु न के वाद प्रायः निर्वाण, केवला-वस्था व सहजरून्यावस्था शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है अर्थात् वह स्थिति जिसमें आत्मा इन्ह रहित स्थिति को प्राप्त करले।

श्रानन्द का प्रवेश वेदान्त की पद्धित पर सिद्धों ने 'सहजानन्द' के रूप में कर दिया था। वे उस श्रात्यंतिक स्थिति में प्राप्त सुख को 'महासुख' कहा करते थे। नाथों व सिद्धों की मोच्च कल्पना में इतना श्रन्तर श्रवश्य है कि नाथों के सहजानन्द में श्रात्मा में ज्ञान का प्रकाश भी श्रानन्द के साथ रहता है परन्तु सिद्धों के यहाँ किसी प्रकार का कुछ भी भान नहीं रहता, वहाँ पूर्ण रूप से निजत्व का विलयन हो जाता है। इसीलिये सिद्ध उस स्थिति को कह नहीं पाते।

कवीर की मोच भी 'सहज शून्य' शब्द से संकेतित हैं। कबीर वड़ी मस्ती से इस स्थिति का वर्णन करते हैं। वस्तुतः यह श्रवस्था श्रात्मा व परमात्मा के मिलन की श्रवस्था है। 'राम' को उनकी वहुरिया जब देख लेती है तो 'रामरस' का श्रानन्द मिलता है। यह रस देवता तक नहीं प्राप्त कर पाते, संसार पीछे छूट जाता है।

> एक मेव ह्वँ मिल रहयो, दास कबीरा राम इस विकास को हम यों देख सकते हैं:—

> > मोच्न कल्पना

शून्यावस्था सहजावस्था सहजावस्था सहज-शून्यावस्था नागार्जु न शून्यावस्था सहजानन्द रामरस श्रवर्णानीय स्थिति (तान्त्रिक सिद्ध) नाथयोगी कवीर '(श्रभावात्मक स्थिति) 'महासुख' केवलावस्था आत्मा परमात्मा श्रात्मा का श्रभाव श्रवर्णनीय स्थिति (श्रात्मा का श्रस्तित्व) का मिलन

कवीर ने आत्यन्तिक स्थिति को खसमावस्था भी कहा गया है, जिसका अर्थ है गगनोपम अवस्था, आकाश के समान आदि सत्ता में मन को लीन कर देने के पश्चात् यह अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ है त, अहै त, है ताह त सब बुक्त जाते हैं। इसके अतिरिक्त कवीर में घरनी= घरवाली शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इस पर सहजयानियों का प्रभाव है, जो नाड़ियों के नाम डोम्बी, चाण्डाली, अवधूती आदि रखते थे। पाठकों को इनका वर्णन सिद्ध-दर्शन में देखना चाहिये।

यह त्र्यात्यन्तिक स्थिति इस प्रकार की है:--

जाके बारह मास वसन्त होय, ताके परमारथ बूके बिरले कोय। विनु तरिवर फूले आकाश, सिव विरिध्व तह लेहि वास। सनकादिक भूले भवर बोय, लख चौरासी जोइन रोय।

> कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थािक । पाका कलस कुम्हार का, बहुरि न बढ़ई चाक ॥

भिक्त भावना—हरुयोग श्रीर सुरितसाधना के श्रितिरिक्त कवीर में भिक्ति की चर्चा विशदरूप से की गई है। कबीर केवल वैष्णवों के सम्मुख ही फुके उन्होंने शाक्तों, योगियों, ज्ञानियों सवको फटकारा, परन्तु वैष्णवों के प्रति वे सर्वदा नम्र रहे। उनसे उन्हें 'हरिरस' मिला था। रामानन्द ने 'राम नाम' का मन्त्र देकर उन्हें कुत्कृत्य कर दिया था।

कबीर ने कहा-

शून्य मरे, श्रजण मरे, श्रनहद हू मर जाय। रामसनेही ना मरें, कह कबीर समुक्ताय॥

श्रर्थात् शून्य और श्रनहद की साधना का वर्णन करते हुये भी कवीर भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनकी सहज समाधि यही है कि कबीर जो कुछ करें वही सेवा बन जाय, सारा जोवन 'राम' को समर्पित हो जाय। हरि भक्ति स्त्रौर सचा जीवन यही कवीर ने सुफाया, व्यर्थ के त्राचारों में क्या रक्खा है ? परन्तु यौगिक साधना का महत्व अर्थात् चित्त को वश में करने का महत्व कवीर कभी न भूले। वे तोतों को तरह राम-राम रटने को व्यर्थ समक्तते थे। बौद्धों ने शायद सर्व प्रथम कहा था कि बुद्ध का नाम भूल कर भी लेने पर निर्वाण प्राप्त हो जाता है ( History of Indian Literature, Winter nitz) फिर वैष्णवों ने भी कहा था कि राम का नाम ले लेने से सहज ही मुक्ति हो जाती है। कबीर इतने सस्ते भक्त न थे। राम नाम तो परम-सत्ता का प्रतीक मात्र था। वे अनुभूति पर सदा जोर देते थे और इसीलिये वे योग श्रौर सुरित योग का वर्णन करते हुये पाये जाते हैं। व जानते थे कि विना चित्त को वश में लाये हुये भक्ति असम्भव है। अतः उनके यहाँ <u>योग, सुरति व भक्ति में विरोध नहीं है</u> और जटिल कियाओं के विरुद्ध नो वे आनाज उठा ही चुके थे क्यों कि उद्श्ये तो चित्त निरोध

था, कुछ सिद्धि पाना नहीं। उद्देश्य तो राम से मिलना था, राममय हो जाना था, चमत्कार दिखाना नहीं। वे योग किया द्वारा भी उस परमपद की शाप्ति को सम्भव मानते थे क्योंकि उसका अभ्यास जोगी व जुलाहे करते आ रहे थे, परन्तु जोगियों का दम्भ उन्हें पसन्द न था। साधारण अहस्थ जीवन का विनाश वे न देख सकते थे। अतः योग का वर्णन करते-करते उन्हें 'सहज समाधि' और गृहस्थ जीवन ही ठीक लगा। यहाँ कवीर घोर वैयक्तिक साधनाओं से सामाजिकता की ओर आरहे थे। राम नाम का उचारण सव एक साथ कर सकते हैं। कवीर पन्थ में एक साथ अब भी पदों का गायन होता है, खद्धरी पर अब भी सामूहिक भजन होते हैं अतः कवीर ने भक्ति की प्रशंसा सव से अधिक की है। उनका रहस्यवाद यौगिक पद्धित पर था और भक्ति राम के प्रति अनुराग पर निभर थी। कवीर ने नीरस योग की अपेक्षा सरस राम की भक्ति का प्रचार किया—

भक्ति द्राविण श्रपनी, लाये रामानन्ह। परगट किया कवीर ने, सप्तरीप, नवखण्ड॥

कवीर की भिक्त में विरह का तत्त्व वहुत प्रवल है। नारद ने भी अपने भिक्त सूत्रों में इस पर जोर दिया है। परन्तु सूिफयों के प्रभाव के कारण उनकी विरह्व्यथा अत्यन्त मार्भिक हो गई है। शैली भी वही है, जिसमें वाण की चोट, घाव, आह आहि का वर्णन बहुत आता है किन्तु भिक्त के स्वरूप निर्धारण में योग का तत्व भी मिला हुआ है, योग से प्राप्त अन्तिम त्रिगुणातीत अवस्था भिक्त की भी अन्तिम अवस्था ठहराई गई है। हा॰ त्रिगुणायत ने एक बड़ी मनोरक्षक वात कही है कि क्यों कि नारद ने भी ४६ वें भिक्त सूत्र में कहा था कि वेद का विरोधी होने पर भी सचा भक्त लोकों को तार देता है सो यदि कवीर ने वेद का विरोध किया तो क्या बुरा किया ? इस चिन्तन के पीछ बाह्यणवादी सङ्कीर्ण भावना है जो ऋपभ, बुद्ध व कवीर जैसे बाह्यण विरोधियों को भी अवतार मान कर पूजती रही है, अपने स्वार्थ के लिये, ताकि उनका विद्रोह थोड़ा लचीला हो जाये और इसी उपाय से किब्बत भुककर बाह्यणवाद ने वौद्धों को अपने में पचा हाला था। जहाँ बाह्यण व कठमुल्ले दोनों ही जनता के राग्र हो, वहाँ वे शें का विरोध सामाजि ह भूमि

१-- कवीर की विचारधास-डा॰ त्रिगुणायत

पर था, व्यक्तिगत् भूमि पर नहीं। वेदों का विरोध तो गीता ने भी किया था, पाँच रात्रों और शैवों ने भी। परन्तु वे सब ब्राह्मण्यादी थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। कबीर उनमें से थे जो ब्राह्मण्याद की मृत वर्ण-व्यवस्था पर प्रहार करते थे, कुरान वहदीस के भी वे शत्रु थे। वे एक सामान्य जनवादी मार्ग निकाल रहे थे। उनका मार्ग था—

- (१) संसार को मत छोड़ों। नारी, निन्दा की वस्तु नहीं। संसार से भागना कायरता है—इसे सुधारो।
- (२) 'सत्ता' श्रवश्य है, पर उसका स्वरूप नहीं समभाया जा सकता। उसे हम 'राम' कहते हैं, उससे प्रेम करो।
  - (३) मन पर ऋंकुश रखो, यही पाप का मूल है।
  - (४) गुरु के वचनों पर विश्वास करो ।
- ( ४ ) पुरान, कुरान, वेद, हदीस सब व्यर्थ का प्रलाप है—धर्म-व्यवसायियों का शब्दाडम्बर मात्र ।
- (६) श्रम का महत्व संमभो, ईमानदारी से मेहनत करके खात्रों। संन्यासी बनकर, जनता के रक्त पर जीवित मत रहो।
- (७) कठोर साधनात्रों को छोड़कर, स्वानुभूति को जगात्रो। राम से प्रेम करो।
- ( = ) ऊँच-नीच, छुत्राळूत, जाति-पाँति, धर्म-त्रधर्म का भेद डालकर ये मन्दिर-मस्जिद वाले सवर्णी हिंदू तथा उच्च वंश के शेख-सैयद त्रादि जनता के दुश्मन हैं। धन ही पाप की जड़ है।

्यह था कबीर के भक्तिमत का सामाजिक रूप। वे सुधारक न थे, घोर क्रांतिकारी थे। : '

कहा जाता है कि कबीर नारदीय-भाव-भक्ति पन्थ की मानते .थे। "वे वैधी भक्ति के विश्वासी न थे जो भागवत धर्म में थी"। परन्तु नारदीय भाव भक्ति व कबीर की भक्ति में अन्तर है। रामानन्द से उन्होंने वस 'राम' का ही नाम लिया था। प्रेम की तीव्रता उन्हें सूफियों से मिली, थी, नारद से नहीं। फिर नारद की तरह कवीर अप्रत्यत्त भगड़ा कराने की प्रणाली पसन्द न करते थे। असत्य का नक्षद विरोध करना उनका स्वभाव था, जब कि भाव-भक्ति के विश्वासी भक्त भगवान के

प्रेम में ही निमग्न रहना तथा सामाजिक प्रश्नों से कतराना अपना श्रावश्यक कर्तव्य समभते थे।

इस प्रकार कवीर योगी थे, सहज साधना वादी थे और उससे भी अधिक भक्त थे। उनकी भक्ति अन्तम् खी साधना पर निर्भर थी, तभी यह निगु ग्-भक्ति कहलाई। सगुण ब्रह्म की नक्ति सरल होती है। श्राराध्य के विभिन्न मनोरम रूपों को मन के सम्मुख रखकर भक्त भावावेश में डूव जाता है। संसार से विरक्ति पाने के लिये रूप का ध्यान सुन्दर उपाय है। वहाँ आसक्ति तो रहती है, इन्द्रियों के विषय भी रहते हैं, पर चूँ कि वे भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, ऋतः वे अभिनन्द्रनीय हो जाते हैं। किन्तु कवीर का कार्य कठिन था। उनका आधार केवल 'नाम' था परन्तु रस्मी तौरपर उसका जाप कवीर का कोई हित न कर सकताथा क्योंकि राम-राम का उचारण तो तोते भी कर लेते हैं। राम के नाम से संकेतित इस अप्रत्यक्त सत्ता से प्रेम करना जिसके श्राभास जब तब इसी संकुल जीवन के भाग्यशाली चर्णों में हमें हो जाते हैं, कठिन कार्य है। उसके लिए सबसे प्रमुख कार्य था मन को वश में करना। इसीलिए योग साधनात्रों का वे वर्णन करते हैं और उनके साथ ही राम की दुलहिया वन कर, अपने अखण्ड अचल सुहाग की घोपणा भी करते जाते हैं। अतः भक्तों की तरह कवीर को 'नाम व रूप' का आधार न था। वें यह नहीं कह सकते थे कि कलि-युग में केवल नाम का आधार है। वे तो सर्वदा अविनासी राम से प्रेम को तलवार की धार पर चलने के समान मानते थे। राम का घर खाला का घर नहीं था जिसमें जब चाहे जैसे प्रवेश पा जाते, यहाँ तो वहीं जा सकता था जिसने शीश उतार कर भूपर रख दिया हो, जिसने मन रूपी मृग की शिकार करली हो। कवीर इस प्रेम के पथ. को चल्यन्त कठिन मानते थे-

कविरा खड़ा वजार में लहैं लुकाठा हाथ। जो घर जारें, आपना, चले हमारे साथ॥

विना घर जलाये, पुत्र, कलत्र, यश, मान, हानि, लाभ, का मोह छोड़े हुये प्रेम के पन्थ पर जाना असम्भव था। क्या नारद की भक्ति का यही रूप था!

## सूफ़ी-दर्शन

विकार—७ वीं शताब्दी से मुसलमानों का सम्पर्क भारत से वढ़ा। सर्व प्रथम वे द्विणी पश्चिमी समुद्र तट पर आये। १३ वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का बहुत सा भाग उनके अधिकार में आ गया। इस प्रकार ७ वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक, इस वीच की अवधि में बहुत से धर्म प्रचारक विद्वान सूफी मुसलमान भारतवर्ष में आये और इनके द्वारा भारत के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध जुड़ता गया। सूफी मत भारत में आने के पूर्व ही पश्चिमी देशों में विकसित हो चुका था। वहाँ उसके विकास की कहानी भी बहुत ही शिचाप्रद और रोचक है।

सूफी शब्द के कई अर्थ माने जाते हैं-

१—इसफ—आगे की पंक्ति। क़यामत के दिन आगे की पंक्ति में वैठने वाजे लोग सूफी हैं।

र—सुका—चवृतरा । मुहम्मद के सबसे अधिक प्रेमी मस्जिद में एक ऊँचे चबूतरे पर वैठते थे अतः ये लोग सूफी कहलाये ।

२—'सूफ' का ऋर्थ है पवित्रता, ख़तः सूफी का ऋर्थ है ''वह व्यक्ति जो हृद्य से पवित्र है"।

४—सूरु—ऊन। ऊनी वस्त्र पहनने वाले सन्त सूफी कहलाये।
ये सून्त सादा ऊनी वस्त्र धारण करते थे अतः सूफी कहे गये। प्रायः
इस अन्तिम मत को ही वैज्ञानिक माना गया है। अई ईश्वर से प्रेम करना,
सादा जीवन विताना, स्वेच्छा से निधन रहना—ये सूंफियों की
विशेषतायें थीं।

कृस्की शब्द का यह अर्थ Noldeke की खोज का परिणाम है।

पश्चिमीय देशों में सूफी मत का स्नोत मुहम्मद के मत से भी प्राचीन साधनात्रों में मिलता है, परन्तु आज जिसे हम सूफी मत कहते हैं उसका आधार 'क़ुरान' ही है।

मुहम्मद् की मृत्यु के पश्चात् खलीफाओं का युग आया। इनमें पहले के चार खलीफा अव्वक्तर (६३४ ई०), उमर (६४३ ई०), उस्मान (६४५ ई०) अत्यधिक धार्मिक, सदाचारी और आदर्श व्यक्ति थे। आगे के खलीफाओं में शासन लिप्सा तथा राज्यविस्तार की भावना बढ़ती गई, खलीफाओं की प्रवृक्ति घोर साम्प्रदायिक होती गई और धर्म का प्रकृत स्वरूप लुन होता गया। शेखों और उलेमाओं ने इस्लाम को कठोर आचार प्रधान धर्म बना डाला। किया-प्रधानता के वातावरण में 'भावना' का दम घुटता गया। ममाज, रोजा को ही धर्म का सर्वस्व मान लिया गया। उन्हें जो न मानता उसका सिर बड़ी सुविधा से उड़ा दिया जाता। इस पवित्र कार्य को 'जिहाद' कहा गया। जिहाद के लिए खलीफाओं की लेनाओं ने भारत, ईरान आदि देशों में बड़े-बड़े अभियान किये। कुफ को मिटाने के लिए भारत में सर्व प्रथम आक्रमण मुहम्मद विन कासिम का ७१३ ई० में सिन्ध पर हुआ था।

किया-प्रधान कठमुङ्कावाद के विरुद्ध भावानावाद की प्रतिक्रिया हुई। यही सूफी आन्दोलन था। सूंफियों ने नमाल, रोजा आदि के विरुद्ध ईश्वरीय अनुराग को अपनी साधना का आधार बनाया। आचारों के विरुद्ध लौकिक प्रेम, सुरापान, सौन्दर्य प्रियता को ईश्वरीय साधना का आवश्यक अङ्क मान लिया गया और आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन, लौकिक प्रेम के आवरण में होने लगा। रोखों और उलेमाओं ने इन सूफियों का मयङ्कर दमन कराया जिनमें मन्सूर को सूली पर चढ़ा देने की कथा प्रायः सर्वविद्त है। दमन से प्रतिक्रिया और भी तीव्र हुई, तब सूफी साधना तथा परम्परा वादी मुहस्मुदीय इस्लाम में सामझस्य खोजा गया। यह कार्य इमाम गज्ञाली ने किया और इस प्रकार सर्वदा के लिये सूफीमत को कुरान के अनुकूल सिद्ध कर दिया गया। नमाल को प्रार्थना के रूप में सूफियों ने स्वीकार कर लिया सूफियों का दर्शन, परम्परावादिनों का दर्शन (तसक्वुफ) वना। भारत में प्रायः १२ वीं शताददी के वाद सूफी मत के सम्प्रदाय सङ्गठित

होकर प्रचार करने लगे तब उपर्युक्त सासक्षस्य हो चुका था और परम्परावादी नमाज रोजा में विश्वास करने वाले मुसलमान वादशाह तथा
शेख उलेमा भी सूकी फ कीरों की प्रतिष्ठा करने लगे थे। ईश्वर के साथ
गुप्त-प्रेम के कारण रहस्य प्रियता बढ़ी और इस रहस्यप्रियता ने सूफी
फकीरों में चमत्कार-प्रियता उत्पन्न करदी थी। भारत में आकर चमत्कारप्रदर्शक नाथ-पन्थ की योग साधना का इस मत पर प्रभाव पड़ा था।
सूफी फ कीर अपने चमत्कार के लिये नाथों की तरह ही प्रसिद्ध थे।
हिन्दू और मुसमान दोनों पीरों और मुशिदों के पास लौकिक
इच्छाओं की पूर्ति के लिये जाने लगे थे। सूफी प्रेम साधना का प्रभाव
भारतीय साधना पर भी यत्र-तत्र पड़ा। निर्मुण धारा के सन्तों की अभिव्यक्ति पर वह प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चूँकि भारत में प्रचारित
सूफी मत कुरान पन्थ के साथ सामञ्जस्य का परिणाम था खतः सूफी
मत की प्रवृत्ति ही सामञ्जस्य प्रधान थी सूफियों ने भारत में धपनी प्रेम
की नीति से ही अपना प्रचार करना उत्तम समभा। हम इस विकास
को इस प्रकार देख सकते हैं—

किमक विकास:—कठोर आचार-वादियों ने धार्मिक शिकंजे में जनता को कस दिया था। अतः सूिफयों ने इसके विरुद्ध पश्चात्ताप, प्रेम और आत्म समर्पण का पथ अपनाया। सूफी मत के वहाँ तीन सोपान दिखाई पड़ते हैं। प्रथम सोपान में सािक कि, अयाज, रिवया आदि सूफी ताधक हैं। इनमें रिवया नामक सािधका का नाम अति प्रसिद्ध है। ईश्वरीय प्रेम में वह रात दिन रो रो कर प्रार्थनायें किया करती थी, वह ईश्वर के प्रति साधुर्य भाव रखती थी। ईश्वर से एकांत मिलन के आनन्द में वह बेहोश हो जाया करती थी। इस प्रथम सोपान का विकास 'मुहम्भद' के पूर्व युग में ही हुआ। तव सूफी शब्द का प्रयोग विरक्त साधु (Ascetic) के लिये होता था। 'रिवया' की प्रार्थनाओं में ही हमें उन प्रतीकों के वीज मिलते हैं जिनका प्रयोग सूफी कियों के लिये आवश्यक होगया। विशेषकर 'प्रेम' और 'सुरा' के प्रतीक। तव यह केवल अनुभूति प्रधान पंथ था, दार्शनिकता का समावेश द्वितीय सोपान में हुआ। '

द्वितीय सोपान सूफियों के प्रचार का सोपान था, इस युग में

१--इन्साइक्लोपेडिया आफ त्रिटेनिका ।

यूनानी व भारतीय दार्शनिक धारणात्र्यों से इस्लाम का परिचय हुआ। सूफियों पर नियोफ्लेटोइन्म तथा भारतीय वेदान्त एवम् बौद्ध सिद्धान्तों का अद्भुत प्रभाव पड़ा और एक सशक्त दर्शन की उत्पत्ति हुई। इसमें जीव व ब्रह्म की एकता, संसारं की असारता या मायात्मकता आदि सिद्धान्तों को स्वीकृति मिली। 'मंसूर' ने जीव व ब्रह्म की एकता को घोषित किया ('अन-अल हक') । अतः कठमुल्लादादी शासकों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि मुहम्मदीय मत में जीव को गुलाम (बन्दा) तथा ईश्वर को स्वामी माना जाता था, दोनों की एकता घोपित करना गुस्ताखी समका गया । कर्खी दारानी (⊏१४ ई० मृत्यु) ने संसार-त्याग, भावावेश, कर्म त्याग, ईश्वर-प्रेम, श्रात्म-समर्पण श्रादि का प्रवार किया था। 'जुनैद' ने निर्वाण (फना) का सिद्धान्त प्रचारित किया था। आगे ६२२ ई० में मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। द्वितीय युग का सवसे अधिक क्रान्तिकारी प्रचारक यही मंसूर था। मंसूर कुरान के वताये मार्ग को अवहेलना करता था। नमाज, रोजा का वह अविश्वासी था। वह हृद्य की अनुराग-भावना को वढ़ा कर भावावेश की स्थिति में ईश्वर व जीव की एकता का उपदेशक था। उसे विधर्मी सानकर प्राखद्ख दे दिया गया । इस प्रकार द्वितीय सोपान में सूफी धर्म मुहम्मद मत की प्रतिक्रिया के रूप से विकसित हुआ। मुहम्मद की मृत्यु के वाद सूफी सन्त इधर-डधर भ्रमण करते हुये त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे। इस युग में एक अोर तो कोरा कर्मकाण्ड था, दूसरी ओर घोर विलासिता, अधिकारों का दम्भ तथा घोर धार्मिक श्रिभिमान था। सूफी इसके विरुद्ध प्रेम व त्याग के मार्ग पर चले अतः उनका महत्व बढ्ता गया । उल्मात्रों का विरोध होने लगा, धीरे-धीरे यह सङ्गठित सम्प्रदाय वनगया जिसमें 'गुरु' का स्थान सबसे अधिक महत्व पूर्ण रहा । 'गुरु' 'करामात' के लिये प्रसिद्ध होते गये, इसी समय सूफी धर्म का विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों से परिचय हुआ और सूफी-दर्शन 'तसुन्वुफ' का रूप विकसित होता गया। सूफियों में जो 'शान्ति' का सिद्धान्त ( quieticism ) प्रचलित था, वह 'सर्ववाद' में वदल गया और यह 'इस्लाम विरोधी' दर्शन वन गया, इस्लाम के साथ समन्वय तृतीय युग में हुआ।

चृतीय युग के आरम्भ में स्पष्टतः दो चिंतन धारायें वन गई

थीं। १-कुरानवादी किया-प्रधान चिंतनधारा जिसमें शेख, उलेमा आदि परम्परावादी थे, इनके मुख्य सिद्धान्त ये थे—ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिः मान, सृष्टा, आकाश व पृथ्वी का स्वामी है। वह प्रथम और अन्तिम शक्ति है, वह व्यक्त और अव्यक्त है, कल्पनातीत है, कुरान ने ईश्वर के ६६ माम दिये हैं जो ईश्वर के स्वरूप को वताते हैं। संसार ईश्वर का फैज (grace) है। इसका अस्तित्व है, यह मिथ्या नहीं है। (वजूद)

जीवात्मा ( रूह ) अनुपम, शाश्वत और विशुद्ध है, यह मृत्यु के याद सुख व दुख का अनुभव करती है। यह मनुष्य शरीर में शासन करती है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता वह सेवक है और ईश्वर सेव्य।

सनातनी इस्लाम का मुख्य आधार भय की भावना है, न्याय-दिवस (Judgement day) तथा नर्क की अमि का वार-वार वर्णन कुरान में किया गया है। 'मुक्ति' की प्राप्ति ईश्वर की इच्छा पर है। अल्लाह सच्चे व्यक्ति को धार्मिक पथ पर ले जाता है और दुष्ट को पथभूष्ट कर देता है, दूरे व्यक्ति उसके कोपभाजन वनते हैं । केवल क़ुरान के ऋदिशों का पालन करके ही उसकी द्या की प्राप्ति सम्भव है। रोजा, नमाज, प्राथनां आदि बाह्य कियाओं का पालन ही साधन है। सनातनी मत के अनुसार अज्ञाह प्रेम का दिपय नहीं हो सकता। यह केवल श्रद्धा का विषय है। इस मत में तत्त्वज्ञान प्रायः नहीं के वरावर है। इस्लाम का श्रक्लाह, शाश्वत, सर्वशक्तिमान देवता के समान है। 'परात्पर ब्रह्म' के साथ हम इस 'अञ्जाह' को नहीं रख सकते। अञ्जाह स्वामी है, मनुष्य उसका 'वन्दा' (Slave) है। वह एक द्यालु पिता के के समान नहीं है जो अपने अज्ञानी वचीं के अपराधों को जमा कर देता है। वह एक कठोर, न्याय प्रिय, भावना-विहीन शासक के समान है, श्रीर श्रपनी द्या केवल उन्हीं पर दिखाता है जो उसके क्रोध को नम्रता, निरन्तर सेवाकार्य, शास्त्रानुमोदित नियमों के पालन तथा पश्चाताप आदि से शान्त कर पाते हैं। कभी कोई साधक अह्नाह से वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। क़ुरान के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वह अन्तर्चेतना (Intution) का विपय नहीं है, वह सेत्रा व त्राज्ञा-पालन से प्राप्त 'ऋक्वाह' है।

इसके विरुद्ध सूफी चिन्ताधारा थी जो ईश्वर व जीव की तात्विक-एकता, उसकी सर्व व्यापकता, जगत को उसका ही व्याप्य स्थल मान कर उसमें ईश्वर के सौन्दर्य की भलक देखने की प्रवृत्ति, किया के स्थान पर त्रान्तरिक त्रनुराग की वृद्धि, त्रात्म समर्पण, ईश्वर से मिलन के लिये विरहाकुलता तथा मिलन की स्थिति में अदुभत भावावेश के कारण वेहोशी आदि में विश्वास करती थी। संज्ञेप में इस्लामी चिंतन एकेश्वरवादी था, दूसरा सूफी चिंतन सर्वात्मवादी । प्रथम में सेवा, श्राज्ञापालन, प्रार्थना व नियम पालन का महत्व था, दूसरे में प्रेम की मस्ती में नियमों की अवहेलना, कर्म त्याग तथा घर फूँ क मस्ती थी। श्रतः दोनों दो विपरात धारायें थीं । मंसर जैसे अनेकों सफियों के विलिदान के पश्चात तृतीय युग में दोनों में सामझस्य विठाने का प्रयन्न किया गया। यह ऐतिहासिक काये 'गजाली' ने किया। सूफीमत का श्रव्यवस्थित रूप इन्होंने ही सँम्हाला । अब तक सनातन पंथी सुसल-मान इससे घृणा करते थे और सूकी इन कठमुल्लों के विरुद्ध इटकर प्रचार करते थे। अब दोनों मतों के कोने घिस कर दोनों में स्वीकृति योग्य परिष्कार कर दिया गया । गजाली ने जीव व बहा, के एकत्व (तौहीर) तथा तवक्कुल ( आत्मसमर्पण ) को स्वीकार किया 'ऋौर 'नमाज' को प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर विया। अब 'इस्लाम व सूफी मत' का साथ-साथ प्रचार हुआ, भारत में दोनों का अधिक प्रचार उक्त समभौते के वाद ही हुआ था। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि यद्यपि सनातनवादियों ने सूफी दर्शन के तत्वों को

<sup>\*</sup> The earliest groups of Muslims who were inolined towards Mysticism were ascetically-minded men who desired to turn away from worldly distractions in order to devote themselves wholly to contemplation and worship. They were swayed by powerful religious emotion and they laid more emphaisis on inner discipline and purity rather than on conformity with religious injunctions and performance of religious rites.

<sup>-</sup>History of Pailosophy, Eastern & Western, P. 497

स्वीकार कर लियां और सूफियों ने भी प्राचीन कटुता को कम कर दिया परन्तु सूफी काव्य में सदा ही शेख, जाहिद, (परहेजगार=पिन्नतावादी, संयमी) नासेह (धर्मोपदेशक) के विरुद्ध काव्यात्मक विद्रोइ की श्रमिव्यक्ति होती रही। प्रेम, विरह, मस्ती, वेहोशी तथा मिलन के भावावेश के श्रागे धार्मिक प्रवृत्तियों व संयम-प्रधान उपदेशों की सदा निन्दा की जाती रही। उद्दे के सूफी कवियों गालिव, मोमिन, शाद, जिगर, जोश श्रादि सब में यह प्रवृत्ति पाई जाती है किन्तु इसके विपरीत जायसी, कुतवन, उस्मान श्रादि में इस्लाम की प्रशंसा तथा प्रचार की भावना श्रधिक तीत्र प्रतीत होती है। कहीं-कहीं हिन्दूधर्म की निन्दा भी की गई है।

इससें स्पष्ट है कि इमाम गजाली की समन्वयवादी चिन्तनधारा का प्रभाव मध्यकालोन हिन्दी के सूफो कवियों पर विशेप था जबिक दरवारों के सूफी उद् किवयों में द्वितीय सोपान वाली मन्सूर की क्रान्तिकारी विचार धारा को अधिक प्रथय मिला जहाँ दरवारी कवियों का विरोध अपनी त्रिलासिता की रचा के लिए वहाना खोजने के कारण था। चूकि सूफी दर्शन में लौकिक प्रेम को ही सोपान माना जाता था और दोनों में अविरोध था, चतः दरवारी कवि सूफियों की पद्धति पर शराव, वुतपरस्ती तथा प्रेम का विरोध करने के कारण शेखों तथा धार्मिक उपदेशकों को खूब कोसते थे, और शराब, गुल व बुलबुल के प्रेम व विरह के गीत खुलकर गाने थे। आगे गजल के लिये शराव, प्रेम की प्रशंसा, धार्मिक-प्रवृत्तियों की निन्दा आदि प्रवृत्तियाँ रूढ़ होगई और इसी नक्सपरस्ती या विलासी नवाव बादशाहों की चाटुकारिता के कारण उर्दू कविता में प्रतिविन्वित सूफी-चिन्तन में वह पवित्रता न रही जो ईरान के सूफी साधकों में दिखाई पड़ी थी। स्वयं फारसी के शायरों के स्तर को उदू के किव स्थिर न रख सके। पतन की अन्तिम सीमा हम अवध के नवावों की दरवारी कविता में स्पष्टतः देख सकते हैं। सारांश यह है कि गजाली के द्वारा समन्वित सूफी मत का प्रभाव आगे धार्मिक व दार्शनिक चेत्रों में स्वीकृत हो गया, जिसकी अभि-व्यक्ति हम हिन्दी के सूफी कवियों में देखन हैं और साथ ही फारसी व उर्दू कविता में मंसूर या हल्लाजवादी धारा का प्रसार व प्रचार देखते

हैं। वस्तुनः सूफियों में गजाली के वाद १२ सम्प्रदाय जीवित रहे जिनमें सनातन पन्थियों ने 'हुल्ली' (अवतारवादी) तथा 'हज़ाजी' (मंसूरी) (अद्धेतवादी) को अस्वीकार ठहराया था। काना न होगा कि उर्दू व फारसी कविता पर हज़ाजी (मन्सूर का दूसरा नाम हज़ाज था) धारा का प्रभाव था। चूँकि सनातन पन्थी इस धारा को निन्दनीय मानते थे अतः कवियों ने गजलों, रुवाइयों आदि में सनातन पन्थियों की कठोर आलोचना की है। यह दूसरी बात है कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विलासिता के युग में आध्यात्मिक शराव व प्रेम का स्थान लौकिक वासनात्मक प्रवृत्तियों ने लेलिया था। आगे कवियों का उद्देश्य सदाचार से शत्रुता के प्रदर्शन करने में ही रह गया।

उक्त दो धारात्रों के ऋतिरिक्त १० और सूफी सम्प्रदाय थे जो प्रायः सनातन-वादियों द्वारा स्वीकृत थे पर इनमें भी कोई कम क्रान्ति-कारो था कोई ऋधिक।

आगे सुहरावर्दी व सुहीउद्दीन इन्न अरबी नामक दो सूफियों ने पुनः सूफी-दर्शन को व्यवस्था दी। सुहरायर्दी का प्रन्थुः अप्रवारि-कुल मारूफ' सूफियों का मुख्य प्रन्थ माना जाता है। स्टैंग्डर्ड सूफी-दर्शन के लिये यह प्रन्थ पठनीय है।

फारसी कवियों में उमर खैयाम ( मृत्यु ११२३ ई० ) निजामी ( १२०३ ई० ), रूमी ( १२७३ ई० ) सादी ( १२⊏२ ई० ) हाफिज ( १३६० ई० ) तथा जामी ( १४६२ ई० ) ऋादि प्रसिद्ध कवि हुये हैंं।ॐ

इन किवयों ने सूफी-दर्शन को कान्य के माध्यम से समभाया है। जलालुद्दीन कमी ने अपनी मसनवी में कहा है कि 'सूफीमत' को समभाया नहीं जा सकता, उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। जैसे अन्धकार में हाथी को कोई केवल पैर, काई केवल पूँछ तथा कोई केवल सूँड समभता है उसी प्रकार 'सूफीमत' को कोई छछ और कोई छछ समभता है। परन्तु कसी के अनुसार सूफीधर्म के निम्नलिखित

<sup>&</sup>amp; देखिये H story of Philosophy—Eastern and Western, सूक्षी कान्य संग्रह-परशुराम चतुर्वेदी तथा तसुच्छुक ग्रीर सूक्षीमत-चन्द्रवली पार्डिय ।

तत्त्व हमारे सम्मुख आते हैं इनसे सूफीमत पर कुछ प्रकाश अवश्य पंड़ता है:—

- १—सूफीमत वह मा है जिसमें कर्म का महत्त्व नहीं है, साधक श्राराध्य के साथ मिलनावस्था को प्र'प्त कर लेता है। इस मिलन स्थिति को केवल श्राराध्य ही सममता है।
- २—सूफी मत आत्मानुशासन (Self discipline का ही दूसरा नाम है।

## ३-- सूफी मत अपरिप्रहवाद है।

४—सूफी मत नियमानुसरण नहीं है, यह एक आन्तरिक साधना है, यि यह केवल नियमों का पालन होता तो उससे प्रत्यच पद्धित पर आराध्य की प्राप्ति सम्भव हो जाती, पर ऐसा सम्भव नहीं है। सूफी मत एक विज्ञान नहीं है क्योंकि यि यह विज्ञान होता तो इसकी शिचा सम्भव हो जाती परन्तु नंतो यह मत शिच्यण का ही विषय है न किसी नियम पालन का ही।

४--सूफी मत मुक्ति का नाम है, बन्धनों से मुक्ति।

६—जगत सीमित और अपूर्ण है, अतः अपूर्णताओं की श्रोर से आँख बन्द करके, पूर्ण का चिन्तन करना ही सूफीमत सिखाता है।

७—सूफी मत प्राणवायु तथा ऐन्द्रिक सङ्गठन पर अनुशासन करना सिखाता है। (The mystics of Islam page 26)

स्पष्ट है कि यहाँ 'सूफीमत' इस पद में अनेक विभिन्न अर्थों की व्यक्षना भरी हुई है। उसकी साधना का रूप निश्चित न होने से उनमें अनेक सम्प्रदाय वनते गये, अनेक धारणाओं को पचा लेने की उसमें शक्ति बनी रही। सूफीमत वेदान्त, बौद्ध दर्शन, यूनानो 'नियोप्लेटो-इज्म' तथा कुरानमत से अनेक धारणाओं को लेकर अपना विकास करता गया।

एतिहासिक विकास (भारत में)—भारत में सूफी मत का प्रचार मुस्लिम राज्य की वृद्धि के साथभ्साथ हुआ। सूफी विचारकों तथा सना-तन पन्थी मुस्लिम दार्शनिकों पर भारत के दर्शन का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हम पहले ही दिखा आये हैं कि सूफी मत के विकास के द्वितीय सोपान में यूनान तथा भारत के दर्शन का प्रचार ईरान में हो चुका था। हाल रशीद के शासनकाल में वहुत से भारतीय प्रन्थों का अनुवाद हो चुका था। सूफी मत चस्तुतः भारतीय चेदान्त, यूनानी दर्शन (यूनानी दर्शन पर भी भारतीय प्रभाव पड़ा है) तथा कुरान मत का एक मिश्रित रूप है। सूफी मत का मुख्य सिद्धान्त है जीव, ब्रह्म व जगत की एकता। जीव व ब्रह्म की एकता वेदान्त का मुख्य विषय है। जगत व ब्रह्म की एकता (हक=ब्रह्म, खलक=जगत) विशिष्टाह ती वेदान्त का ही एक भाग है। पर जीव व ब्रह्म की एकता तो निश्चित रूप से सूफीमत में भारत से ही उधार ली गई है। भारत में आकर भी सूफी मत पर भारतीय-दर्शन का प्रभाव पड़ा, यहाँ आकर योग व वेदान्त का सम्पर्क सूफी मत से अत्यधिक वढ़ता गया।

मुगल साम्राच्य के पूर्व तुगलक वादशाहों ने संस्कृत के प्रन्थों का अनुवाद फारसी में कराया था। मुगल दरवार दार्शनिक चिन्ताओं के केन्द्र वनते गये। १६ वीं शताब्दी के पूर्व सूफियों का दर्शन प्रायः वाहरी प्रेरणाओं पर चलता रहा परन्तु मुगल काल में मौलिक जिन्तक उत्पन्न होते गये। शाहजहाँ की संरचकता में अब्दुल हकीम सियाल कोटी, और जाहिद (औरज्ञदंब के काल में) प्रसिद्ध मौलिक चिन्तक थे। परम्परावादियों में शाहयली उज्जा प्रख्यात दार्शनिक थे। वली उज्जा ने मुगल दरवारों तथा राज्य व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। गान्धी जी के भी पहले इसी दार्शनिक ने कहा था कि राजनी ति व धर्म को अलग-अलग नहीं मानना चाहिये, व्यक्ति व समाज में अन्तर न होना चाहिये।

सूफी-साधकों ने इस्लाम की तलवार के पीछे प्रेम के मार्ग से इस्लाम का प्रचार किया। इनके त्याग-मंय सादा जीवन का भारतीय जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने चमत्कार दिखाने में परम्परा से प्राप्त भारतीय अन्ध विश्वास से भी लाभ उठलया। पीर व मुर्शिदों की समाधियाँ पुजने लगीं।

इनमें चिश्ती सम्प्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध मुई-नुद्दीन चिश्ती (११४२ ई०—१२३६ ई०) अजमेरी ने सर्वप्रथम भारत में इस मत का प्रचार किया। मुहम्मद गोरी ने अजमेर में एक मस्जिद् इनके लिए बनवा दी थी, अजमेर की इस दरगाह को एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। इनके शिष्यों में 'काकी' प्रसिद्ध थे। निजामिया, साविरिया सुहंराबदीं, काद्रिया, नक्शवंदिया, मदारी, शत्तारी, उवैसी, कलकंद्रिया, मलायती आदि अनेक सूफी सम्प्रदाय हैं। जिनका विकास १२वीं शताब्दी के वाद भारत में होता रहा।

दार्शनिक दृष्टि से भारत में दो सम्प्रदाय मुख्य थे, (१) वजूदिहा ( अह तवादी) (२) शहूदिहा ( सर्वात्मवादी )। प्रथम मत के दार्शनिक यह विश्वास करते हैं कि सब कुछ बहा है उसके अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। दूसरा सम्प्रदाय यह मानता है कि यह सब प्रसार बहा का ही अंश है, उसी से बना है। प्रथम शङ्कराचार्य तथा दूसरा रामानुंज के अनुकूल पड़ता है। भारत में 'हुजबीरी' नामक सूकी दार्शनिक १२वीं शताब्दी में आया था। यह भी कहा जाता है कि स्वयं मंसूर यहाँ आया था। हुजबीरी लाहौर में रहा था।

उपर वताये गये अनेक सम्प्रदायों में कुछ वातें सामान्य रूप से मान्य हैं। उनका मतभेद प्रायः प्रयोग के समय आ पड़ता है। मनुष्य के भीतर आद्भुत शक्ति का निवास है, उसके भीतर सारी दुनिया (खलक) रहती है, अर्थात मनुष्य के पिएड में आत्मा व जड़ तत्व दोनों पदार्थ हैं। आत्मिक तत्व हैं—कलव=हृद्य, रूह=आत्मा, सिर्=चेतना, काफी=गुप्त तत्व, अक्रफा=अत्यधिक गुप्त तत्व। इनके अतिरिक्त पाँच प्रकार के अहङ्कार (नम्स) तथा चार महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जड़ तत्त्व हैं। उक्त आत्मिक (Spritual) तथा जड़ (Material) तत्त्वों के मिलने से मनुष्य की शुद्धता समाग्न हो जाती है, वह अपना शुद्ध स्वरूप भूल जाता है, ईश्वर तथा मनुष्य के वीच पर्दा पड़ जाना है।

आध्यात्मिक जीवन एक यात्रा है (तरीका) तथा साधक एक यात्री (सालिक) है। सोपान इस प्रकार हैं—

- ्र (१) शरीश्रत—इसमें साधक पश्चात्ताप करता है, श्रागे ईश्वरीय श्राज्ञा का पालन करने के लिये कटिवद्ध होता है।
- ं (२) तरीक़त—इसमें कर्म त्याग, पवित्रता तथा ईश्वर की स्मृति का श्रभ्यास किया जाता है।
  - ं (३) मारफत—इसमें चिन्तन व मूर्चिछतावस्था रहती है ताकि

ईश्वर व जीव के वीच में भिन्नता की भावना का नाश हो जाय और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाय।

(४) हकीकत—उक्त तीन अवस्थाओं को पार करने के वाद जीव का बहा से मिलन हो जाता है, इसे 'वस्ल' कहते हैं। यात्रा के अन्त में जीव को अद्भुत आनन्द व प्रकाश की प्राप्ति होती है। वजूिव्हा तो जीव व बहा का आत्यन्तिक मिलन वताते हैं और शुहू दिया मिलन-स्थिति का सापे चिक्र रूप से वर्णन करते हैं। वजुिदहा सम्प्रदाय में जगत का वर्णन शङ्कर की पद्धित पर हुआ है। बहा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को सत्ता नहीं है। जगत सत्य नहीं, किल्पत है। 'सत्य' नाम व रूपों से परे है। वह बहा स्वयं अपने आप, अपने से ही कीड़ा कर रहा है कहीं कोई अन्य वस्तु नहीं है, (He revealed Himself of Himself to Himself) अन्य जगत की वस्तुयें प्रतीयमान सत्ता रखती हैं जैसे कोई वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार मेहाभूतों का वस्त्र जीवात्मा पहन कर बहा से अन्यथा प्रतीत होता है। यह विवेचन शङ्कर के अद्धेतवाद का अनुकरण मात्र है। वजूिवहा सम्प्रदाय के दार्शनिक इच्न-अल-अरवी, तथा अन्दुल करम जिली के अनुगामी थे, इनमें 'अट्टुर्रहमान जामी' सवसे प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है।

श्रागे दारा-शिकोह ने सूफी दर्शन की व्याख्या की। दारा-शिकोह श्रीपनिपद-दर्शन तथा सूफीदर्शन को एक मानता है। दोनों 'ज्ञान' की सत्ता स्वीकार करते हैं, दोनों मानवीय व दिव्य ज्ञान में विश्वास करते हैं। मानवीय ज्ञान सामान्य ज्ञान है श्रीर दिव्य ज्ञान श्रन्तर्चेतना (Intuition) पर निर्भर है। प्रथम में इन्द्रियाँ सहायता करता है, दूसरे में जब ऐन्द्रिक ज्ञान सुप्त हो जाता है तब दिव्य ज्ञान होता है, सूफियों में इस दिव्य ज्ञान को 'हाल' की श्रवस्था माना जाता है। मूर्चिछतावस्था में श्रनेक श्रजौकिक श्रनुभव होते हैं, श्रौर ईश्वर से साचात्कार होता है। मानवीय ज्ञान को 'इल्म' तथा दूसरे को 'मारफत' कहते हैं।

दारा शिकोह के अनुसार हिन्दू व सूफी दोनों मतों में सत्य रूप ब्रह्म एक है और अद्वितीय है। इसे हिन्दू 'परम' तथा सूफी 'मुतलक्क' कहते हैं सत्यस्य सत्यम् या हकीकत-अल-हकीकत। इस ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ है वह मिध्या, कल्पना, माया, मौजूद स्म मौहम है। यह ब्रह्म अव्यक्त, वातिन तथा व्यक्त 'जाहिर' है। वह सर्वव्यापी, मुहीत तथा अन्तर्यामी, 'सारी' है। इस शक्ति को पहचान कर (मारफत) अहै त भावना का अभ्यास करने से अन्त में 'मैं वही हूँ' की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अन्तिम स्थिति तक पहुँचने के लिए भूमि या मिखलों की आवश्यकता होती है। वे मिखलों ये हैं—

(१) जागृतावस्था (नासूत), (२) स्वप्न (मलकूत), (३) सुपुप्ति (जबरूत), (४) तुरीय (लाहूत)। अन्तिम अवस्था में 'मैं' व 'तू' की भावना नष्ट हो जाती हैं, और साधक को 'सोऽहमस्मि' अर्थात् अन-अल-हक्त की अवस्था प्राप्त होती है जिसका अर्थ हैं—मैं वही हूँ। सुमनें व ब्रक्ष में कोई अन्तर नहीं है। मंसूर को यही अन्तिम स्थिति प्राप्त हो गई थी, जब उसने सूनी के ऊपर अन-अल-हक्त पुकारा था।

दारा शिकोह की उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि किस प्रकार शाहजहाँ के समय तक हिन्दू व सूफी दर्शन निकट आ रहे थे, और दोनों में समता खोज ली गई थी। यह तो समाज के उच्चर्या का प्रयन्न था, सममदार शासक वर्ग का। किन्तु जन-आन्ग्रोलनों में भी हिन्दू[ मुस्लिम एकता का भाव जागृत होगया था, जिससे दोनों जातियों की परस्पर कटुता बहुत कुछ कम होगई। सूफी आन्दोलन के साथ ही साथ मित्त-आन्दोलन का विकास हुआ। एक ओर कबीर, नानक, चैतन्य आदि थे तो दूसरी ओर जायसी, उस्मान व कुतवन। मक्तों के दो उद्देश्य थे—(१) उपासना में धार्मिक दम्म के विरुद्ध विद्रोह करना। भक्त हृदय की शुद्धता, सरलता, पविश्वता तथा प्रेम पर अधिक ध्यान देने लगे। बाह्य प्रदर्शन, रीति-रिवाज, किया-प्रक्रिया को वे महत्व न देते थे, नाम का जाप तथा ध्यान ही उनका सबस्व था। (२) मानव-मात्र की एकता, प्रेम व सेवा का प्रसार करना।

कवीर, नानक, तुकाराम आदि ने एकता, प्रेम व सेता का प्रचार किया, सूफी आन्दोलन भी प्रेम के वल पर फला फूला। उसने हिन्दुओं को हिन्दुओं की कहानियों में ही इस्लाम का सन्देश समभाया। अवतारवादी भृकों सूर-तुलसी चैतन्य आदि ने भी 'प्रेम' को ही साधना का आधार माना। भक्ति आन्दोलन ने शूद्र, स्त्री सवको धर्मा- विकार दिया, जाँति-पाँति, इन्हाइत की भावना की भी निन्दा की गई। एक सामान्य मानवताबाद का प्रचार भक्ति आन्दोलन ने किया। सूफी वर्म ने इसमें आवश्यक भाग लिया। सूफियों की प्रेम साधना ने भक्ति आन्दोलन को भी किसी सीमा तक प्रभावित किया।

सूफ़ी साधना और दर्शन—हम सूफी दर्शन के अनुसार जीव व वस के स्वरूप का ऐतिहासिक विकास दिखा चुके हैं, सूफी जीव को यून्ट तथा बस को नहीं की उपमा देते हैं। जिस प्रकार कतरा ( वून्ट ) द दरिया में कोई अन्तर नहीं, उसी प्रकार जीव व बस में कोई अन्तर नहीं। शुहू दिया सम्प्रदाय जो जगन को बस का ही प्रतिरूप मानता है, जगन को वर्फ तथा बन को जल की उपमा देता है। जैसे वर्फ पियल कर जल बन जाना है उसी, प्रकार जगत व बस में अमेद है।

साथना के सन्वन्य में हम चतुर्विष सोपानों का वर्णन कर चुके हैं इनके श्राविरिक्त सृफी सप्त सोपान श्रीर मानते हैं ये सप्त सोपान पश्चाताप (तोया), श्रात्म शुद्धि, दारित्र्य, नफस, का संयम, ईश्वर-1 विश्वास, जिक्र तथा ध्यान हैं, जायसी ने इन्हीं सात सोपानों तथा चार श्रवरथाश्चों (शरीश्रवत, तरीकत श्रादि) के लिये लिखा है—

चार बसेरे सीं बहें, सत सीं उतरे पार।

कुछ विद्वान उपर्यु क सात सोपानों को प्रारम्भिक तैयारी मानते हैं। जब रतनिस्ह पद्मावती की सौन्दर्य प्रशंसा हीरमन तोते से मुनता है तो पहले वह अपने पूर्व जीवन पर पश्चाताप करता है, फिर बेरान्य जाता है, जोगी वन कर बेमव को छोड़कर वह दिर वनता है, बेर्च व देश्वर विश्वास के साथ वह सन्तोष की पृत्ति घारण करके अटल रहता है, तभी वह पद्मावती के दर्शन का आनन्द उठा पाता है। वस्तुतः सापान (Stage) तथा रियार (State) में अन्तर साना गया है। उपर्यु क सतसोपान तथा चार संखिलें स्क्रीयमं के संन्यास धम तथा चरित्र सम्बन्धी अनुसासन को निर्देशित करने वाली स्थितियाँ हैं, इनसे आगे की या समानान्तर स्थितियाँ (States) 'हाल' कहलाती हैं। यह एक मनः स्थिति विशेष हैं। 'किताव-अल-स्मा' के अनुसार 'हाल' १० स्थितियों के समूह का नाम है। ये इस प्रकार हैं—

(१) ध्यान (२) ईश्वर की निकटता का अनुवत (३) ग्रेम (४)

भय (४) त्राशा (६) इच्छा (७) घनिष्टता (८) शान्ति (६) चिन्तन-(१०) निश्चिन्तता। सोपानों तथा स्थितियों में अन्तर यह है कि जहाँ हम सोपानों का अपने प्रयत्न से अतिक्रमण कर सकते हैं वहाँ 'स्थितियों' के लिये आध्यात्मिक आवेश, भाव-निमन्नता, गम्भीर अनुभूति तथा चित्तवृत्तियों की घोर अन्तम् खता की आवश्यकता होती है। स्थितियाँ प्रयत्न साध्य नहीं हैं वे स्वयंमें आती जाती रहती हैं सा कि का उनके ऊपर वश नहीं हैं:—

'They (States) descend from God in his heart without his being able to repel them when they come or to retain them when they go."%

साधना के सोपानों को पार कर लेने के पश्चात् ईश्वर साधक को इन स्थितियों में से गुजरने का अवसर देता है। इसके वाद ही ज्ञाता क्रेय को पहचान लेता है। इन अन्तिम स्थितियों को 'मारफत' और 'हकी कत' कहा गया है। यहाँ 'तालिव' (साधक) सच्चा ज्ञाता या 'आरिफ' वन जाता है और तब ज्ञाता व ज्ञेय का भेद मिट जाता है। ज्ञाता अपने स्वरूप को पहचानं लेता है, दोनों के वीच से 'पर्दा' हट जाता है। सांसारिक अनुभव नष्ट हो कर शुद्ध आध्याक्ष्मिक भूमि में विचरण करता हुआ साधक अन-अल-हक या 'सोऽहमस्मि' का अनुभव करता है। इन्द्वातीत अवस्था यही है। इस अवस्था में निमम्न रहकर सूकी साधक प्रायः अचेत हो जाते हैं। इस स्थित की तुलना 'खुमार (मस्ती) से भी की गई है, यह आध्यात्मिक नशा स्थायी रहता है।

इस स्थिति में जीव व बहा के मिलन को 'वस्ल' कहा जाता है। श्रीर इस त्यानन्दमय खुमार की अवस्था 'वडद' कहलाती है। ईश्वर के प्रति सबे 'इश्क' से ही यह 'वडद' तथा 'वस्ल' की स्थिति प्राप्त होती है।

१—सप्त सोपानों में गुजरता हुआ साधक कैसे वब्द व वस्त तक पहुँचता है—यह समम लेना आवश्यक है।

प्रथम स्थिति 'तोबा' की स्थिति है, अर्थात् पापों को छोड़ कर, सूकीमत में प्रवेश करना, यही 'तोबा' की स्थिति है। इसके भी तीन सोपान हैं—

<sup>\*</sup> The mystics of Islam. .

क-पश्चाताप-इससे 'ह्रह' में जागृति उत्पन्न होती है, पापी अपने पाप के विषय में सोचने लगता है।

ख—बह पापकर्मों को सहसा छोड़ देता है।

- ग—वह प्रतिज्ञा करता है कि अब वह इन सांसारिक कृत्यों में न फँसेगा। यदि वह प्रतिज्ञा की रज्ञा नहीं कर पाता तो पुनः प्रतिज्ञा करता है, इसी प्रकार अन्त में वह कभी न कभी सफल हो ही जाता है एक सूफी ने ७० वार प्रतिज्ञा तोड़ी, अन्तिम वार वह उसकी रज्ञा कर सका। क्या पापों से तोवा कर लेने के वाद पापों को याद करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें मूलना चाहिये। जब सारे सांसारिक अनुभवों को सायक मूल कर ईश्वर में निमन्न हो जाता है तो फिर पाप कहाँ रहेंगे ?
- २—सप्तसोपानों में दूसरा सोपान है आत्ससंयम या आत्म शुद्धि (Pargative stage) इसमें सायक, किसी शेख, पीर या सुरशिद (गुरु) को खोजकर उसकी देख रेख में अपने मन व इंद्रियों पर अनुशासन सीखता है। यह ट्रेनिङ्ग ३ वर्ष की होती है। इसमें अस-फल होने पर सायक को सम्प्रदाय में प्रविष्ट नहीं किया जाता। सफल होने पर उसे सूफियों के बख देदिये जाते हैं। यह पोशाक 'मराकत' कहलाती है। इस दशा में सायक को भिन्ना माँगना, जन सेवा आदि कार्य भी करने पहते हैं।
- ३—दारिद्रय—इस्लाम में भी एक प्रकार का 'नियतिवाद' प्रारम्भ से ही स्वीकृत रहा है कि मतुष्य के सारें कायों का अनुशासन खल्लाह करता है, मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं है। साधक को ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध न जाना चाहिये। सांसारिकता में निमम्न न होना मुख्य नियम है. कम से कम सांसारिक वस्तुओं का संप्रह ही दारित्य है, जो जैनियों के 'अपरिप्रह' से मिलता जुलता है। 'दाऊद' नामक साधक केवल एक चटाई और एक ईंट (तिकया) अपने पास रखता था। सूफी इस बाहरी त्याग के साथ आन्तरिक निस्पृहता को भी महत्व देते हैं।

सुफी फकीर तथा 'द्रवेश' हृद्य से इच्छा रूपी घन को अलग कर देते हैं तथा शरीर से उपसोग की सोसबी को अलग रखते हैं। यदि ईश्वर किसी सूफी को सम्पत्तिवान वना देते हैं तो वह मन से निर्तित रहने का अभ्यास करता है। दारा शिकोह ऐसा ही सूफी था।

४—नफ्स का समय (Self-morbification) प्रत्येक मनुष्य में आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, यही वासनायें हैं, (नफस) इनके ऊपर विजय पाना अनिवार्य है, ऐन्द्रिक प्रेम इसी का ही एक रूप है, साधक इस पर विजय प्राप्त करता है। 'नफ्स' का नाश संयम से ही सम्भव है। मौन, त्रत, एकान्तवास, चिन्तन आदि से वासनाओं के प्रवाह तथा इन्द्रियों की चक्रतता को रोका जाता है। इच्छाओं के दमन से 'रिदा' (सन्तोप) तथा 'तवझकुल' (विश्वास) की प्राप्ति होती है।

. ४ - ईश्वर में विश्वास - सूफी अपने को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। व्यापार, भोजन, श्रोषिध श्रादि की चिन्ता वे नहीं करते। वे विश्वास करना सीखते हैं कि उनका निश्चित छंश उन्हें अवश्य मिलेगा। विश्वास प्राप्ति के लिए अपने को ईश्वर का अंश सममना चाहिये। यह विश्वास का प्रथम चरण है। द्वितीय स्थिति में सूफी साधक पिता, माता, श्राता, भित्र आदि सब स्नेहियों से अधिक ईश्वर पर विश्वास करता है। तृनीय स्थिति में साधक श्रपने मन को ईश्वर से सम्युक्त करने का प्रयक्त करता है। द्वन्द्वों के तूफान में श्रप्रभावित रहता है। विश्वास से उसमें शक्ति का सक्चार हो जाता है।

'६—जिक ( Recollection )—ईश्वर का सदा स्मरण, सांसारिक वस्तुओं के विस्मरण में सहायता पहुँचाता है। इस सोपान में
साधक 'सुभान अञ्चाह, सुभान अञ्चाह' पुकारता है ( Glory to
Allah )। वह पुकारना है—'ला इलाह इला लाह' ( अर्थात अल्लाह
-को छोड़ कर अन्य कोई नहीं है ) इस प्रकार अल्लाह का जिक=चर्चा
या स्मरण आवश्यक है। दरवेशों में 'जिक' के कई स्वरूप प्रचलित रहे
हैं। गायन, नृत्य, सङ्गीत आदि को 'फ़ना' की स्थिति के लिये आवश्यक माना गया है। कुछ सूफी अपने शरीर को लकड़ी, ईंट आदि
से विभिन्न कष्ट देते रहते थे। भारत में आकर सूफी लोगों में योग की
साधभाओं का अभ्यास चल पड़ा था। जायसी तथा अन्य कियों ने
कवीर तथा नाथ-पन्थी यौगिक साधनाओं की यत्र-तत्र चर्चा की है।

(७) 'ध्यान' ( Meditation या मुराक्रवत ) बौद्धों के ध्यान या समाधि की तरह सूफियों में 'मुराक्रवत' प्रचलित थी। ध्यान के समय 'नूरी' का प्रत्येक रोम निष्कम्प रहता था, ऐसा कहा जाता है।

इन सप्त सोपानों को पार कर लेने के बाद साधक में 'यक़ीन' जागृत हो जाता है। उसकी कह का आंतरिक प्रकाश अनुभूत होने लगता है। कुरान में कहा गया है कि "अज़ाह स्वर्ग का प्रकाश है"। उसे हम भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। हृदय दर्पण है। उसमें वह प्रकाश प्रतिविग्चित हो सकता है, यदि वह साधना से स्वच्छ कर लिया गया हो। हृदय-दर्पण में इस प्रकाश की अनुभूति होने पर साधक में तत्व को पहचानने की शक्ति 'फिरासत' आ जाती है। 'फिरासत' को सारे ज्ञान का परिणाम कहा गया है। यह अल्लाह की छुपा से ही मिलती है। 'फिरासत' के द्वारा साधक केवल दिव्य सत्ता का ही चिंतन करता है, उसकी चेतना दिव्य सत्ता में लुप्त हो जाती है तब वह 'इहसान' की स्थिति को प्राप्त हो जाता है (The Station of well-doing)। कवियों ने इन स्थितियों का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया है, साधक चारों और एक ही दिव्य छटा देखने लगता है। वह जगत के सारे पदार्थों में केवल एक सत्ता के दर्शन करता है। उसे अपने चारों और वही सौन्दर्य, वही प्रकाश विखरा हुआ प्रतीत होता है।

सूफी धर्म का मुख्य सिद्धान्त 'फना' का सिद्धान्त है जबिक साधक की आत्मा, ब्रह्ममय हो जाती है तो स्वरूप-स्थिति हों जाती है। वेदान्त व सूफी धर्म यहाँ प्रायः एक ही स्तर पर हैं—(Wien the individual self is lost, the universal self is found) इसी को 'फना' कहते हैं। मिलन की स्थितियों को सूफियों ने कई भागों में वाँटा है:—

इनके अतिरिक्त 'गैवत्' आदि अन्य स्थितियाँ भी वतलाई गई हैं। मिलन की अवस्था में मूच्छी या आवेश की स्थिति का सूफी किवयों ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, कहीं इसे "देवी, रहस्यमय स्थिति कहा गया है जिसे अङ्घाह साधक को दान करता है और जिसमें निमन्न होकर अंश (रूह) अंशी से मिलकर एक हो जाता है" कहीं उसे "एक चिनगारी माना गया है जो रूह में भ्रमण करती है और जो प्रेम से उत्पन्न होती है"। 'फना' की अनेक व्याख्याएं हैं—

- (क)—इच्छाओं के नाश के पश्चात् आत्मा का ब्रह्म की ओर उन्मुख होना।
- (ख)—प्रत्यत्त अनुभव की स्थिति के वाद अलौकिक प्रत्यत्त की स्थिति को प्राप्त करना।
- (ग)—िचत्त का विचार-रहित हो जाना। 'फना' की अन्तिम स्थिति वह है जब यह चेतना भी नष्ट हो जाये कि "मैंने फना को प्राप्त कर लिया है"। इसी को सूफी 'फना-अल-फना' कहते हैं। इसके पश्चात् रहस्यवादी सूफी 'दिव्य-चेतना' का अविभाष्य अंश हो जाता है, यही वेदान्तियों के यहाँ 'तत्त्वमसि' की स्थिति है। इसे 'वका' कहते हैं। इसका अर्थ हैं 'ब्रह्म में निवास करना'।

'फना' की उक्त स्थितियों में 'क' स्थिति वौद्धों के 'निर्वाण' से साहश्य रखती है। यह इच्छाओं के अभाव की स्थिति है, दूसरी स्थिति स्वयं प्रकाश की स्थिति है और तीसरी दशा 'पूर्ण ऐक्य' की स्थिति है।

इस प्रकार साधना के सप्त सोपानों को पार कर के, फना एवं वका की स्थिति में आत्मा व परमात्मा का एक्य ही सूफी साधना का विषय है। इस 'ऐक्य' की स्थिति को 'वाकिफत' कहा गया है और साधक को 'वाकिफ?'। अब तक विश्ति अवस्थाओं, स्थितियों तथा विभिन्न लोकों को हम इस प्रकार रख सकते हैं '—

१ देखिये 'नायसी' नामक पी-एच० डी० उपाधि के लिए श्रागरा यूनी० द्वारा त्वीकृत किन्तु श्रप्रकाशित प्रवन्ध, ले० श्री नयदेव कुलश्रेष्ठ ।

| क्रम | <b>अ</b> वस्था | लोक                                        | यात्री (सात्तिक) | मुकामात   |      |                       |
|------|----------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|------|-----------------------|
|      |                |                                            | की संज्ञा        | अादि ।    | मध्य | श्चन्त                |
| 8    | शरीत्र्यत      | नासूत<br>(नरलोक)                           | मोमिन            | স্থান্তব্ | ×    | इश्क                  |
| २    | तरीकत          | मलकूत<br>(देवलोक)                          | सालिक            | इश्क      | जहद् | मारिफ                 |
| à    | मारिफ़्न       | जवरूत<br>(ऐश्वर्यलोक)                      | त्र्यारिफ        | मारिफ     | वद्द | हक्रीक़               |
| 8    | हक्रीकृत       | लाहूत एवं हाहूत<br>(माधुर्य और<br>सत्यलोक) | हक़              | हक़ीक़    | वस्ल | फ़्ना<br>तथा<br>यक्ता |

वहा, जीव और जगत—सूफी आत्मा को मानते हैं परन्तु आत्मा के दो भेद कर लेते हैं-१-इह, २-सिर्ग। इसके अतिरिक्त 'हृद्य' (क्रल्व) की सत्ता भी वे मानते हैं, साधना में इन तीनों अवयवों के अलग-अलग कार्य हैं—.

क़ल्ब-ईश्वर को जानना ।

रूह-ईश्वर को प्यार करना।

सिर-ईश्वर का चिन्तन करना।

इसमें 'कृत्व' वस्तुतः दिल से भिन्न कित्पत अवयव है। इसका कार्य भी बौद्धिक माना गया है, जहाँ बुद्धि ईश्वर को समभने में असम्भ हो जाता है। तर्क से ईश्वर नहीं समभा जा सकता, वह तो अनुभूति से जाना जाता है। सूफी साधक इसीलिए तार्किकों तथा शास्त्र के आधार पर वाद-विवाद करने वालों की खूब खबर लेते रहे हैं। ईश्वर तो स्वयं प्रकाश ज्ञान एवं अनुभूति का विषय है न कि पुस्तकीय ज्ञान तथा सीमित बुद्धि का। 'इत्म' (पुस्तकीय ज्ञान) उसे नहीं जान सकता, वह तो मारफृत या 'इरफान' से जाना जाता है। मारफृत का अर्थ ईश्वर से सम्बन्धित साचात ज्ञान है। जो स्वयं-प्रकाश्य है।

सूफी तथा सनातनी मुसलमान दोनों ईश्वर को एक मानते हैं, इस्लाम उसे असामान्य गुणवान तथा सर्वशक्तिमान मानता है, अर्थात् वैसा समर्थ श्रन्य कोई जीव नहीं हो सकता । वह सबका मालिक श्रीर सबसे वड़ा है, वह स्रष्टा श्रीर दाता है । परन्तु सूफी- मानता है कि ईश्वर शाश्वत सत्ता है जो जगत के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, श्रतः जगत विश्वह्म है, उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं । परन्तु प्रश्न यह है कि वह श्रन्ततः इस श्रनेकात्मक जगत के रूप में श्रमने को व्यक्त क्यों करता है ? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय दर्शन के श्रनुकरण पर ही दिया गया है—"उसने इच्छा की, एक से बहुत हो जाऊँ" । सुिफयों के श्रनुसार ईश्वर एक गुप्त निधि के समान है—उसने सोचा कि सुमसे सब परिचित हो जायें, श्रतः उसने सृष्टि निर्मित की । श्र

सूफियों के अनुसार प्रायः ईश्वर प्यार का इच्छुक है, वह जगत के रूप में अपने सौन्दर्य को अभिव्यक्त करता है। जगत के सारे पदार्थों में अपना सौन्दर्य नहीं है, सारा सौन्दर्य उसी एक दिव्य सत्ता का है।

इसी सम्बन्ध में जामी कहता है—'उस प्रेमिका ( दिव्य-सत्ता= श्रक्काह ) ने श्रद्ध्य एकान्त में श्रपना श्रवगुण्ठन खोल दिया, उसने श्रपने ही मुख को देखने के लिये द्र्पण उठाया, उसने श्रपने सौन्दर्य को श्रपने ही सम्मुख प्रदर्शित किया। वह दृष्य भी है श्रीर दृष्टाभी, केवल उसी की श्रांखें सारे विश्व को देख रही हैं। सृष्टि के पूर्व एक ही तत्व था, है त

<sup>\* &</sup>quot;Being can only be known through not-being wherein as in a mirror Being is reflected and this reflection is the phenomenal universe".

साथ ही सृष्टि को "सौन्दर्य का प्रसार" इस प्रकार माना गया है-

God is the Soul reality (आजहरू) and is above all names and definitions. He is not only absolute Being, but also Absolute good, and therefore Absolute Beautiful. It is the nature of beauty to desire manifestation, the phenonlenal universe is the result of this desire.

—Ency clopaedia of Britanica

न था। मेरे, तेरे का भाव न था, सब शून्य था, फिर भी उसने इच्छा की कि वह दर्पण के रूप में अपने को बदल दे। .......उसके शाश्वत दिव्य गुण ही इस अनेकात्मक जगत के रूपमें बदल गये। जहाँ भी सौन्दर्य दिखाई पड़ता है, प्रेम साथ ही प्रतीत होने लगता है। जब सौन्दर्य गुलाबी गालों में मलकता है तो प्रेम अपनी मशाल उसी सौन्दर्य की चिनेगारी से जला लेता है। .....सौन्दर्य तथा प्रेम शरीर व प्राण के समान हैं, सौन्दर्य कोप है और प्रेम बहुमूल्य रहा है, ये दोनों आरम्भ से ही साथ रहे हैं। + इससे ये बातें स्पष्ट हैं—

१—प्रधिकतर सूको जगत को बद्ध की अभिव्यक्ति मानते हैं। रामानुज व बद्धम यहाँ सूफियों के साथ हैं।

२-- त्रह्म व जीव में तात्त्विक एकता है।

३—सूफी प्रतिविम्यवादी हैं, शङ्कर की तरह श्रवच्छेदकवादी नहीं । अ

४— त्रश्च प्रेय ती है, जीव प्रेमी। त्रह्म सौन्द्र्य युक्त है, जीव प्रेम युक्त। प्रेम से सौन्द्र्य को खोजा जा सकता है।

४— हम्म व जीन की एकता ही साधना का ध्येय है, जिसके लिए सांसारिकता का त्याग त्रावस्यक है।

इन्हीं तत्वों का प्रचार करने के लिये फारसी व भारतीय सूफी किवयों ने मसनवी-काव्य का स्वान किया था। जायसी में हमें उक्त तत्व पूर्णतया सुरिचत मिलते हैं जिन्हें हम यथा स्थान देखेंगे।

विशिष्टाह त मत भेदमय जगत को सत्य मानता है, क्योंकि वह वस्तुत: ब्रह्म के श्रवित् श्रंश की ही श्रिमिव्यक्ति है। सूफी ब्रह्म के स्वगत भेद को नहीं मानते। ब्रह्म जगत के रूप में श्रिमिव्यक्त होकर भी, उससे श्रवग रहता है, इसिलये जामी कहता है कि यह सब भेद-मय जगत 'हक़' ही है।

"All limitations and all multiplicity is the Real ( हक ) on the other hand, viewed in his aspect of mul-

<sup>+</sup>The mystis of Islam.

क्षे इन दोनो के अन्तर के लिये देखिये 'वेदान्त' तकरण।

tiplicity and plurality, under which he displays himself when clothed with phenomena. He is the whole created universe. Threfore the universe is the outward visible expression of the Real, and the Real is the inner unseen reality of the universe."

मुहम्मद उस दिन्य न्यापक सत्ता का प्रकाश है। वह सृष्टि के पूर्व भी था। वह जीवन का स्रोत है, वह पूर्ण मनुष्य है, उसमें सारे दिन्य गुण विद्यमान हैं, अतः जो उसे पहचान लेता है वह अल्लाह को पहचान लेता है। मुहम्मद को सूफियों ने इस प्रकार ईश्वर का प्रकाश कहकर स्वीकार कर लिया है यद्यपि प्रारम्भ में सूफी मत के साधक मुहम्मद के नियम-प्रधान धर्म के विद्रोही थे। भारत में सूफियों को यह समन्वय परम्परा से मिल चुका था अतः वे मुहम्मद के गुण गाते हुये पाये जाते हैं। जायसी ने भी उनका गुण गान किया है। यह विश्वास का आह हथा।

सूफी मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में श्रेष्ठतम् रचना है। मनुष्य ईश्वर की प्रतिकृति हैं, जो वस्तु उसमें नहीं है, उसे वह नहीं जान सकता। मनुष्य ईश्वर का नेत्र है, वह मनुष्य के द्वारा जगत को देखता है। मनुष्य ईश्वर का नेत्र है, वह मनुष्य के द्वारा जगत को देखता है। मनुष्य ईश्वर के निकट है। प्रश्नयह है कि जब जगत सुन्दर और श्रमुन्दर दोनों रूप रखता है। मनुष्य में भी दुर्वजतायों और दोष हैं, तब क्या ये दोप निर्दोष ब्रह्म से उत्पन्न हुये हैं ? इसके उत्तर विभिन्न सूफियों ने विभिन्न प्रकार से दिये हैं। श्रधिकांशतः पाप की सत्ता स्वीकृत नहीं की जाती, या पाप को शून्य से उत्पन्न मानते हैं। सृष्टि के पहले (Non-being) शून्य की स्थिति थी। उसी से पापादि तत्त्व उत्पन्न हुये हैं, श्रतः वे श्रवास्तविक हैं। स्पष्ट है कि सूफी जगत की व्याख्या सन्तोप जनक नहीं कर सके। प्रतिविम्बवाद स्वयं एक दोष पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाता है।

यह भी कहा गया है कि जगत चित्र है, ब्रह्म चित्रकार । यदि चित्र में बुराई है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह दोष चित्रकार में भी है पर यह उत्तर भी सन्तोषजनक नहीं है। रूमी ने यह कहा है कि 'बुराई' वस्तुत: प्रतीयमान सत्य है, और वह भी अच्छाई के लिए ही है। सृष्टि में कोई वस्तु पूर्णतया दोपपूर्ण नहीं है। तब इस बुराई से भरे संसार में हम उस दिव्यता को कैसे खोज सकते हैं। रूमी के मत से केवल प्रेम द्वारा ब्रह्म की खोज की जा सकती है। अन्य कोई मार्ग नहीं है।

प्रेम को माध्यम मान लेने से सूफी कविता में श्रलौिक प्रेम का वर्णन लौकिक प्रेम की पद्धित पर होने लगा था। 'इन्त-श्रल-श्ररवी' नामक प्रसिद्ध सूफी किन पर यह आचेप हुआ था कि उसने अपनी किवताओं में अपनी लौकिक प्रेमिका का वर्णन किया है। 'श्ररवी' ने इस श्रम का निवारण करने के लिए आचेपकर्ताओं की कटु भर्सना की थी। श्ररवी की एक कविता का मान यह है:—

"वह सुन्दर सुकुमारी कितनी सुन्दर है ? उसकी प्रभा भन्ध-कार में भटकने वाले यात्री के लिए दीपक के समान है, वह केशों के आवरण में छिपे हुए मोती के समान है, वह मोती जिसके लिए हमारा 'विचार' सागर की गहराइयों में डूब कर वहीं का हो रहता है। जो उसे देखता है, वह उसे मरु-प्रदेश की सुन्दर हरिणी के समान समफता है क्योंकि उसका कंठ सुन्दर है, उसकी मधुर चेष्टायें मार्मिक हैं" श्र

इस प्रतीकात्मक रौली के द्वारा ही सूफी उस दिव्य सत्ता की खोर संकेत करते हैं। जायसी ने 'पद्मावत' में नागमती के सौन्दर्य का ऐसा ही खाकर्पक वर्णन करते हुये उस खनन्त सौन्दर्य की छोर मधुर संकेत किये हैं। दिव्य-सत्ता की मलक पाकर मुग्ध होने वाले सूफियों के लिये इस प्रतीकात्मक रौली को छोड़ कर खन्य कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि खलौकिक खनुमूति का वर्णन प्रत्यत्त पद्धति पर नहीं किया जा सकता। यह प्रतीकात्मकता या व्यखना की पद्धति साधना के खनुसार विभिन्न प्रकार की है। यदि साधक कि है, तो मानवीय प्रेम के उद्गारों के माध्यम से ही वह दिव्य प्रेम को संकेतित करेगा यथा उमर खैयाम व उद् के किवयों ने किया है। ऐसे किव जब यह कहते हैं कि "राराव पियो, सारे वन्धन तोड़ डालो" तो उसका खर्थ यह होगा कि "मौतिक खावरण छोड़ दो खौर खपनी रूह की खाध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने दो।"

योरोपियन आलोचकों ने सूफियों की शृङ्गारिक-अनुभूतियों के सममने में असमर्थ होकर ही कहा था कि सूफी कविता में राराव व यौन-

<sup>\*</sup> Wherever you turn there is a face of Allah,

भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह ठीक है कि सच्चे सूफियों के साथ-साथ अनेक दुराचारियों ने भी शराब, व यौन-पिपासा के गीत गाये, परन्तु सूफी काव्य से इसकी महानता घटती नहीं है। ऐसे ही प्रवंचकों को फटकारते हुये इब्न-अरबी ने लिखा था:—

Love, qua love is one and the Same reality to those Arab lovers and to me; but the objects of our love are different, for, they loved a phenomenon, whereas I love the Real. They are a pattern to us because god only afflicted them with love for human beings in order that might show, by means of them, the falseness of those who pretended to love Him, and yet feel no such transport and rapture in loving him as deprived those enamoured men of their reason and made them unconscious of themselves.

जलालुदीन रूमी ने कहा है कि प्रेम हमारे अभिमान और आत्म-प्रवंचना की औपिध है, सारी दुर्वलताओं का सुधार प्रेम से हो जाता है। किन्तु यह 'प्रेम' का मार्ग कायरों के लिये नहीं है, इसके लिये साहस, धर्य, नि:स्वार्थता, संतार-त्याग, इच्छा-नाश, तथा समर्पण की आवश्यकता है। नूरी, रक्म, तथा अन्य सूफियों को इसी प्रेम के लिये प्राण त्याग करने पड़े थे।

सूफी लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम का सोपान मानते हैं, लैला मजनू, यूसुफ जुलैखा, गुल व बुलबुल आदि के उदाहरण इसी आधार पर दिये जाते हैं। 'हुजबीरी' ने बताया है कि लौकिक प्रेम चित्त को एक वस्तु पर एकत्रित करने के लिये आवश्यक होता है। मजनू ने इसीलिये लैला पर अपना चित्त स्थिर किया था, वह अपनी प्रेमिका में सारे विश्व को देखा करता था। पद्मावत में रतनसेन की भी यही स्थिति दिखाई गई है। मजनू लैला से प्रेम करते करते उसी अलौकिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लौकिक प्रेम की तीन्नता अलौकिक प्रेम की मूर्च्छा व उन्माद में बदल जाती है, यही 'फना' की स्थिति है। इसके बाद साधक को बका' की स्थित प्राप्त हो जाती है।

<sup>&</sup>amp; The mysties of Islam,

## जायसी की विचारधारा

वहा, जीव, जगत-जिस प्रकार भारतीय दार्शनिक श्रुतियों में अपने सिद्धान्तों का स्रोत खोजते थे उसी प्रकार सुफियों के दर्शन का त्र्याधार कुरान था । इमाम गजाली के वाद सभी सुफी कवि श्रपनी प्रत्येक धारणा का समर्थन कुरान की आयतों से करते दिखाई पड़ते हैं। किन्तु जैसा हमने पहले देखा है, कुरान में एकेश्वरवाद का प्रति-पादन है, ऋद्देतवाद का नहीं। अतः सूफियों ने जहाँ ऋद्देतवाद का वर्णन किया है वहाँ एक ओर तो वे कुरान के एकेश्वरवाद को सर्वथा नहीं ख़ोड़ते और दूसरी ओर वे भारतीय श्रद्ध तवाद तक जा पहुँचते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण जायसी में हमें दोनों मत एक साथ प्रतिपादित दिखाई पड़ते हैं, साथ ही भारतीय वैदान्त के शाङ्कर वेदान्त-श्चन्तर्गत श्रवच्छेद्कवाद, प्रतिविम्बवाद तथा रामानुजीय विशिष्टाद्वैत वाद इन तीनों मतों के समर्थक कथम मिल जाते हैं। तब सहज ही प्रश्न होता है कि अन्ततः जायसी का मुख्य सिद्धान्त क्या था ? प्रायः कहा गया है कि जायसी अपनी सारप्राहिशी प्रवृत्ति के कारण सभी मतों का क्र्णन कर जाते हैं ख्रौर इसलिये उनकी विचार-धारा में श्रसम्बद्धता है। अ स्वयं 'तसन्वुफ' में कुछ वातों के विषय में निश्चितता नहीं है यथा जगत की व्याख्या के सम्बन्ध में। कभी सूफी जगत की 'अध्यास' मानते हैं, कभी प्रतिविम्ब मात्र, कभी रामानुजीय पद्धति स्वीकार करते हैं ऋौर कभी 'कार्य कारणवाद' को मानते हैं। तब जायसी की निश्चित विचार धारा की खोज का प्रश्न और भी जटिल हो जाता है।

वेदान्त के श्रवुसार ब्रह्म ही जगत का निमित्त व उपादान कारण है। जगत के निर्माण के लिये कहीं वाहर से उपकरण नहीं लाये

<sup>#</sup> देखिये 'जायसी'--जयदेव कुलश्रेष्ठ |

जाते, स्वयं ब्रह्म श्रपनी शक्ति से उसे उत्पन्न करता है। प्रश्न यह है कि तब उस सत्ता का रूप क्या है ?

जायसी निश्चित रूप से प्रतिबिम्बवादी थे, प्रतिविम्बवाद के अनुसार बहा बिम्ब है। जगत रूपी परदे में उस परम सत्ता की छाया पड़ती है, ये जो अनेक जीव दिखाई पड़ रहे हैं वे वस्तुतः उसी परम सत्ता के ही रूप हैं, एक के अनेक रूप। यथा सूर्य आकाश में दीप्तमान होने पर भूतल स्थित सहस्त्रों घटों में अपना प्रतिबिम्ब डालता है, तब प्रत्येक घट में एक-एक सूर्य दिखाई पड़ता है। फिर जैसा घटें का जल होगा उसी रँग का सूर्य दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार इस संसार में जो अनेक जीव दिश्गोचर होते हैं वे वस्तुतः ब्रह्म के ही प्रतिबिम्ब हैं। जैसे घट फूट जाने पर सूर्य का प्रतिबिम्ब सूर्य में ही समा जाता है उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म में समा जाते हैं, उनकी अलग सत्ता नहीं है। जगत की भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह तो केवल ब्रह्म की आत्म कीड़ा का माध्यम मात्र है। ब्रह्म अपनी शक्ति से उसे उत्पन्न कर उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखता है।

गगरी सहस पचास, जो कोड पानी भरि घरें। सूरज दिपे अकास, मुहमद सब मँह देखिये।

जिस प्रकार घट का जल, जल स्थित प्रतिविम्ब को तथा विम्ब सूर्य को कलुषित नहीं कर सकता, इसी प्रकार जगत के मूल में एक शुद्ध, नित्य, निर्लिप्त सत्ता रहती है। सत्ता के सर्वव्यापकत्व के सम्बन्ध में सभी सूफी एक मत हैं। अतः जायसी को भी इस सम्बन्ध में कोई सम्देह नहीं है। सूफियों के लिए जगत विज्ञानवादी वौद्धों के समान स्वप्न में देखे गये पदार्थों के समान नहीं है। अन्तर्चेतना के साथ-साथ सूफी बहिर्जगत की सत्ता भी स्वीकार करते हैं। यहीं जायसी में विशिष्टाद्वेत आजाता है। प्रश्न यह है कि यह पर्दा (जगत) विवर्त है या विकार। यदि विवर्त है तो जायसी शांकर वेदान्ती हैं और यदि विकार है तो रामानुजीय। सूफियों में दोनों मतों के दार्शनिक सम्प्र-दांच रहे हैं यह हमने दिखाया है। परन्तु जायसी क्या मानते थे, जगत विकार है या विवर्त है या विवर्त ?

हुमने पीछे कहा है कि सूफियों में 'वजूदिहा' और 'शहूदिया'

दो प्रमुख सम्प्रदाय थे। प्रथम सम्प्रदाय शाङ्कर वेदान्त के अनुकरण पर जगत को भ्रान्ति मानकर 'कार्य कारणवाद' को (Theory of causation) नहीं मानता, विवर्त को मानता है। दाराशिकोह भी ऐसा ही दार्शनिक था, परन्तु दूसरे शहूदिया सम्प्रदाय में जगत को ईश्वर का अंश माना जाता है। अतः जगत रज्जु में सर्प की भ्रान्ति के समान कल्पित सत्ता नहीं है, वह ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। इस दृष्टि से ब्रह्म विश्व रूप है। ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। वही सत्ता दृश्य भी है (जगत) और वही दृशा भी। दृश्य और दृशा दोनों की एकता है, यही है वह 'सर्ववाद' जिसे जायसी ने स्वीकार किया है। इसिलए सूफी किव प्रकृति के सौन्दर्य का वर्णन करते हैं, और उसे ब्रह्म के सौन्दर्य का ही प्रतिविन्व मानते हैं। अतः प्रतिविन्ववाद के ही अनुसार 'स्तुति खण्ड' में 'ब्रह्म' का रूप वर्णित हुआ है—

श्रति श्रपार करता कर करना, वरनि न कोई पावै वरना।

× × × ×

जीभ नाहिं, पे जिये गुसाईं, कर नाहीं पे करे सवाईं। नयन नाहिं पे सब कुछ देखा, कीन भाँति अस जाय वितेखा। ना स्रोहि ठाउँ न स्रोहि विन ठाऊँ, रूप रेख विन निरमल नाऊँ।

> ना वह मिला, न वेहरा, ऐस रहा भरपूर। दीठवन्त कहँ नियरे, श्रंध मूरखर्हि दूर।

इस प्रकार वह सत्ता अन्तर्यामी भी है और सर्वातीत भी। यही सत्ता जगतरूपी परदे में अपना प्रतिविम्य डालती है। जगत की प्रत्येक वस्तु में इसका प्रतिविम्य पड़ता है। 'दृष्टियन्त' उसे देख सकता है, मूर्ख नहीं। प्रश्न होगा, परदा सत् है या असत्, या दोनों से परे अनिर्वनिय १ सूफी इसे शङ्कर की तरह स्पष्ट नहीं कहते परन्तु निश्चित रूप से वे जगत रूपी परदे का अस्तित्य स्वीकार करते हैं। तात्त्विक दृष्टि से परदा इसलिए है कि वह ब्रह्म व जीव के वीच व्यवधान बनता है। साथ ही यदि वह परदा न होता तो ब्रह्म का आभास किस प्रकार दिखाई पड़ता। अतः परदे को भेद कर सत्ता को पहचान लेने वाले के लिए परदा नहीं है—

देखि एक कौतिक हों रहा, रहा अन्तर पट, पै नहिं अहा।

चतः स्पष्ट है कि जायसी के लिये नाम रूपात्मक यह परदा नाश-वान है, चिस्पर है। यह त्रिकालावाधित सत्ता नहीं है, परन्तु वर्तमान में उसकी सत्ता चवश्य है, चादि सत्ता जिस द्र्पण में च्रपना मुख़ देखती है वह च्यसुन्दर नहीं हो सकता च्रतः जल (जगत) च्यौर जल में च्यामासित प्रतिविक्त्व दोनों सुन्दर हैं। यहाँ जायसी प्रतिविक्त्ववादी वेदान्ती के समान जगत रूपी छाया की च्यस्ता का ही वर्णन नहीं करते उसकी सुन्दरता का भी वर्णन करते हैं। 'प्रसाद' जी भी पर्दे की सुन्दरता से परिचित थे—

. "सुन्दरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है ?"

वायसी के लिए जगत 'भ्रम' नहीं है, नश्वर व अस्थिर अवश्य है। अतः जहाँ जायसी 'नास्ति, नास्ति' की चर्चा करते हैं वहाँ सममना वह चाहिये कि वह नश्वरता की ओर संकेत करते हैं। ब्रह्म व जीव के साथ जगत भी सत्य है, क्यों कि ब्रह्म ही अपने दर्शन के लिए स्वयं द्र्पेण या परदा वन जाता है। अतः यहाँ सव कुछ ब्रह्मह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, शङ्कर के यहाँ 'माया' ब्रह्म हम नहीं है, वह उससे सर्वथा भिन्न वस्तु है, भावात्मक और त्रिगुणात्मक। जो लोग जायसी को शाङ्कर वेदान्ती सिद्ध करते हैं उन्हें यह अन्तर देखना चाहिए। शुक्क जी ने भी अन्त में यही स्वीकार किया है। यद्यपि वे कवीर व जायसी दोनों की दार्शनिक धारणओं को एक 'अनिश्चित मिश्रण' मान वैठे हैं और उसका कारण उक्त दोनों किवयों की सारप्राहिणी प्रवृत्ति वत्त्वाते हैं। ''इसीसे आगे चल कर इन्होंने चित्तत्व के समुद्र से नो असंख्य प्रकार के शरीरों के भीतर जीव-विन्दुओं की वर्षा कराई है, वह शुद्ध वेदान्त के अपरिच्छन्न चित् के अनकूल नहीं है, विशिष्टाद्ध त भावना से ही मेल खाती हैं।" × इसके वाद शुक्क जी कहते हैं—

"इस प्रकार के कई परस्पर भिन्न सिद्धातों की मलक से यह लिचत होता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनके तर्क छौर ब्रह्म जिज्ञासा का फल नहीं हैं, उनकी सारग्राहिणी और उदार भावुकता का फल है, उनके छनन्य प्रेम का फल है"। परन्तु हम सूफी दर्शन की परम्परा में जायसी को रखकर स्पष्ट देख सकते हैं कि सूफी 'शहू-

<sup>×</sup> जायसी ग्रन्थावली भूमिका पृष्ठ २०३

विया' शिविर के विचारक थे, श्रतः उसके अनुकूल पढ़ने वाली भार-तीय धारणाओं को ही उन्होंने स्वीकार किया, विपरीत धारणाओं को नहीं। जायसी सुफीमत के सजग प्रचारक थे श्रतः यह मानना कि जायसी में परस्पर विरोधी मत हैं, सुफी दर्शन की परम्परा को स्वीकार न करना है। 'जगत' के सम्बन्ध में स्पष्ट मत सुफियों ने नहीं दिया है। यही श्रस्पष्टता हमें सभी सूफी कवियों में थोड़ी बहुत मिलती है। परन्तु जिस दङ्ग से उन्होंने बस्तु जगत व बहा और जीव को सममाया है, उसका आधार प्रतिविम्बवाद तथा सर्ववाद है, न कि शङ्कर का अवच्छे-दक्वाद । श्रतः जायसी की धारणाओं का श्रपना विशिष्ट रूप है। तो जायसी जगत (दपर्ण या परदा) को ब्रह्म का ही श्रंश मानते हैं। किस प्रकार ?

जायसी के ऋतुसार ब्रह्म केवल शाखत सत्ता नहीं है, वह शिव और सुन्दर भी है। सोन्दर्य (त्रह्म) का यह स्वभाव है कि यह अपने को व्यक्त करना चाहता है। भौतिक जगत इसी इच्छा का परिणाम है। अतः जगत ब्रह्म रूप सौन्दर्भ का स्थूल श्रंश है, सूद्म श्रंश जीव। इस प्रकार जीव व जगत के रूप में ब्रह्म अपने को व्यक्त करके भी उससे परे रहता है क्योंकि वह अन्तर्यामी भी है और सर्वातीत भी। सूदम अंश चित् अंश है और जगत अचित् श्रंश । चिन् श्रंश, इस श्रचित् श्रंश जगत के माध्यम से ही सर्वान्तर्यामी सत्, चित्, त्रानन्दमय त्रक्ष को सम्फ सकता है। त्रतः जगत् नश्वर अस्थिर होने पर भी भ्रान्ति मात्र नहीं है जैसा कि शङ्कर मानते हैं। परन्तु साथ ही जायली में रामानुजीय दर्शन का भी एक विशेष रूप ही दिखाई पड़ता है। रामानुज जीव व ब्रह्म का भेद स्वीकार करते हैं, सूफी जीव व त्रस में किसी प्रकार का वात्विक भेद नहीं मानते, परन्तु जगत को भ्रान्तिमय भी नहीं मानते । जैसा कि तुलसी ने शांकरमत व रामानुज सत का अपने दङ्ग से प्रयोग किया है ठीक उसी प्रकार जायसी आदि सूफियों ने भी। जायसी के सन्वन्य में भ्रान्ति का कारण है, 'हल्लाज' (मेंसूर) तथा जामी (१४ वीं शती) के वीच के विकास को न देखना। शुक्तजों ने 'हल्लाज' का विवेचन वो किया है, वेदान्तव उसमें अन्तर मी दिखाया है परन्तु उसके वार के दार्शनिकों का विवेचन नहीं किया, जिन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत व मुक्ति की समस्याओं को प्रतिविन्यवाद व

सर्ववार के आबार पर सनकाया है। शुक्रकी ने इहा है कि हहास इकि की कवस्था में कीव व ब्रह्म में अन्तर सानदा है, परनु पीड़े के सूक्तियों में वह अन्तर नहीं दिलाई पड़ता। यही बाद हमें वायची में निवरी है। पीड़े के सुवियों ने साक वहा है कि हहान को चूली पर इस्रक्षिये चड़ाया गया क्योंकि उसमें 'है उदा' वनी हुई थी अन्यया वह 'एकटा' की स्थिति की घोषणा न करता। एकता की स्पिति में रहस्य की घोषणा नहीं हो सकती। क्रतः हहात के बाद का सूजी चिन्तन हो जायसी में प्रतिविन्तित हुआ है। क्योंकि हहाज क्तनाओं का घोर सह था, वानयकी वार्यनिक था और बायकी द्किल पन्धी सूकी हैं अटः उनमें इस्लान की आचारवादिता, दुहन्मद के प्रति मक्ति, इरान व शरी प्रत के प्रति पूरी-दूरी निष्टा है। सारांश यह हैं कि दावसी में 'हहाज' के बाद का सूकी दरीन निलंदा है। इसमें स्वयं भारतीय सावनाओं का जिस विशेष दङ्गे से उपयोग कर हिया गया है उसकी कोर हमने संकेट किया है। यहाँ न तो शाह्यवार हो पूर्णत्प से स्वीकार किया तया है न विशिष्टाई तवाद ही। जनका प्रविविन्यवाद मी एक विशेष प्रकार का है। हमारे वहाँ प्रदिविन्यवाद नहीं यह स्का क्योंकि राशेनिक इंडि से वह एक रोप पूर्व दिखान था 🥸 परन्तु सुक्तियों ने उसी पर अपनी आधार शिला नहीं। सारतीय प्रतिविन्दवाद की सब से बड़ी कठिनाई यह है कि दि वस्तु सत्ता में प्रतिविन्तित दिन्त ही जीव है तो वस्तु के नट होने पर चीर भी नष्ट हो वायला। ऋदः प्रतिविन्दवार में जीव के प्रयत का प्रम ही नहीं रठदा। सूर्य गन्दे पानी में अदिविन्दिद होकर गन्दा ही दिखाई पड़ता है। यदि गन्त्रा पानी न रहे तो वह प्रतिविन्य वहाँ आयेगा, सूर्य में ही सना जादेगा या अन्यत्र ऋहीं स्थित रहेगा ? यदि सूर्य में स्थित हो जायगा वो ऋच्छे जह में स्थित प्रविविन्य तथा गन्दे नते में स्थित प्रविदिन्य में स्था अन्दर हैं ? किर बीद्यक्ता हो निर्तिप्त है चाहे वह किती प्रकार के वल में प्रतिविन्दित हो। ब्रक्त उसकी सुक्ति का प्रश उठता ही नहीं। साथ ही प्रतिविन्दितवाद में जीवारना को ब्रह्म की प्रतिच्छाया नानने का क्या यह है कि जीव व तह में नेव है। इन कठिनाइयों के कारल देशन्दी। दीव को। वट स्थित बाकाश के समान

इतिथे देशत प्रश्राः

अोर ब्रह्म को घट के वाहर स्थित महाकाश के समान मानते हैं जो अधिक हिंद्ध सङ्गत है। परन्तु स्फियों को प्रतिविद्यवाद की ये कठिनाइयाँ अतुमव ही नहीं हुई । स्फियों के यहाँ उतनी छानवीन नहीं हुई अतः उनके अतुसार जीव जगत दोनों उसी की प्रतिच्छाया हैं, जगत में जोकि स्वयं ब्रह्म रूप है, ब्रह्म अपना दर्शन जीवहम से करता है, अतः यहाँ न तो जगत ही आन्दिमय है, न जीव। हाँ यह ठीक है कि जगत को ब्रह्म ने आवरण रूप बनाया है जो चेतन सत्ता की ओर हमें नहीं बदने देता, यह जीव व ब्रह्म के बीच परदा बन जाता है, अवरोधक पर्दा। अभिमानी जीव जगत को ही शास्त्रत और अमादि समकता है, यह नहीं समकता कि जगत तो परिवर्तनशील, असार, जड़ तत्त्व है किन्तु उसके मीतर जगदातमा अपनी कलक दिखा रहा है। इस 'मलक' को पाकर जीवातमा निहाल हो उठता है और वह उसी 'हुस्न' या सौन्दर्य की प्यास में तड़पने लगता है। जगत की वस्तुयें जो आसिक उत्पन्न करने वाली हैं, त्याच्य हो जाती हैं, अभिमान और हैं तता मिट जाती हैं।

इसी प्रतिविन्यवाद को जायली ने स्वीकार किया है, जिसमें जगत को भ्रम नहीं माना जाता। मुस्लिम एकेश्वरवाद को सर्ववाद का रूप देकर सूफियों ने स्वीकार किया था। कुरान की श्रपने दङ्ग से व्याख्या कर उन्होंने जगत, जीव क ब्रह्म की समस्या मुलका ली थी। यही प्रवृत्ति जायसी में भी मिलती है—

आपुहि आप नो देखें वहा, आपिन प्रभुता आप सो कहा। सबै नगत दरपन के लेखा, आपुहि दरपन, आपिह देखा। आपुहि वन और आप पखेरू, आपुहि सौना, आप अहेरू। आपुहि पुहुप, फ़्लि वन फुलें, आपुहि भँवर, वास रस भूले। आपुहि घट घट मँह मुख चाहें, आपुहि आपन रूप सराहे।

> दरपन वालक हाथ, मुख देखें, दूसर गने। तस मा दुह इक साथ, मुहमद एके जानिये।

इस चढ़रण से स्पष्ट है कि वर्षण या परवा भी वही है और इसमें अपना मुख देखने वाला भी वही है। जगत व जीव उसी एक सत्ता के प्रतिरूप हैं। त्रहा व जड़ जगत की एकता को रामानुज ने त्रहा से स्वगत भेद करके समभाया था, एक ही त्रहा के दो भेद कर लिये गये—(१) चित् (२) अचित्। अचित् तत्त्व ही जगत के रूप में वदल गया। जायसी को त्रहा के इन भेदों के मानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, न अन्य सूफियों ने ऐसे भेद किये हैं, वे तो एक ही वात कहते हैं कि जगत त्रहा रूप है कैसे ? इसका उत्तर केवल यह है कि गुप्त निधि के समान त्रहा के अपना प्रकाश करना चाहा। अतः उसने जड़ जगत व चेतन जीव के रूप में अपने को बदल लिया वही जीव वन गया, और वही दर्पण। इसके लिये यह कल्पना सूफियों ने नहीं की कि तत्त्वतः त्रहा के स्वगत भेद हैं क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता का सिद्धान्त जो उनके पास था। 'कुरान' कहती है कि वह सब कुछ कर सकता है अतः 'त्रहा' जड़ रूप में भी वदल सकता है अतः चेतन अंस के रूप में भी रह सकता है और साथ ही इन दोनों से परे भी रह सकता है। सर्व शिकमत्ता का सिद्धान्त स्वीकार करने के कारण उलसन की कोई आवश्यकता ही नहीं, निम्वार्क और बक्षम को भी इसीलिये कोई कठिनाई नहीं पड़ी थी।

सृक्षियों ने विशिष्टाद्वेत मत के अनुसार 'जीव' को अगु रूप भी नहीं माना। वे तो जीव व ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई भी भेद मानने को प्रस्तुत नहीं हैं, केवल अज्ञान के कारण जीव अपना ब्रह्म रूप भूल गया है, यही दुःख सुख का क़ारण है। जीव का अपने को ब्रह्म सम-भाने लगना ही मुक्ति है, ब्रह्मवत् हो जाना नहीं। ("बुन्दिहें बुंद समान, यह अचरज कासौ कहौं, जो हेरा सो हेरान, मुहमद आपुहिं श्राप मँह")। सूकियों ने वेदान्तियों की तरह वाल की खाल नहीं निकाली। जगत को ब्रह्म रूप मानना, ब्रह्म को सब भेदों से घरे मानना, जीव व ब्रह्म की एकता स्वीकार करना, आदि मतों में जायसी ठीक सूफी परस्परा में त्राते हैं, उससे अलग नहीं होते । उनमें विपरीत सिद्धान्तों का अनुचित मिश्रण नहीं है, सूफीदर्शन की उदारता उनकी उद्गरता है, उसकी अस्पष्टता जायसी की अस्पष्टता है, उसके सिद्धान्त जायसी के सिद्धान्त हैं। सारांश यह है कि सूफी व जायसी सर्ववादी तथा प्रतिविम्बवादी हैं। जायसी को व्याख्या सूफी दर्शन को समभकर की जानी चाहिये, "सोऽहं सोऽहं" पढ़कर सीधे शांकर वेदान्त या विशिष्टाद्वीत मत का श्रनुगामी जायसी को प्रमाणित करना भूल है। कवीर व जायसी में

सारप्राहिता थी, यह ठीक है, परन्तु उनकी सारप्राहिता की विशेषता श्रसम्बद्धता नहीं है, उसका अपना स्वरूप है। अलग अलग स्थानों से लिये गये सूत्र जैसे कबोर दर्शन को एक निजी रूप दे देते हैं, बैसा ही जायसी में भी मिलता है।

"यह संसार भूठ थिर नाहीं, उठिह मेघ जेऊँ जाइ विलाहीं" इसे देखकर वेदान्ती पुकार उठेगा कि यही तो शङ्कर कहते हैं और कह देगा कि जायसी में परस्पर विरोधी मतहैं परन्तु आगे देखिये– जो यहि रस के वार्ये भएऊ, तेहि कहँ रस विष भर होइ गयऊ। तेइ सब तजा, अरथ वेबहारू, औ घर बार कुटुम परिवारू॥

स्पष्ट है कि संसार सूठा है का अर्थ रब्जु में सर्प की भ्रांति नहीं है विल्क जगत की असारता व अस्थिरता है। 'माया' का अर्थ भी जायसी ने जगत का बंधन किया है न कि उसका अर्थ 'शांकरी माया' है।

छाँड़ि देउ सब घन्धा, कादि जगत सौं हाथ।

घर मात्रा कर छोड़ि के, धरु काया कर साथ॥

इसी प्रकार इन पंक्तियों में मायाबाद खोजा गया है—

हौं, हों, करब अडारह जोई, परगट गुपुत रहा मिर सोई,

घाहर भीतर सोइ समाना, कौतुक सपना सो निज जाना।

पानी मँह जस हुक्का, तस यह जग उतराय।

एकहि आवत देखिये, इक है जगत विलाइ॥

जगत को स्वप्न समम्भना एक चीज है और स्वप्न के समान सार हीन समम्भना दूसरो चीज । इसी प्रकार बुदबुद से चिण्कता की श्रोर संकेत है।

जव चीन्हा तव और न कोई, तन, मन, जिड, जीवन सव सोई। 'हों, हों, कहत धोख इतराहीं, जब भा सिद्ध, कहाँ परछाहीं,

यहाँ जगत को स्पष्ट 'परछाई' कहा गया है इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म व जीव के वीच में ब्रह्मकी प्रतिच्छाया रूप जगत वाधक है, जड़ तत्व आवरण वन जाता है जैसे परदा दर्शन में वाधक वनता है परन्तु ज्ञान होने पर परदा सहायक हो जाता है और उसी में से ब्रह्म का श्राभास होने लगता है श्रतः श्राभिमान जब तक है, तभी तक जगत का ज्ञान रहता है। ज्ञान के बाद 'परछांई' के समान जगत का भान नहीं रहता केवल ब्रह्म की ही प्रतीति रह जाती है।

जगत अन्यक्त बहा का प्रतिबिग्व है, वह प्रतिच्छाया अन्त में उसी में समा जाती है, परन्तु उसी के लिये जो अपने नेत्र बिन्दु का विस्तार करके देखता है। तात्पय यह है कि ज्ञान की दृष्टि से स्थूल जगत सूचम ब्रह्म की ही प्रतिकृति प्रतीत होने लगती है और तब जगत उसी अन्यक्त तत्व में समा जाता है। जीव तो स्वतः ब्रह्म है ही इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से तीनों की एकता है—

पुतरी मह जो विंदि एक कारी, देखे जगत सो पट विस्तारी। हेरत दिस्टि, उघरि तस आई, निरिख सुन्न मह सुन्न समाई॥

एक से अनेक होने का सिद्धान्त जायसी ने निम्त प्रकार से समकाया है—

रहा जो एकजल गुपुत, समंदा, बरसा सहस ऋठारह बुंदा। सोई श्रंस, घटहिं घट मेला,श्रौ सोइ।बरन, वरन होय खेला॥

शुक्तजी ने इसमें 'गुपुत समुन्दा' सूदम चित् को माना है जिस से जीवारमाओं की उत्पत्ति होती है, यह कार्य ब्रह्म की अवस्था मानी जा सकती है, परन्तु सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन सामी पद्धति पर होने से हमें जबरदस्ती वेदान्त की खोज जायसी में न करना चाहिये। यहाँ जायसी ने विना स्वगत में की चर्चा किए हुये एक से अनेकता के सिद्धान्त को सममा दिया:—

गुपुत जल—ब्रह्म, वह ही १८ सहस्र योनियों में बरस पड़ा, बदल गया, अपना ही अंश अनेक शरीरों में रखकर कीड़ा करने लगा। अतः वस्तुतः चित् और अचित् दोनों एक ही सत्ता से उत्पन्न होते हैं क्योंकि ब्रह्म इस विषय में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म तो अखण्ड है, उसके दुकड़े नहीं हो सकते, वह अपनी शक्ति से अपने को जड़ में बदल सकता है और चेतन तो वह है ही। जगत की जड़ता व जीव की चेतना को देखकर यह कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं कि ये तत्वतः मूल ब्रह्म में होंगे, ब्रह्म में जड़ता नहीं हो सकती पर वह अपने को जड़ रूप में अपनी सर्वशक्तिमत्ता से बदल सकता है। इस प्रकार जगत ब्रह्म ही है।

त्रझ, जीव व जगत की एकता सूफियों ने हठयोग की पद्धति पर भी समकाई है। जायसी भी पिएड में ब्रह्माएड के सिद्धान्त की मानते हैं।

घा घट जगत वरावर जाना, जेहि मँह घरती सरग समाना। माथ ऊँच, सक्का वन ठाऊँ, हिया मदीना, नवी के नाऊँ। सरवन आँखि, नाक मुख चारी, चारिहु सेवक लेहु विचारी।

े दूसरे स्थान पर इस शरीर में सात खण्ड ज्योतिष के आधार, पर समकाये गये हैं:—

| खएड     | स्थान               | <b>ग्रह</b> ् |
|---------|---------------------|---------------|
| प्रथम   | पद                  | श्निश्चर      |
| द्वितीय | गुह्ये न्द्रिय      | बृहस्पति      |
| नृतीय   | नाभि                | सङ्गत         |
| चतुर्थ  | वाँया स्तन          | ऋदिति         |
| पन्नम   | करठ में जीभ के नीचे | शुक           |
| षष्ठ    | भ्रकुटि के बीच      | बुद्ध         |
| सप्तम   | कपाल                | चन्द्र .      |

यह विधान हठयोग के अनुकूल नहीं पड़ता पर ज्योतिष के अनुकूल अवश्य पड़ता है।

इसके ऋतिरिक्त जायसी ने हठयोगियों की पिएड ब्रह्माएड कल्पना को व्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। सिंघल गढ़ वर्णन में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है।

व्रह्मायह को शरीर के मीतर मान लेने से जीव, ब्रह्म, जगत तीनों की एकता को पुष्ट करने का आधार सूफियों को मिल गया। जायसी ने इसीलिए विस्तार से हठयोग का वर्णन किया है। जायसी में मुक्ति का स्वरूप शाङ्कर वेदान्त की पद्धति पर है, परन्तु मूच्छा, सुमार आदि उनकी अपनी वस्तुयें हैं। इच्छाओं के अभावों के बाद (फ़ना) आत्यन्तिक एकता की स्थिति आती है, नाम और रूपमय जगत मिट जाता है:— विगरि गये सव नॉॅंब, हाथ पॉंब मुॅंह सीस घर। तोर नॉंब किहि ठॉंब, मुहमद सोइ विचारिये॥ फना की स्थिति—

परमहंस तेहि ऊपर देई, सोडहं, सोडहं साँसै लेई। तन सराय, मनाजानहु दीआ, आसु तेल, दम वाती कीआ। दीपक मँह विधि जोति समानी, आपुहि वरे, वाति निरवानी।

सृष्टि प्रक्रिया—ब्रह्म, जीव व जगत के स्वरूप पर विचार कर हम दंखेंगे कि जायसी ने किस पद्धित पर जगत की रचना समभाई है। इस सम्बन्ध में भी बड़े भ्रम हुये हैं। वस्तुतः जायसी ने सृष्टि प्रक्रिया का श्राधार इस्लामी विश्वासों को ही वनाया है, कुछ नामों का भारतीय करण कर दिया गया है।

जायसी यह मानते हैं कि यह सृष्टि मुहम्मद के लिए वनाई गई है।
मुहम्मद को ब्रह्म का प्रकाश कहा गया है। क्ष वह सृष्टि के पूर्व में भी था,
श्रोर प्रलय के वाद भी रहेगा। उसे जो जान लेता है वह 'श्रुह्माह' को,
जान लेता है। यह सृष्टि प्रथम श्रोर श्रन्तिम है। पद्मावत के स्तुति,
खएड में तथा श्रखरावट में जायसी ने सृष्टि क्रम इस प्रकार दिया है—
कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा, नाम मुहम्मद पूनों करा।
प्रथम जोति विधि ताकर साजी, श्रो तिहि प्रीति सिहिट उपराजी।

मुहम्मद के लिये इस प्रकार सृष्टि वनाई गई। यदि मुहम्मद को सर्व प्रथम उत्पन्न न किया जाता तो अन्धकार ही रहता। आगे मुहम्मद के मित्र सिदीक, उस्मान अली और उमर उत्पन्न हुए। भौतिक सृष्टि की भी रचना हुई। प्रश्न होगा कि चेतन से अचेतन सृष्टि प्रारम्भ कैसे हुई? जायसी कहते हैं कि पहले सब शून्य था, न सुर था न शब्द, न पाप न पुरुय, केवल वह अपने आप में ही रम रहा था। सृष्टि का कोई उपकरण नहीं था, न स्वर्ग था न धरती, न ब्रह्मा न महेश, कुछ भी नहीं था। परन्तु इस सर्वथा अरूप वज्रवीज के रूपमें ब्रह्म विद्यमान था (अखरा-वट प्रष्ट ३४४ जायसी अन्थावली)। वह सर्वशिक्तमान ब्रह्म सर्व प्रथम

क्ष कीन्हिस प्रथम जोति परगास्, कीन्हिसि तेहि पिरीत कविलास्। अर्थात् प्रथम ज्योति अर्थात् पैगम्बर को बनाया, किर उसकी प्रीति के लिए। स्टि को।

मुहम्मद को उत्पन्न करने में समिर्थ हुँआ। उसने उसे अपिने वाँद दूसरा दर्जा दिया, जिससे सारे संसार में आज प्रकाश हो रहा है। मुहम्मद के प्रेम के लिये वह ब्रह्म रूपी 'वज्रवीज' दो रवेत और श्याम अंकुरों में परिवर्तित हो गया, एक स्वर्ग और एक पृथ्वी ये ही दो अंकुर हुए। विना हुन्ह के सृष्टि नहीं चल्की, लेखनी तभी चलती है जब उसके दो भाग हो जायें। इसी प्रकार ब्रह्म भी चित् और अचित् रूपों में वदल गया, यही 'काय ब्रह्म' की अवस्था है। अतः मूल सत्ता के अविभाजित्व में दोप नहीं आता वह तो चित् और अचित् में वदल कर भी निर्द न्द्व और निर्लेप रहती है। वही एक वूँद १० हजार योनियों के रूप में वदल कर भी निर्लिप रहती है।

सर्व प्रथम 'ब्रादम' उत्पन्न हुये फिर चार फरिश्ते। चारों से कहा गया कि एक-एक भूत लेकर मिला दो, इस प्रकार चार भूतों के मिश्रण से एष्टि के पदार्थ बनने लगे, चारों भूतों से शरीर को बनाकर उसमें इन्द्रियाँ स्थापित की गईं, नव द्वार बना दिये गये घौर दसवें द्वार (कपाल) को बन्द कर दिया गया। ब्रह्म ने नारद (शैतान) से कह दिया कि तुम इस दशम द्वार के प्रहरी बनो। सूफी धर्म के अनुसार शैतान ईश्वर का भक्त है, प्रतिद्वन्दी नहीं जैसा इस्लाम में माना जाता है। × नारद ईश्वर के इशारे से ही जीवों को बहकाता है। उसने ब्यादम ब्यौर होवा को बर्जित गेहूँ खिलाने का परामर्श देकर स्वर्ग से निकलवा दिया, साथ ही वह भी निकाला गया। तब से वह दुनिया को बहकाने का काम करता है। पृथ्वी पर ब्याकर ब्यादम मानव ब्रह्म के बियोग में रोने लगा। किन्तु ईश्वर की माया ने, ब्याकर्षण के परदे ने उसे बाँधिलया। ब्यादि मानव दुनिया के पाश में वँध गया, फिर हिन्दू ब्यौर तुर्क उत्पन्न हुये .....।

इस प्रकार यह सृष्टि प्रक्रिया विशुद्ध सामी विश्वासों के श्राधार पर है, अतः "विरह एक उपनी दुह हारा" का अर्थ यह करना कि चित् श्रीर श्रचित् श्रंशों का मूल ब्रह्म में अवश्य होगा अतः यह विशिष्टाइ त वाद हुआ, गलत है। सामीमत यह नहीं मानते कि जड़तत्व पहले से ही ब्रह्म में रहता है। जायसी की सृष्टि प्रक्रिया में अन्य सामी विश्वासों का भी वर्णन हुआ है—यथा 'पुले सरात' का जो पापियों के लिये पतला

<sup>×</sup> त् सेवक है मोर निनारा, दसई पँवरि होसि खनारा।

श्रीर श्रच्छे मुसलमानों के लिये चौड़ा हो जाता है। इस प्रसङ्ग में जायसी पर कवीर का भी प्रमाव दिखाई पड़ता है। कवीर के यहाँ वेद को माया कहा गया है यहाँ भी वेद, धर्म पुस्तकों श्रीर पञ्च भूतों को माया कहा गया है। यहाँ चेतना, श्रचेतन जड़तत्व में वँधी हुई है, मनुष्य व्यर्थ श्रपनी तीसरी सत्ता समभता है—

एकहिं तें दुय होय, दुय सों राज न चल सकै। बीचुतें आपिंह खोय, मुहम्मद एकै होय रहु॥

साधन मार्ग—जायसी ने साधक की यात्रा में ४ वसेरे श्रीर सप्त सोपानों की चर्चा की है। इसके श्रातिरिक्त समाधि श्रीर मिलनजन्य श्रानन्द का भी वर्णन है श्राथीत साधना पक्त में साधना के सोपानों व स्थितियों का एक श्रोर तथा मुक्ति के स्वरूप का दूसरी श्रोर वर्णन रहता है। सिंघलद्वीप के वर्णन में सोपानों का वर्णन इस प्रकार है—

> नवों खण्ड, नव पौरी और तहँ वज्र किवार। चारि वसेरे सौं चढ़ें, सत सौं उतरै पार ॥

ये चार श्रवस्थायें शरीश्रत, तरीकत, मारिफत श्रौर हकीकत हैं तथा सप्तसोपान है—पश्चाताप, श्रात्म शुद्धि, दारिद्रय, संयम, ईश्वर में विश्वास, स्मृति तथा ध्यान।

इनका प्रयोग जायसी में इस प्रकार मिलता है-

साधक है रतनसेन, साध्य है पदमावती और हीरामन गुरु है। यह तो पदमावती के रूपकत्व निर्देशक चौपाइयों से ही स्पष्ट है। अश्र प्रायः यह तो सर्वमान्य है कि पद्मावत में किसी अंश तक रूपकत्व निर्देशित है, यह वात दूसरी है कि उसमें किब पूर्णरूप से सफल हो पाया है या नहीं। इस प्रश्न पर हम पीछे से विचार करेंगे, पहलें यह देखें कि सूफी-साधना मार्ग को पद्मावत में कैसे निभाया गया है।

क्षितन चितंउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल वृधि पदिमन चीन्हा । गुरु सुत्रा, जेहि पन्थ दिखावा, विनु गुरु जगत को तिरगुन पावा । नागमती यह दुनियाँ धन्धा, बाँचा सोइ न एहि चित बन्धा । राघवदूत सोई. सैतान्, माया श्रलाउदीं सुलतान् । प्रेम कथा यहि भाँति विचारहु, वृभि लेहु जेहि वृभौ पारहु ।

रतनसेन का ईश्वरीय कृपा से हीरामन गुरु से संयोग हो जाता है, वह सांसारिक माया के पाश में वद्ध था अतः सर्व प्रथम अहंकार प्रसित जीवात्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न 'राजा-सुआ संवाद खण्ड' में दिखाई पड़ता है। गुरु 'आराध्य' का रूपवर्णन करता है, अतः राजा के 'कल्व' में परमात्मा की ओर प्रवृत्ति जाग पड़ती है, जिसका प्रथम परिणाम गतजीवन पर पश्चाताप है। यह प्रथम सोपान है—

पश्चाताय—इसमें भी तीन स्थितियाँ हैं तीनों जायसी में मिलती हैं—

रुह में जागृति-

श्रावत जग वालक जस रोत्रा, उठा रोइ "हा ज्ञान सो खोत्रा"। हों तो श्रहा श्रमरपुर जहाँ, इहाँ मरनपुर श्रायउँ कहाँ।

(ख) पापकर्मो का सहसा त्यागः--

श्रमृत वात कहत विष जाना, प्रेम के वचन मीठ के माना। पूँछहु वात भरथरिह जाई, श्रमृतराज तजा विष खाई॥

(ग) साधना के लिये प्रतिज्ञाः—

तुम सव जोगी सिद्धि सिंग, होइ गनेस सिधि लेव। चेला को न चलाबै, तुलै गुरू जेहि भेव॥

(२) ज्ञात्म शुद्धिः—

चला भुगुति माँगे कहँ, साधि कया तप जोग। सिद्ध होइ पद्मावति, जेहि कर हिये वियोग॥

(३) दारिद्रयः - कंथा पहिरि द्र् कर गहा,

इस प्रकार जोगी खण्ड तक शरीश्रत का सोपान समाप्त होता है, पश्चाताप, दारिद्रय व श्रात्म शुद्धि की दशायें भी समाप्त हो जाती हैं, साधना की दृष्टि से यह इश्क की श्रवस्था है और साधक का नाम होगा 'मोमिन'। 'सात समुद्र खण्ड' में कठिनाइयों के सामना करते समय ईश्वर में विश्वास दृढ़ होता हैं:—यह सप्त सोपानों में चौथी स्थिति हैं—तरीकृत श्रवस्था है।

(४) विश्वास-

प्रेम समुद्र मँह वाँध्या बेरा, यह सब समुद्र बूँद जेहि केरा। ना हों, सरग न चाहों राजु, ना मोहिं नरक सेंति कछु काजू॥ चाहौं त्रोहि दरसन कर पावा, जेहि मोहिं त्रानि प्रेम पथ लावा। अस्ति-अस्ति सब साथी बोले, अन्ध जो अहै नैन विधि खोले।

वसन्त खण्ड के पूर्व तक तरीकत अवस्था समाप्त हो जाती है, साधक की संज्ञा यहाँ 'सोलिक' है। वसन्त खरह में पद्मावती से भेंट हो जाने के बाद मारफ़त की अवस्था है तथा इस अवस्था के साथ संयम तथा स्मृति की अवस्थायें हैं। साधक की संज्ञा यहाँ 'आरिक' है ।

## (४) संयम या नफ्स का नाश-

भलेहि रंग अछरी तोर राता, मोहि दूसर सन आव न बाता। हों कविलास काह लै करऊँ, सोइ कविलास लागि जेहि मरऊँ। श्रीहि के वार जीउ नहिं बारौं, सिर उतारि नेवछावरि सारौं॥ हों, हों, कहित सबै मित खोई, जो तू नाहिं आदि सब कोई।

## (६) स्मृति और ध्यान:-

कहाँ पिंगला सुखमन नारी, सूनि समाधि, लाग गई तारी।
बूँद समुद्र जैस होय मेरा, गा हिराय अस मिलेन हेरा॥ रंगहि पान मिला जस होई, आपुहि खोइ रहा होइ सोई॥

मारफत अवस्था को प्राप्त कर चुकने के कारण तथा साधना के सप्त सोपानों को पार कर लेने के कारण राजा तत्व का साचात्कार कर लेता है और सूली पर चढ़ने से भयभीत नहीं होता। जायसी ने 'रतनसेन' को यहाँ हल्लाज ( मंसूर ) बना दिया है— हाड़ हि हाड़ सबद सो होई, नस नस माँह उठ धुनि सोई।

'पद्मावती रत्नसेन भेंट' खण्ड में हकीकृत की अवस्था है। शहू दिया सम्प्रदाय यद्यपि सापेचिक मिलन स्थिति को मानता है, अर्थात-जीव का ब्रह्म में पूर्णतया विलयन नहीं मानता तथापि जायसी ने दोनों के लहर समुद्र मिलन के समान पूर्ण लय स्थिति की त्रोर ही संकेत किया है। रतनसेन को 'वस्ल' प्राप्त होता है, साधक 'हक़' हो जाता है। तो जायसी में इस प्रकार च्तुर्थ सोपानों व सप्त प्रारम्भिक तैयारी की दशात्रों का वर्णन मिलता है।

. सिंहलगढ़ से विदाई के वाद रत्नसेन के ऊपर जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो वियोग और मिलन होता है, वह स्वामाविक आने वाली वाधायें हैं। परन्तु उनसे 'हक़' को पहचान लेने वाले साधक का कुछ विगड़ता नहीं।

कुछ लोग सप्त सोपानों में अवृदिया, इश्क, ज़हद, म्वारिफ, विष्ट, हकीक व वस्त का वर्णन मानते हैं परन्तु साधना की यात्रा का कम देख कर तैयारी के रूप में ऊपर वर्णित की गई सात स्थितियाँ ह्ये लेना चाहिये। इश्क, जहद, वष्द व वस्त आदि सोपान (Stages) नहीं हैं, स्थितियाँ (States) हैं। अतः पश्चात्ताप, संयम, विश्वास आदि सोपान हैं, स्थितियाँ नहीं। वक्द व वस्त का विचार समाधि की स्थिति में होता है।

सिद्ध और हठयोगी साधना का प्रभाव—श्रखरावट में सिद्ध शव्दावली का प्रयोग जायसी ने किया है, यथा—शून्य, श्रलख, सहज, हंस और सवद का, और उनका अर्थ प्रायः कवीर के श्रनुसार किया है। शून्य का अर्थ परब्रह्म; शब्द का अर्थ श्रनहद नाद तथा सहज का अर्थ ब्रह्म व समाधि की श्रन्तिम श्रवस्था किया है—परन्तु कहीं-कहीं शून्य का अर्थ सामान्यतः 'श्रभाव' के अर्थ में भी है—

हुता जो सुन्नम सुन्न, नाँव ठाँव ना सुर सवद्। तहाँ पाप नहिं पुन्न, गुहमद आपुहि आप महँ।। आपु अलख पहिले हुत जहाँ, नाँव न ठाँव न मूरित तहाँ।

यहाँ शून्य का ऋर्थ प्रत्येक वस्तु का ऋभाव है। 'झलख' का ऋर्थ नाथ-पन्थी 'ब्रह्म' के ऋर्थ में है निराकार, निर्गुण ब्रह्म।

परम हंस तेहि ऊपर देई, सोऽहं, सोऽहं साँसें लेई॥

परमहंस का अर्थ यहाँ 'आत्मा' है। कवीर व सूर ने भी आत्मा को 'हंसा' कह कर पुकारा है।

हेरत दिष्टि उघरि तस आई, निरिख सुन्न मँह सुन्न समाई।

यहाँ शून्य का अर्थ अभाव भी है और ब्राटक मुद्रा भी, जिसमें एक विन्दु पर दृष्टि जुमाई जाती है। यह भी हठयोग के अनुसार है।

इहै जगत के पुन्नि, यह जप तप सब साधना। 'जानि परे जेहि सुन्न, सुहमद सोई सिद्ध भा। यहाँ सुन्न का अर्थ 'ब्रह्म' है।

तेहि महँ श्रंस समानेड श्राई, सुन्नांसहजः मिति श्रावे जाई।

यहाँ भी शून्य का अर्थ 'निगुंग ब्रह्म' है। 'सहज' का अर्थ शुक्कजी ने प्रकृति किया है परन्तु 'सहज' का अर्थ यहाँ समाधि की अवस्था है—

जायसी ने 'प्रण्ववाद' की भी चर्चा की है।
तहाँ उठे धुनि आउंकारा, अनहद सबद होइ भनकारा।
एक जगह 'शब्द ब्रह्म' से आदम की उत्पत्ति वताई है—

अनहद ते भा आदम दूजा।

श्रनहद व शून्य को एक देश वासी वताया है— श्रनहद सुन्न रहें सँग लागे. कवहुँ न विसरे सोये जागे।

सारांश यह कि जायसी हठयोग की साधनाओं को स्वीकार करते थे, क्योंकि ये साधनायें प्रेम के कठिन मार्ग में संयम (Self mortification) रखने में सहायता करती थीं, सूफियों ने वहीं प्रहण किया है जो उनके विरुद्ध नहीं पड़ता अन्यथा अवतारवाद को वे अपना सकते थे, मूर्ति-पूजा को अपना लेते पर जायसी उसकी निन्दा करते हैं। अतः जायसी ने हठयोग को स्वीकार कर लिया। अखरावट में पिएड में ब्रह्माएड की कल्पना की गई है परन्तु चक्रों के वर्णन में जायसी ज्योतिष के प्रहों का वर्णन करने लगते हैं यद्यपि अनहद, सून्य, सबद, अलख आदि का वर्णन करते हैं।

पद्मावत में चित्तौड़ व सिंघलगढ़ वर्णन में उन्होंने हठयोगी साधना को रूपक द्वारा निर्देशित किया है। इड़ा, पिंगला, सुषुन्ना, कुण्डिलनी, दशम द्वार, सुधा वर्षा त्रादि सव तत्व पद्मावत में उपस्थित हैं। श्रि यहाँ नव पौरी—कान के दो छिद्र, श्राँख के दो छिद्र, नासिका के दो छिद्र, मुख १, गुद्धो न्द्रियाँ २, इस प्रकार नव पौरियाँ वताई गई हैं। दशम द्वार—ब्रह्मरन्ध्र है। दो निदयाँ इड़ा, पिंगला हैं। पनिहारी कुण्डिलिनी हैंहै, कुण्ड नामि स्थल है, कब्रन वृत्त कैलाश का कल्पतरु है, कैलाश ब्रह्मरन्ध्र है, कल्पवृत्त का मूल नाभि के नीचे तथा शीर्प

क्ष देखिये सिंघलद्वीप वर्णन खरड ।

कैलाश पर है, फल अमरता है।

जायसी ने पार्वतोमहेश खण्ड में "चोर की सेंध" का वर्णन किया है, अर्थात् चक्रमेदन कर सुपुन्ना के गुन्न मार्ग से ब्रह्मरन्द्रों की ओर जाना हो सेंध फोड़कर घर में प्रवेश करना है। पाँच कोतवाल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से वचकर ही चोरी (योग) होसकती है।

गढ़ तर कुरुड सुरंग तेहिमाँहाँ, तहँ वह पंथ कहौं तोहि पाँहा। चोर बैठ जस सेंध सँवारी, जुआ पैंत जस लाव जुआरी॥

चित्तौरगढ़ वर्णन में सात पौरियों की चर्चा है वस्तुतः यहाँ ये सात सोपान हैं (Stages) क्योंकि जैसे ही सातवें सोपान को अलाउदीन पार करता है वैसे ही आनन्द की उद्भूति होती है:—

आँगन साह ठाड़ मां आई, मंदिर छाँह अति शीतल पाई।

हठयोगियों के प्रभाव के कारण ही चमत्कारों का वर्णन है। महादेव पावती, हनूमान तथा ऋष्सरायें परीचा और फिर रज्ञा के लिये अवतरित की गई हैं। हठयोगियों के समान ही यहाँ सिद्धि के गुटिका, किंगरी और कन्था हैं। मारत का सुफी धर्म इस प्रकार हठयोगी साधनाओं से ओत-प्रोत है।

अव जायसी के सम्बन्ध में रूपक काव्य की समस्या रह जाती है। जायसी ने अन्त में पद्मावत को रूपक काव्य माना है, इस सम्बन्ध में अनिश्चितता है। पं॰ हजारीप्रसाद द्विवेदो के अनुसार "तन चितडर मन राजा कीन्हा" आदि चौपाइयाँ जो 'पद्मावत' को रूपक काव्य वतलाती हैं, ये 'पद्मावत' की मौलिक प्रतिलिपियों में नहीं मिलतीं, ये वाद में सूफियों ने जोड़ दी हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में भी अभी अनिश्चितता ही है। इस प्रसङ्घ में पं॰ रामचन्द्र शुक्त ने अन्योक्ति व समासोक्ति का प्रभ उपस्थित कर दिया है, परन्तु जायसी के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उनका एक मात्र उद्देश्य तन्मय होकर कहानी कहना और अवसर पाते ही सूफी सिद्धान्तों की ओर संकेत करना था। पद्मावत का उद्देश्य था सूफी धर्म का प्रचार, हमें यह न भूलना चाहिये। अतः पद्मावत की बहुत सी उक्तियों में अन्योक्ति भी है और समासोक्ति भी जैसा कि स्वयं शुक्तजी ने स्त्रोकार किया है। परन्तु जायसी के काव्य, सिद्धान्त या सामाजिक महत्व की चर्चा के स्थान पर अन्योकि और समासोक्ति का मगड़ा अब समाप्त हो जाना चाहिये।

वस्तुनः सहत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पद्मावत रूपक काव्य है या नहीं। श्रीर यदि है तो उस रूपक का रूप क्या है ?

इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि पद्मावत प्रेममार्ग का उपदेश देता है, लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम का प्रतीक भी सूफी मानते हैं और सोपान भी। अर्थात् लौकिक प्रेम का वर्णन करते समय वे सममते हैं कि अलौकिक प्रेम का भी वर्णन हो रहा है। इस दृष्टि से "तन चितउर, मन राजा, हृदय सिंघल" आदि का रूपक ठीक है, साथ ही सूफी किसी लौकिक प्रेमिका या प्रेमी की प्राप्ति इसिलए आवश्यक मानते हैं:—

१—लौकिक प्रेम की प्राप्ति द्वारा साधक अलौकिक प्रेम की कठिनाई का अनुमान कर सकता है।

२—स्थूल प्रेम ही धीरे-धीरे सूचम प्रेम में परिणत होने लगता है।

३—लौकिक प्रेम साधक के लिए शिचा के रूप में है, कैसे प्रेम किया जाय, वह यही सीखता है।

४—प्रेमपात्र की प्राप्ति में, विरह की स्थिति में भावना की तीव्रता व,शक्ति का ज्ञान साधक को हो जाता है। विरह में तड़पने का आनंद उसे मिलने लगता है। मजनू ने यही अभ्यास किया था। लैलां से भेंट करने पर भी 'सहवास' का वर्णन 'लैला मजनू' की कहानी में वर्णित नहीं होता।

मज़नू 'लैला' को ईश्वर समम कर ही प्यार करता है। एक व्यक्ति पर सारा प्रेम उड़ेल देने से व्यक्ति में पात्रता, विनय, अनिममान, कष्ट सहिष्णुता, स्मृति, विश्वास, तन्मयता आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो साधना के लिये आवश्यक हैं। पद्मावत में इसीलिये रतनसेन तो सूफी साधना का मुख्य प्रतीक है परन्तु साथ ही रतनसेन के लिये पद्मावती भी साधक है। क्योंकि प्रेम की शिक्षा उसे भी मिलनी है। अतः भे भी व प्रेम पात्रों को हम इस प्रकार रख सकते हैं:—

साधक आर्राध्य

रतनसेन-- पद्मावती

पद्मावती- रतनसेन (उत्तरार्ड)

नागमती— रतनसेन

रतनसेन- नागमती (केवल उत्तरार्ध में)

श्रव रूपक को देखिये स्पष्ट हो जायगा।

तन चित्तौड़ है, मन राजा, हृद्य सिंघल, और बुद्धि पद्मावती, गुरू हीरामन है, नागमती दुनियाँ धंघा, राघव शैतान है और अला उद्दीन माया।

इसमें चित्तौड़ शरीर (फिण्ड) है, ख्रौर राजा मन । सिंघल कृजव है, जिसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति सम्भव है। कृलव सूफी दर्शन में एक कल्पित 'हृद्य' है जिस पर परमात्मा का प्रतिविम्व साफ पड़ता है। गुरु हीरामन है, ख्रौर राघव शैतान। यहाँ तक तो ठीक है—

परन्तु नागमती भी माया है त्रौर त्रालाउदीन भी, यह कैसे ?

१—नागमती व पद्मावती दोनों राजा की सेवा करने के लिये उपदेशित होती हैं ?

२-दोनों में सपन्नी विजयक द्वन्द्व चलता है ?

३-दोनों 'राजा' की मृत्यु के वाद सती होती हैं यह कैसे सम्भव है। ब्रह्म का विलदान जीव के लिये कैसे ?

समाधान—हमने कहा है कि केवल पद्मावती ही आराध्य नहीं है, राजा भी आराध्य है, परस्पर प्रेम का निर्वाह तभी हो सकता है। प्रश्न हो सकता है कि जब पद्मावती को बुद्धि मान लिया तो बुद्धि जीवातमा के लिये विकल क्यों होगी। इसका उत्तर यह है कि पद्मावती का वर्णन बोधवृत्ति तथा ब्रह्म दोनों रूपों में हुआ है। यदि वह केवल बोधवृत्ति थी तो उसके सौन्दर्य का प्रमाय प्रकृति के ज्यापारों पर क्यों दिखाया गया १ बुद्धि तो इतनीं आकर्षक वस्तु है नहीं। अतः पद्मावत समष्टिगत चेतना है और राजा व्यष्टिगत चेतना। इसलिए

समष्टिगत चेतना ( ब्रह्म ) को देख कर रतनसेन, अलाउद्दीन, देवपाल तथा राघव सबको आकर्षण होता है, परन्तु रतनसेन को छोड़ कर शेष प्रेम के पुराय पंथ पर सप्त सोपानों से न गुजर कर अत्याचार व त्र्यातङ्क से प्रेम पाना चाहते हैं। अतः "नैननि देखा कर न पहुँचा" की स्थिति में आ जाते हैं। दूतियों को भेजकर प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वयं कष्ट उठा कर, साधना के विकट कप्टों को उठाकर ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जायसी ने अलाउदीन को सवल होने पर भी असफल और निराश दिखाया है। यदि केवल इतिहास का वर्णन ही उत्तराद्ध में है तो चित्तौड़-विजय पर अला-उद्दीन को हर्षित दिखाया जा सकता था। परन्तु ऋलाउद्दीन को 'माया' इसलिये कहा गया है कि वह 'माया' के द्वारा—सांसारिक शक्ति के द्वारां प्रेम पाना चाहता है, अतः निराश होता है। देवपाल का भी यही हाल है। प्रश्न होगा कि राजा रतनसेन की मृत्यु क्यों दिखाई गई ? कथा सुखान्त भी हो सकती थी ? इसका उत्तर यह है कि राजा रतनसेन प्रेम मार्ग को कलङ्कित करने वाले देवपाल को यदि दण्ड न देता तो पद्मावती के प्रति उसके प्रेम का उपहास होता। अतः पद्मा-वती के उत्तरार्द्ध में भी रूपक चलता है। शुक्तजो को सर्वत्र लोक-संब्रहवाद देखने का स्वभाव कहीं-कहीं सीमा के अतिक्रमण की श्रोर ले जाता है। उत्तरार्द्ध में अलाउदीन का आना, दर्पण में रानी का .दर्शन करना, राघव का संकेत, सारी वस्तुयें रहस्यमय सत्ता के प्रति आकर्षण व उद्वोग को व्यक्त करने के लिए हैं पर साथ ही कवि इति-हास के भी विरुद्ध नहीं जाता। जहाँ किव को रहस्य सत्ता के आभास की ओर संकेत करने या साधना को अप्रत्यन्त रूप से कहने का अवसर नहीं मिलता वहाँ वह काव्यकार तथा कथाकार की प्रकृत-भूमि पर रहता है, यथा गोरा वादल वृत्त में। हमें स्मरण रखना चाहिए कि गोरा बादल की चर्चा रूपक में नहीं है, रूपक में आये हुए पात्रों का वर्णन करते समय जायसी रूपक की यथाशक्ति निभाने का प्रयत्न करते हैं।

नागमती को दुनिया धन्धा क्यों कहा गया ? इसका निर्णय समय व अवसर को देख कर करना चाहिये। राजा (साधक) पद्मा-वृती को प्राप्त करने के लिए चलता है, तब नागमती बन्धन नहीं तो

श्रीर क्या है ? सूफियों के यहाँ प्रेम के चेत्र में सामाजिक श्रीचित्य नहीं देखा जाता कि एक पत्नी रहते दूसरी 'माशूका' से प्रेम किया जाय या नहीं। विवाह एक वस्तु है और प्रेम दूसरी। अतः पद्मावती के प्रति प्रेम में स्त्री वाधा है—दुनिया धन्धा है परन्तु 'चित्तौड़ आग-मन खरड' के बाद परिस्थित बदल जाती है, हमें देखना चाहिये कि कवि ने इसके वाद नागमती को शीर्ष पर रख दिया है। पद्मावती उसके अनुसार एक उपपत्नी मात्र है जो अनेक हुआ करती थीं। पद्मा-वती ही सर्वप्रथम ईर्ष्या से वाटिका में लड़ने जाती है, क्यों ? क्योंकि यहाँ भी जायसी का उपदेश यही है कि प्रेम में द्वन्द्व नहीं होता। राजा समकाता है कि दोनों मिल कर एक की सेवा करें तो प्रेम ही प्रेम है। प्रेम ही सब रोगों की श्रौषधि है, यह सुफी विचारकों ने वताया था। जायसी इसे जानते थे, ऋतः नागमती वियोग का ताप सह कर राजा के प्रेम को जीत लेती है। श्रतः वह 'हुनिया धन्धा' से ऊपर उठती है, पद्मावती भी उदार वनती है, पित को वचाती है श्रीर अन्त में दोनों सती हो जाती हैं, प्रेम की परीचा में दोनों पूरी उतरती हैं। इस प्रकार रूपक का निर्वाह यहाँ भी हो जाता है।

राघव शैतान है क्योंकि उसका काम वहकाना है। पद्मा-वती के रूप को देख कर वह भी भड़क उठा था। परन्तु अपने को असमर्थ समभ कर वह अलाउदीन का पथ-प्रदर्शक वनता है। वह अलाउदीन का हीरामन है परन्तु गुरु गृलत होने पर साधना अष्ट होती है। अतः अलाउदीन को असफलता मिली, सूफी साधना का मूल प्रेम साधना के लिए कष्ट सहन करने में है। यह तत्व जहाँ-जहाँ नहीं है वहाँ-वहाँ प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकृती। नागमती पद्मिनी व राजा सफल प्रेमी हैं अतः वे ही सुखी दिखाये गये हैं। परन्तु देवपाल व अलाउदीन प्रेमी नहीं वासना के दास हैं, अतः उनका पितन होता है।

सती खण्ड में नागमती व पद्मावती प्रेम की साधना में परिपक होकर उस रहस्य-लोक की तैयारी करती हैं। यहाँ राजा आराध्य है—

यही दिवस हों चाहित नाहा, चलों साथ पिंड देड गलवाँहा। सारस पंख न जिये निनारे, हों तुन्ह वितु का जिओं पियारे। दीपक प्रीति पतंग जेड, जनम निवाह करेडें। / नेवझावरि चहुँ पास होइ, कंठ लागि जिड देंडें॥ राजा के ग्रेम की अनन्यता के कारण ही पद्मावती सती होने जा रही है। सूर्यलोक को भेद कर जाने बाले राजपूत को मृत्यु पर होने वाली सती के रूप और पद्मावती के सती होने में अन्तर है। यदि पद्मावत एक रूपक काव्य न होता तो इसका रूप कुछ और ही होता। परन्तु रूपक पर विचार करते समय हमें अपनी दृष्टि व्यापक रखनी चाहिये, क्योंकि संकुचित दृष्टिकोण से देखने पर संसार में सफल रूपक-काव्य एक भी न मिलेगा। जायसी प्रेम कहानी कहते जाते थे परन्तु उससे अधिक से अधिक उन्होंने ध्विन निकालने का प्रयत्न किया है, और वह ध्विन है 'एकांतिक प्रेममार्ग' जिसकी शिचा देना ही कवि का ध्येय है, इतिहास प्रस्तुत करना नहीं।

